





OF THE

# SANSKRIT MANUSCRIPTS

IN THE
TANJORE MAHĀRĀJA SERFOJI'S
SARASVATĪ MAHĀL LIBRARY
TANJORE.

# VOL. XX - MANTRA ŚĀSTRA

COMPILED BY

K. S. SUBRAHMANYA SASTRY,

PANDIT, SARASVATI MAHAL LIBRARY,

TANJORE.

PUBLISHED BY S. GOPALAN, B. A., B. L.,

HONORARY SECRETARY, FOR THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

T. M. S. S. M. LIBRARY,

TANJORE.

1952

[ Price Rs. 12/-

059/382

### श्रीमत्तञ्जपुरीविराजमानराजकीय सरस्वतीमहालयस्य

# ॥ मन्त्रशास्त्रमातृकाग्रन्थानां

# विवरणात्मिका सूचिका ॥

(विंशतितमसम्पुटात्मिका)

क्षे. शं. सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा सम्पादिता ।

श्रीमत्त्र प्रुरीमहाराजशरभोजी सरस्वतीमहाख्यकार्यनिर्वाहकसिमस्यै तत्कार्यदर्शिभिः श्री यस्, गोपालन् वि. ए., वि. एल्. महाश्रयैः प्रकाशिता ॥



REPORTER PROPERTY.

श सन्त्रशास्त्रमा तुकाग्रहभागः विद्यातिसका सुविका ॥ (वित्रतित्रमहास्त्रका)

> हो. ज. मुख्याप्यचानित्रका क्रम्यादिता ।

शीमनाज्ञपूरीवहायात्र ग्रह्मानी वयस्य राजहाव्यवहारी विष्रोतस्मधीत हैं। स्टब्सियोगिया श्री स्पृत्त, गोपास्त्य कि. ए., वि. ए.स. महाश्रवैद मनावितहा ॥

201

Manuel es ]



# PREFACE.

not seemed to seems to the Madera for

This, the 20th volume of the Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts in the Saraswatī Mahāl Library, gives a complete list with description of all the Mantra Manuscripts in the Library. This collection contains 547 Palm leaf manuscripts and 773 Paper manuscripts.

The Palm leaf manuscripts are very old and many of them are in a damaged condition. Their identification and description, therefore, remained unfinished. But they contain valuable materials. Pandits who are deeply versed in Mantra Sastra and have the knowledge of traditional practice are very rare, and it is a piece of good fortune that our Library found in its staff a fully qualified pandit, Sri K. S. Subramania Sastri and entrusted him with the work.

The Paper manuscripts contain not only the collection locally made by the Rājas of Tanjore but also the All-India collection made by Rājah Serfoji II (1798—1832) the scholar-king who has made substantial additions to this library and whose name has rightly been given to it. Even among the Paper manuscripts, there are some that have lost some of their front and back leaves and require an intimate acquaintance with the subject for their identification.

The learned compiler has to be congratulated on having identified almost all the manuscripts and our thanks are due to him for his valuable services.

We are grateful to the Government of Madras for their liberal grants that have enabled us to undertake the publication of this Catalogue and many rare and useful Manuscripts of this Library.

Tanjore, 4 -9 - '52.

Saraswatī Mahāl, ) S. GOPALAN, Honorary Secretary.

ledge of traditional practice are very rare, and it is a piece of good fortune that our labrary found in its staff a fully qualified pandit, Sri K. a Sebramania

of them are in a damaged condition. Their identifi-

lection locally made by the Bajas of Taniore but also the All-India consector made by Englis Serton II (1798-1832) the scholar-king who has made santan-

The Paper manne cripts contain not only

manuscripts, there are some that have lost some of their front and back leaves and require an intimate

59/362

श्रीगणेशाय नमः ॥

# ॥ आवेदनम् ॥



अल हि श्रीमद्भारतदेशललामभूते श्रीमत्त प्राप्तिशाजमानेऽसिन् महित श्रीसरस्वतीमहालये विद्यमानानां चोळाधीश्वरैस्सम्पाद्य संरक्षितानां सर्वेषामिष ग्रन्थानां, डाक्टर् श्रीवरनेल महाश्रयैस्सम्पाद्य मुद्रिता स्विकेव प्रमाणं भवति । अतस्ते ग्रन्थाः B. No. इति कृतसाङ्केतिकसंज्ञाः प्रकाशन्ते । ततोऽर्वाचीनेषु कालेषु अस्य श्रीसरस्वतीमहालयस्यार्थे बहुभिर्महाशयैस्सामोदं समर्पिता ग्रन्थाः परक्शतं भवन्ति । अतस्तेषां ग्रन्थानामिष दालनामानुरोधेन स्विकासु संज्ञाश्च दत्ता भवन्ति । ये चैताभ्यः स्विकाभ्यः परिश्रष्टा ग्रन्थाः तेषां सर्वेषामप्यविशेषेण श्री O. S. रामस्वामिशास्त्रिभिर्महाशयैः (Ex-Librarian) स्विका संपादिता । अतस्ते ग्रन्थाः O. S. R. No. इति संज्ञ्या व्यवद्रियन्ते । सर्वाभ्योऽिष स्विकाभ्यो ये परिश्रष्टा ग्रन्थास्तेषां No. less. इति, संख्याविहीनानां ग्रन्थानां no Nil इति च संज्ञा दत्तेत्ववधेयम् । ताश्च संज्ञा यथाक्रममत्रो-पपाद्यन्ते ॥ यथा—

- (1) श्रीडाक्टर् बर्नेल्महाशयानां B. No.
- (2) श्रीजम्बुनाथभट्लाण्डगे महाश्रयानां J. L. No.
- (3) श्रीत्यागराजस्वामिमहाश्रयानां T. S. No.

श्रीपतङ्गावधृतेन्द्राण्डा (4) P. A. No. श्रीगोपालकृष्णढवळेकर् महाश्रयानां (5) G. K. D. No. श्रीकृष्णाजी मेता महाशयानां (6)K. M. No. श्री O. S. रामस्वामिशास्त्रिमहाशयानां (7)O. S. R. No. एतासु स्विकासु अनन्तर्गतानां (8)No. less. No संख्याविहीनानां ग्रन्थानां No Nil. (9)



ठाना सामामाप प्रत्यानां, डाकटर् श्रीवर्तस्य महाज्ञवस्त्रमाना मानूना

प्रतानामान वास्तामानुरायन मानकास मंत्राच वचा अर्थान । म

राता स्वास सामा होता है। यो सहस्र स्वास के लिए हैं। विश्व में स्वास के लिए हैं।

PRINCIPAL OF NO. 11 NO. 11 AS TO THE PART OF THE PART

वानिकारवा वे परिश्रष्टा क्रमाहतेषां अत्ता क्रमाहतिषां अताता विश्रामा

TENERS IN THE PERSONNEL PRESENT OF THE PARTY OF THE PARTY.

INTERNISHER TRAINING (I)

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

नियसामानां नेत्राधीकार-सम्बास मेरान-



## Abbreviations used in this Catalogue.

Dr. Burnell's catalogue is the most important list of the Sanskrit Manuscripts collected by the Naik Kings and Maharashtra Kings in this Library. The numbers of the Manuscripts in Burnell's list are referred to as B. No. There have been subsequent additions to the Library Manuscripts donated by learned families in Tanjore and elsewhere. These are listed under the Donor's names and called after them (e.g.) J. L. No. for the manuscripts donated by JAMBUNATH LANDAGE. A number of manuscripts that have been left out by Dr. Burnell have been subsequently listed by Mr. O. S. RAMASWAMI SASTRI, a former Librarain of this Library. These manuscripts are referred as O. S. R. No. There are some paper manuscripts that have escaped these lists but have been included in the list kept in each bundle. They have been called 'number-less' manuscripts in these lists and the nomenclature is retained. Lastly there are manuscripts that have no numbers given to them and they are called 'No. Nil' manuscripts. But these last are very few.

The abbreviations are explained hereunder:—
1. Dr. Burnell's catalogue list.

B. No.

2. Sri Jambunath Bhat Landage's collection.

J. L. No.

- 3. Sri Thyagarajaswami's collections. T. S. No-
- 4. Sri Patanga Avadhoot's collection. P. A. No.
- 5. Sri Gopalakrishna Dhavalekar's collection.

G. K. D. No.

- 6. Sri Krishnajee Mehtab collection. K. M. No.
- 7. Sri O. S. Ramaswami Sastri's list.

O. S. R. No.

- 8. Manuscripts left out in the list but listed in the bundle. No. Less.
- 9. Manuscripts that have not been given any number anywhere. No. Nil.



## முக்கிய அறிவிப்பு.

ஸ்ரீ ஸாஸ்வதிமஹால் நூல்கிலயத்தில், நாயக்க, <mark>மஹாராஷ்</mark>டிர மன்னர்கள் சேமித்துக் காப்பாற்றி வைத்திருக்கும் கையெழுத்து நூல்களுக்கு, டாக்டர் ஸ்ரீ பர்னெல் பதிப்பித்துள்ள காடலாகு தான் முக்கியமான து. ஆகவே அந்நூல்களின் எண்கள் B. No. எனப்படுகின்றன. ஸமீபகாலங்களில் பலர் இந்நூல்ஙிலயத் திற்கு சுராளமாக நால்களே வழங்கி மிருக்கிருர்கள். அவைகளுக்கு, கொடுத்தவர்களின் பெயரே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நூல்களி லும், புதிதாகக்கிடைத்த நூல்களிலும் பல நூல்கள் கணக் கடப்படாமவிருந்தன. அவைகளுக்கு மாஜி ஃப்ரேரியன் ஸ்ரீ O.S. ராமஸ்வாமி சாஸ் திரிகள் காடலாகு செய்திருக்கிறுர். ஆகவே அக் நூல்களுக்கு அவர் பெயரே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த காடலா குகளில் விடுபட்டுப் பின் எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நூல்களுக்கு No. less. என்று பெயர் வழக்கத்திலிருக்து வருகிறது. இத்தகைய No. less Mss. பல மூட்டைகளிலிருப்பினும் அந்த அந்த மூட்டை களிலுள்ள நூல்களுக்கு தணித்தனி எண்களே கொடுக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. கேழ்க்கூறிய காடலாகுகளில் முற்றிலும் விடப்பட்டு எண்களும் குறிக்கப்படாத சிற்சில நூல்கள் சில மூட்டைகளில் இருக்கின்றன. அவைகளுக்கு No. Nil என்ற பெயர் வழக்கத்தி விருந்து வருகிறது. அவைகளின் விவரங்கள் கீழே குறிப்பிடப் பட்டிருக்கின் றன :-

- (1) டாக்டர் ஸ்ரீ பர்னேல் காடலாகு கே. B. No.
- (2) ஸ்ரீ ஜம்புகாத பட் லாண்டகே காடலாகு கெ. J. L. No.

ஸ்ரீ இயாகராஜஸ்வர்மி காடலாகு கெ. T. S. No. (3)ஸ்ரீ பதங்காவ தா தல்வாமி காடலாகு கெ. P. A. No. (4)ஸ்ரீ கோபால கிருஷ்ண டவளேகர் (5)காடலாகு கெ. G. K. D. No. K. M. No. (6)ஸ்ரீ கிருஷ்ணுஜி மேத்தா காடலாகு கெ. ஸ்ரீ O. S. ராமஸ்வாமி சாஸ், திரிகள் (7)காடலாகு கெ. O. S. R. No. காடலாகுகளில் விடுபட்டு பின் எண்க (8)No. less No. ளிடப்பட்டவைகளின் கெ. முற்றி அம் விடுபட்டு எண்களும் (9)இல்லா தவைகள். No. Nil.

many ales attended

I single un order La un an



॥ श्रीगणेशाय नमः॥

# भूमिका॥

(मन्त्रशास्त्रहृदयावेदनभ्)

**←≺+⊗≯\*€⊗+≻→** 

इह खलु जगित, मायोपिनवन्धनेऽस्मिन्संसोरे तुपाङ्गारेष्विव परितप्यमानान् जनाननुजिघुक्षुर्भगवान् परमेश्वरः मन्त्रकलापान् प्रकाशया-मास । ते हि मन्त्राः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमतन्त्रादिषु परक्शत-मुपलभ्यन्ते । गते च काले श्रुत्यादीनां तेषां प्रायशस्सञ्जाते दौर्लभ्ये लोकानुग्रहेकपरायणाः श्रीमद्भगवत्पादादयो महान्तः तेभ्यो मुख्यतमान् मन्त्रान् संगृद्ध प्रपश्चसारादिग्रन्थरूपेण प्रकाशयामामुरिति नेदमिविदित-मावेद्यते वित्तमानाम् । तेषां सर्वेषां ग्रन्थानामलाभेऽपि तञ्जपुरीललामभूते ; अथवा भारतदेशललामभूते चोस्रदेशाधीश्वरैमहाराजैः स्वस्वकाले महता प्रयासेन संपाद्य संरक्षिते श्रीसरस्वतीमहालयाख्येऽस्मिन् महति भाण्डागारे प्रायेण सर्वेऽपि ते मन्त्रकलापा उपलभ्यन्त एवेति परिमदं प्रमोदस्थानं विपश्चिदपश्चिमानाम् । अतस्ते मन्त्रा यथामत्यत्र विमृश्यन्ते ॥

मन्त्रा ह्यनन्ता भवन्तीत्यता मन्त्रप्रतिपाद्यमाना देवता अप्यनन्ता एव । ताः किल देवताः मतदेवताः आत्मदेवताः इष्टदेवताः कुलदेवताः गृहदेवताः ग्रामदेवताः लोकदेवताश्रेति विभज्य अभिधीयन्ते । अतो देवताभेदेन मन्त्रा अपि सप्तविधा भवन्ति । गणेशस्येशक्तिशिवविष्ण्याख्यानां पश्चन्नक्षणां अन्यतमं दैवतं निर्मुणं ब्रह्मेति, अन्यानि दैवतानि तत्कार्यं ब्रह्मेति च भावयन्त उपासन्पराः क्रमेण गाणेशास्मौराश्शाक्ताश्मीवा वैष्ण्या इति ; पश्चस्वेतषु दैवतेषु समबुद्धयस्सार्ता इति च व्यवहियन्ते । अतः, अद्वैतवोधकान्येतान्येव षण्मतानि गणकमुद्गरुव्यासशङ्कराख्येर्युगाचार्यः स्थापितानीति योग-सारादिभिर्मन्येरिधगम्यते । अपि च तेषां गणेशादीनामपि परब्रह्माभिन्न-स्वरूपतत्त्ववोधकाः उपनिषद्पतिपादिता गणेशैकाक्षरस्यैकाक्षरदेव्येका-स्रश्चित्रपश्चाक्षरनारायणाष्टाक्षरात्मकाः पश्च मन्त्रा एवति उपासनाकल्प-स्त्रप्रस्थानत्वयकर्तारो मन्यन्ते । गणेशपडक्षर स्वर्णाष्टाक्षर देवीपश्चदशी परमेश्वरद्वादशाक्षरी विष्णुद्वादशाक्षरीमन्त्रा अपि ब्रह्मावबोधका एवति पाक्षिकः कल्पः । प्रणवमन्त्रस्य तु ब्रह्मावबोधकत्वं उपनिषदुद्धष्टं सुप्र-सिद्धमेव । अथापि केवलप्रणवजपे तुर्याश्रमिणामेवाधिकारदर्शनात्सर्वेऽप्येते मन्त्रास्सप्रणवा एव त्रैवर्णिकानामुपदिश्यन्ते आचार्येरिति हृदयम् । अतस्सप्रणवा एते पश्च मन्त्रा वा दश्च मन्त्रा वा मतमन्त्रा इति व्यवस्थितम् ॥

तथा च ज्ञानसारे-

"मतान।मिप पश्चानां तात्पर्यं निर्शुणं परम्। ब्रह्मबुध्यैव पूज्यन्ते द्युपास्यन्ते च पश्च ते॥

मन्त्राणां जपहोमाद्यैः स्त्यमाना हि देवता । प्रसन्ना निखिलान्भोगान् पुरुषार्थांश्र यच्छति ॥ " इति ॥

#### योगसारे यथा -

" एवं वै गणनाथश्च पुरुषश्च परिश्ववः । शक्तिनीरायणश्चैव ज्योतीरूपसमन्विताः ॥

ब्रह्मत्वेनैव प्रोच्यन्ते वेदादिष्वापि षट्सु च। पश्चभ्यश्रेव प्रोच्यन्ते सृष्टिस्तु कालभेदतः ॥

एकमेव परं ब्रह्म पश्चधा परिकीर्तितम् ॥ " इति ॥

श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैरिप शैवाद्वैतबोधकश्रीकण्ठभाष्यव्याख्याने अयमेव भाव आविष्कृतः ॥ यथा ---

> " यद्यप्यद्वेत एव श्रुतिशिखरगिरामागमानाश्च निष्ठा सार्क सर्वेः पुराणश्रुतिनिकरमहाभारतादिप्रबन्धेः । तत्रैव ब्रह्मस्त्राण्यपि च विमृश्वतां भान्ति विश्वान्तिमन्ति प्रतेराचार्यरतैरपि परिजगृहे शङ्कराद्यस्तदेव ॥

तथाप्यनुग्रहादेव तरुणेन्दुशिखामणः । अद्वैतवासना पुंसामाविर्भवति नान्यथा ॥

अनुग्रहश्च देवस्य देव्या चिद्रूपया सह । यथावत्तं परिज्ञाय ध्यायद्भिस्समवाष्यते ॥ " इति ॥

अत्र दीक्षितेन्द्रेः ब्रह्मज्ञानावाप्त्ये न केवलं परमेश्वरानुग्रहमात्रं विवाक्षितम्, अपि तु पराशक्तयनुग्रहोऽपि विवाक्षित एव ॥ " ईश्वरप्रणिधानाद्वा " इति पातञ्जलयोगसूत्रव्याख्याने श्री-सदाशिवेन्द्रसरस्वतीपादैरपि अयमेव भावो दृढीकृतः । यथा —

" ईश्वरो हि समाराधनादिना साधनेन आराधितः इदमस्येष्टमस्तु इति संसाराङ्गारे तप्यमानं पुरुषमनुगृह्णातीति भावः ॥" इति ॥

तथा च श्रुतिः—

" मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ''

"तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् " इति ॥

अत विष्णोः परब्रह्मत्वावबोधकानि त्रिपाद्धिभूतिनारायणोप-निषद्वाक्यानि निदर्शनार्थे धुदाहियन्ते ॥

यथा-

"कारणात्मकं सर्वं कार्यात्मकं सकलं नारायणः । तदुभय-विलक्षणो नारायणः । परञ्ज्योतिः स्वप्रकाशमयो ब्रह्मानन्दमयो नित्यो निर्विकल्पो निरक्षनो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् । न स समानाधिक इत्यसंशयं परमार्थतो य एवं वेद । सकलबन्धान् छित्त्वा मृत्युं तीर्त्वा स मुक्तो भवति स मुक्तो भवति ।" इति ॥

एवं गणेशादीनामिष परब्रह्मत्वाववोधिका बह्वच उपनिषदो विद्यन्त एवेति ज्ञायते ॥ तथा हि योगसारे—

"अद्वैतस्योपनिषदि गाणेशाद्वैतमीरितम् । ब्रह्मसन्ध्योपनिषदि सौराद्वैतं प्रकीर्तितम् ॥

भुवनेश्या उपनिषदि शाक्ताद्वैतं समीरितम् । नीलकण्ठोपनिषदि शाम्भवाद्वैतमीरितम् ॥

पार्थसारथ्युपनिषदि वैष्णवाद्वैतमीरितम् ॥ '' इति ॥ प्रायश्च एतासाम्रुपनिषदामलाभानात्र उदाहृता इत्यवधेयम् ॥

अतो गणेशादीनां पश्चानामिष देवतानां परब्रह्माभिन्नत्वं गणेशादि -मन्त्राणां परब्रह्मस्वरूपतत्त्वबौधकत्वं च सिद्धम् ॥

अथैतासां पञ्चानां देवतानां पूर्णावतारमूर्तयो वस्त्रभेशसूर्य-नारायणान्नपूर्णानीलकण्ठवासुदेवाद्याः कार्यत्रसात्मिका इति तत्स्वरूप-तत्त्ववीधका मन्त्रा आत्मदेवतामन्त्रा इति च व्यपदिक्यन्ते । कार्यकारणयोरभेदान्वयस्य सुगमत्विमव ब्रह्मात्मनोरभेदान्वयस्य सुगमत्वं बोधियतुं एता देवता आत्मदेवता इति अभिधीयन्ते ॥

स्वाभीष्मितैहिकामुष्मिकसकलेष्टलाभिसद्भ उपास्यमाना देवता इष्टदेवता इति तत्प्रतिपादका मन्त्रा इष्टदेवतामन्त्रा इति च प्रपश्चितम् । प्रायेणैता देवता मताधिदेवतानामवतारदेवतासु आवरणदेवतासु वा अन्तर्गताः गुरुरक्षाकरार्थसाधकभेदात् त्रिविधाः, उक्तकार्यत्रयसाधिका वा भवन्तीति ॥

#### तथाच योगसारे —

"इष्टदेवास्त्रिधा प्रोक्ताः गुरुरक्षार्थसाधकाः।
परलोकज्ञानदाता गुरुदेव इति श्रुतः॥
सर्वदा स्वात्मरक्षां च विपद्भचश्र करोति यः।
रक्षादेव इति ख्यातः पाण्डवानां यथा हरिः॥
अर्थदाता शत्रुशिक्षाकरश्रार्थप्रदायकः॥" इति॥

उपासनेन परितुष्टा एता देवताः स्वोपासकस्य संभाव्यमानान् सर्वान् क्केशान् व्यपोद्य स्वयमेव गुरवो भूत्वा तत्त्वावबोधनेनैनं मुक्तिपथं प्रापयन्तीति आचार्या मन्यन्ते ॥

स्वकुलसंभाव्यमानसकलानिष्टनिवृत्त्यर्थं योगक्षेमादिनिखिलश्रेयो-भिवृध्यर्थं च स्वकुलवृद्धेः परंपराक्रमेणाराध्यमाना देवताः कुलदेवता इति सर्वजनविदितोऽयं विषयः। तेषां प्रसादजनका मन्त्राः कुलदेवतामन्त्राः। एतासां कुलदेवतानां अनुप्रहेणापि केचिद्ध्यात्मतत्त्वज्ञा अभूविन्निति विज्ञायते।।

सकलदुरितिन वृत्त्यर्थं सर्वमङ्गळावाष्त्यर्थं च गृहेष्ववश्यपूजनीय-त्वेनाभिहिता बृन्दाद्या देवताः गृहदेवतास्तासां मन्त्रा गृहदेवता-मन्त्राः ॥

ग्रामसंभाव्यमानमारीचोराग्निदाहादिवाधाभ्यः ग्रामीणजनद्विपा-चतुष्पाद्राक्षिकाः हरिहरपुत्रचण्डीकाळीदुर्गाद्या देवता ग्रामदेवताः । तासां मन्त्रा ग्रामदेवतामन्त्राः ।

ब्रह्मा प्रजापतयः इन्द्रादयो लोकपालाः तद्धिनाथा देवयोनि-

विशेषाः नवग्रहाः वसवो रुद्रा आदित्या अध्वनाविति त्रयास्त्रश-देवतास्तदाधिनाथा देवयोनिविशेषा मरुतः आजानजाः कर्मदेवाः देवर्षयो ब्रह्मपयः स्वतपोबलान्महर्षित्वमाधिगताश्च लोकदेवताः तेषां मन्त्रा लोकदेवतामन्त्रा इति वैश्वदेवमेव लोकदेवताराधनमिति च बोध्यते ॥

तदेवं सप्तथा विभज्याभिहितानां सर्वासामिप देवतानां उपासन-माराधनं च यथोचितं यथाशक्ति यथामित च अवश्यमनुष्ठेयिमिति श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिभ्योऽवग्म्यते ॥

अथैतेषां मन्त्राणाग्रुपासनामार्गभेदाश्च निरूप्यन्ते । उषासनामार्ग-स्संक्षेपाद्द्विविधः — वैदिकस्तान्त्रिकश्चेति । वैदिकोऽपि द्विविधः — कर्म-ज्ञानोभयात्मकः कर्मात्मकश्चेति । तान्त्रिकस्तु त्विविधः – तान्त्रिकः, वामः, पाषण्डश्चेति । अतः वेदोदितमार्गावलंबिनो वैदिकाः, तन्त्रग्रन्थोक्तमार्गाव-लंबिनस्तान्त्रिका इति व्यवस्थितमेतत् ॥

श्रुत्यादिविहितकर्मानुष्टानपूर्वकं श्रीमच्छंकरभगवत्पादाद्यैः प्रतिष्ठापितेषु पट्सु मतेष्वन्यतमं स्वाभीष्मतं मतं सुख्यमवलम्ब्य तत्तद्देवतोपासनाकल्पस्त्रकारैभेइषिंभिर्नियुक्तेन मार्गेण सद्गुरोरनुग्रहोपलब्धैः मतदेवतात्मदेवतेष्टदेवतादिमन्त्रैः जपहोमपूजनाद्यैः कर्मभिः तास्ता
देवताः प्रत्यहं तपयन्तः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमाद्येदेवतास्कर्पतत्त्वविचारपराः परब्रह्माववोधकप्रस्थानत्रयोपनिषद्र्थविचारपराः परं ब्रह्म
स्वाभिनं ध्यायन्तः मनननिदिध्यासनादिपराश्च वैदिकोपासका इति
व्यवहियन्ते। अतः कर्मज्ञानात्मकद्विविधोपासनपरमा एते वैदिकोपासकाः
स्वसत्कर्मनिर्भृतनिखिलकिल्विषाः स्वोपास्यदेवतानुग्रहविशेषासादिततत्त्वाववोधाः योगलभ्यनिखिलसमाधिसिद्धिमन्तः ब्रह्मविदो ब्रह्मनिष्ठाः

प्रारब्धकर्मक्षये ब्रह्मीभृता भवन्तीति श्रुत्यादिभिरुपदिश्यते । अतः अद्वैत-भावापादकं ज्ञानावलम्बनमन्तरङ्गोषासनमद्वैतमिति, मन्त्रजपपूजनादि-बाह्यकरणव्यापारात्मककर्मावलम्बनं बाह्योपासनं मतमिति च श्रीम-च्छंकरभगवत्पादाद्यैः प्राचार्येर्बहुधा प्रपश्चितम् ॥

न हि निराकारं निर्मुणं निरवयवं किश्चिदुपासनाविषयं भवितुमहित । उपासनायां हि उपास्योपासकोपासनारूयं त्रिपुटीभानमपेक्षितं
भवित । अतो मुमुश्लोरादितस्साकारं सगुणं सावयवं गणेशादिरूपं ब्रह्मैव
उपासनाविषयं भवितुमहिति । ततोऽनवरतध्यानाद्यभ्यासवशात् बाह्यव्यापारवृत्तिमात्रशून्ये चित्ते तादातम्यभावनाविशेषात् सगुणब्रह्मसाक्षात्कारिसध्यति । ततोऽपि निरन्तराभ्यासविशेषात् बाह्याभ्यन्तरवृत्तिशून्यं चित्तं नश्यति । तदा निर्विक्रल्पं निराकारं निर्मुणं निरवयवं नित्यज्ञानानन्दात्मकमात्मानं जानाति । तदिदं नित्यज्ञानानन्दात्मकमात्मज्ञानमेव अद्वैतं कैवल्यं ब्रह्मभूयसिद्धिष्ठिक्तिरिति च श्रुत्यादिनिख्लिलवेदान्तशास्त्रिरुपदिश्यते ॥

अत्यादिविहितकमी जुष्टानपरा गणेशादिमन्त्रजपपूजादिबाह्यकर्मी-वलंबनमात्रपरा अपि वैदिकोपासका एव । एतेष्विप केषांचित् देवता जुग्रह-विशेषात् ब्रह्मज्ञानिसिद्धिरिप भवत्येवेति महान्तो मन्यन्ते । प्रमाणानि चात्रोपलभ्यन्त एव । कार्यब्रह्मोपासकाना मेतेषां कार्यब्रह्मलोकावा प्रिरेव फलं प्रतिपाद्यते ॥

अतो वैदिकोपासनामार्ग एव निश्रेयससाधनमिति पर्यवसन्ते।ऽर्थः॥ तान्त्रिकोपासनामार्गभेदास्त्रयः— तान्त्रिको वामः पाषण्डश्चेति । अतस्तच्छीलास्तान्त्रिका वामाः पाषण्डाश्रेखिभधीयन्ते । श्रुत्यादिविहित-कर्मानुष्टानसदाचारविहीनाः देवतास्त्ररूपतत्त्रज्ञानविहीनाः अतिनश्वर-फलमात्रकामनया मन्त्रजपादिकियामात्रपराः तान्त्रिकाः, श्रुत्यादिनिषिद्धै-दोषापादकैर्मधुमांसादिभिः देवतातोषणपरा वामाः, स्वश्ररीरोत्कर्तनाद्धै-रुपलब्धरक्तमांसादिभिः हिंसात्मकातिनिन्दितजीवविद्यानादिभिश्च देवता-तपणश्चीलाः पाषण्डा इत्युच्यन्ते । एतानवैदिकान् नियमयितुमेव तन्त्रश्चास्त्रं प्रवर्तितमिति महद्भिवहुवा सम्रपन्यस्तम् । अयापि केवलतान्त्रिकोः मार्गः अवैदिकोऽपि निःश्रेयससाधनतयाऽनङ्गीकृतोऽपि देवताप्रसादजनकत्वात् नातितरां निन्द्यः । अपरौ वामपाषण्डौ तु निन्द्यौ निरयदौ चेति निषद्धौ ॥

अतो वैदिकमार्गेषासनासाधनीभूतास्त्रवेऽिष मन्त्रा आत्मज्ञान-साधनीभूता एवेति अनवद्योऽयमाद्ययो बहूनां महतां मान्यानामाचार्याणा-मिति शिवम् ॥ इत्थं

क्षे. शं. सुब्रह्मण्यशास्त्री,

गाणेशाहैती।



# ॥ मन्त्रशास्त्रमातृकाकुधिका॥

| No. of missing         | Mss. |      | . 6692      |           |           |           |      |             |           |             | 6715, 6718 & 6720 | 14841-14845 | 6864 & 6871 |
|------------------------|------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| No. Nil.               | Mss. |      |             |           |           |           |      |             |           |             |                   | 1           | 7           |
| No. less               | Mss. |      |             |           |           |           |      |             |           |             |                   |             | 1-4         |
| No. of O. S. R. No. of | Mss. |      |             |           |           |           |      |             |           |             |                   | 14840—14872 | 14873—14876 |
| Burnell's No. of       | Mss. | 6682 | 6683 - 6691 | 9699—6699 | 0019—1699 | 6701-6703 | 6704 | 6705 & 6706 | 6707—6710 | 6711 & 6712 | 6713-6723         | 6723—6819   | 6820 6902   |
| Bundle Supplemental    | No.  | 1    | 2—10        | 11-14     | . 15–18   | 19—21     | 55   | 23 & 24     | 25—28     | 29&30       | 31—37             | 38-162      | 163-253     |
| Bundle                 | No.  | 1    | 23          | 3         | 4         | 5         | 9    | 7           | 8         | 6           | 10                | 11          | 12          |

476-574

575-607

Supplemental

Bundle No.

No.

254-342

13

343-389

14

390-475

leaf.

737-773

681-736

677-680

929-809

18

774-1045

Palm

|                     | ~                                                                  |                                                   |                                    |           |             |                    | iii                            |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Remarks.            | $1\!-\!34$ ) अत्र संभाव्यमानासु मातृकासु मन्त्रशास्त्रवाह्याः $38$ | मातुका न भवन्ति । अतो मन्त्रशास्त्रसंबद्धा मातुका | 15 ) परं सङ्गता भवन्तीति श्रेयम् ॥ |           |             |                    | 15, 16, 73 & 87=4 Mss. Missing |  |
| No. less<br>Mss.    | 1-34                                                               | 1—23                                              | 15                                 |           |             |                    |                                |  |
| No. of<br>Mss.      | 404—557                                                            | 465—489                                           | 474-590                            | 1010-1033 | 250 - 266   | 259-278            | 3—104                          |  |
| Supplemental<br>No. | 1046-1109                                                          | 1110—1176                                         | 1177—1194                          | 1195-1218 | 1219 - 1233 | $1234 \times 1235$ | 1236—1320                      |  |
| Bundle<br>No.       | 9                                                                  | 10                                                | . 13                               | 30        | . 0         | 9                  | .1                             |  |
| J. L. T. S.<br>Etc. | J. L.                                                              | "                                                 |                                    | T.S.      | P. A.       | G. K. D.           | K. M                           |  |



## ॥ श्रीगणेशाय नमः॥

# ॥ मन्त्रशास्त्रग्रन्थसूचिकायाः शुद्धाशुद्धपाठः॥

| Page No. | शुद्धपाठः                   | अशुद्धपाटः             |
|----------|-----------------------------|------------------------|
| 191      | No. less. 1                 | Burnell's No No less 1 |
| 192      | No. less. 2                 | ,, ,, ,, 2             |
| ,,       | No. less. 3                 | ,, ,, ,, 3             |
| 376      | Burnell's No. 721           | 3 Burnell's No. 7231   |
| 381      | Sup No. 765                 | Sup No. 768            |
| 383      | No. Nil                     | No.                    |
| ,,       | Bundle No. 21 No less 1     | Bundle No. 21          |
| ÿ        | Bundle No. 21 \ No. less. 2 | "                      |
| 459      | 19 मूलिकाविधिः              | 10 मूलिकाविधिः         |
| 496      | No. 12123                   | No. 12122              |
| "        | No. 12124 .                 | No. 12123              |

HAMPERSEE SPREED, SPOKE SERVE II No. loca 3 ... Shu No 202 844 No. 103



।। श्रीगणेशाय नमः ।।

A

DESCRIPTIVE CATALOGUE

OF THE

MANTRA ŚĀSTRA MANUSCRIPTS

TANJORE MAHĀRĀJA SERFŌJI'S SARASVATĪ MAHĀL LIBRARY.

> श्रीमन्मन्त्रशास्त्रग्रन्थानां सूचीपत्रम्

॥ प्रपञ्चसारसारसङ्ग्रहः ॥

#### PRAPANCASARASARASANGRAHA

ப்ரபஞ்சஸாரஸாரஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 1. Bundle No. 1. Burnell's No. 6682
Substance—Paper. Sheets—1—586 + Index 6 = 592.
Script—Devanagari. No. of Granthas—16000. Complete (1-32 Patalas). Author—Girvanendrasaraswati.

Beginning;

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ श्रीगुरुम्यो नमः ॥ नत्वा श्रीशङ्कराचार्यममरेन्द्रयतीक्वरम् । कुर्वे प्रपश्चसारस्य सारसङ्ग्रह्युत्तमम् ॥ End:

शक्करश्वामरेन्द्रश्च विश्वेश्वर इति त्रयः।
पुनन्तु मामकी बुद्धिमाचार्याः कृपया ग्रुदा ॥
अमरेन्द्र इति (यतिः) शिष्यो गीर्वागेन्द्रस्य योगिनः।
तस्य विश्वेश्वरश्चिष्यो गीर्वागेन्द्रोऽहमस्य तु ॥
शिष्यः प्रपश्चसारस्य व्यद्धां सारसङ्ग्रहम् ।
येनं (एनं) दृष्वाऽखिलास्सन्तस्सन्तुष्टास्सन्तु सन्ततम् ॥
साध्वसाधुविवेकेन लिखितं वापि यन्मया।
तद्दिषि प्रियशिष्यत्वात्स्वामी वीक्ष्याभिनन्दतु ॥
करकृतमपराधं श्वन्तुमर्द्दन्ति सन्तः॥
हिरः ॐ ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीसाम्बसदाशिवो रक्षतु ॥
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशुभमस्तु ॥
यश्चिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गळा।
तयोस्संस्मरणात्युंसां सर्वतो जयमङ्गळम् ॥

Colophon:

इति गीर्वाणेन्द्रविरचिते प्रपश्चसारसारसंग्रहे द्वात्रिशः पटलः ॥ Subject:

- १. एकाक्षरादिपञ्चदशगणेशमन्त्राः, तेषां यन्त्राणि प्रयोगाश्च ।
- २. सूर्याष्ट्राक्षरमन्त्रः, प्रयोजनितलकाख्योऽन्यो मन्त्रः, तयोर्यन्त्रे प्रयोगाश्च ॥
- ३. एकाक्षरदेवीमन्तः, श्रीविद्यापञ्चदशीमन्त्रभेदाः, अन्नपूर्णाबाला-लक्ष्मीसरस्वत्यादिस्त्रीदेवतामन्त्राः पञ्चाशतोऽधिकाः, तेषां न्यासाः यन्त्राणि प्रयोगाश्च ॥
- ४. शिवपञ्चाक्षरमन्त्रः, नीलकण्ठदक्षिणामूत्यादिशैवमन्द्वाः, द्वात्रि-शतोऽधिकाः, तेषां यन्त्राणि प्रयोगाश्च ॥

- ५. नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः, रामकृष्णादिविष्ववतारदेवतामन्त्राः, गरुडहनुमदादिमन्त्राश्च त्रिंशद्धिकाः, तेषां यन्त्राणि प्रयोगाश्च ॥
- ६. इन्द्रादिलोकदेवतामन्त्राः, नवप्रहमन्त्राः, नानाफलदा ऋखान्त्रा-श्च पद्मविंशत्युत्तरशताधिकाः, तेषां प्रयोगादयश्च ॥
- ७. सिद्धारिऋणधनशोधनमन्त्रदोषतन्त्रिवर्तकोपायादयः, तान्त्रि-कसंज्ञापरिभाषादयश्चीसम्यक् प्रतिपादिताः ॥

Remarks-The Ms. is in good condition. This is not printed.

இந்த நூல், கீர்வாணேந் தொரைஸ்வ தியவர்களால் செய்யப் பட்டது. இது ஸ்ரீமதா திசங்கரபகவத்பாதாளால் செய்யப்பட்ட பிரபஞ்சஸாரத்தைக் தழுவி, கிரம தீபிகை, மந் திரதேவதா பிரகாசிகை, சாரதா திலகம், முதலிய பல நூல்களே அனு ஸரித்து எழுதப்பட்டது.

இதில் ஏகாக்ஷரம் முதலிய கணபதி மக்திரங்களும், சிவபஞ் சாக்ஷர மக்திரங்களும், கீலகண்ட தக்ஷிணையர்த்தி அகோர வீரபத்ராகி சைவமக்திரங்களும், ஸூர்ய மக்திரங்களும், தேவீ பஞ்சதசி, பாலே அன்னபூர்ணே முதலிய பல தேவீ மக்திரங்களும், அஷ்டாக்ஷர மக்திரமும் ராமகிருஷ்ணுதி வைஷ்ணவ மக்திரங்களும், இக்திராதி லோகதேவதாமக்திரங் களும், கவக்ரஹ மக்திரங்களும், பல வேத மக்திரங்களும், மக்திர சாஸ்திர ஸம்பக்தமான ஸகல ஸம்னை பரிபாஷைகளும் கண்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

# <u>। सिद्धनागार्जुनतन्त्रम् ॥</u>

#### SIDDHANAGARJUNATANTRAM

ஸித்தநாகார்ஜு நதந்திரம்

Supplemental No. 2. Bundle No. 2. Burnell's No. 6688.

Substance—Paper. Sheets—1-46+Index 8=49. Script
—Devanāgarī. No. of Granthas—2000. Complete (1-20 Paṭalas.) Author—Siddhanāgārjuna.

Beginning:

भीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीरामचन्द्राय नमः॥

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अथ सिद्धनागार्जुनो(नीयं) लिख्यते ॥ अन्तरायतिमिरौघशान्तये श्रान्तये(पा)वनमाचिन्त्यवैभवम् । तन्नरं वपूषि कुद्धरं धुखे अद्रिजे(जा)विमलतुष्टि(न्दि)लं महः ॥

End:

पूर्वफल्गुननक्षत्रे ग्राह्यं दाडिमबन्धकम् ।

करे बद्धा भवेद्वक्यो यदि राजा पुरन्दरः ॥

श्रीरामाय नमः ॥ सिद्धनागार्जुनं (नीयं ) समाप्तम् ॥

श्रीविश्वनाथाय नमः ॥

यादशं पुस्तकं दृष्ट्वा तादशं लिखितं मया ।

अवदं वा सुबद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥

परियधावि (परिधावि)नामसंवत्सरे माघशुद्धद्वादशीभौमवासरे इदं

सिद्धनागार्जनपुस्तकं लिखितम् ॥

Colophon: ...

इति सिद्धनागार्जुनविरचिते कक्षपुटे सर्वसङ्ग्रहं(हो) नामे(म) विश्वतिपटल: ॥

#### Subject;

बट्कमेप्रयोगाही मन्त्राः । तत्तत्क्रमीचिततन्त्राणि । पशुपक्षिमनुष्य-गतिमास्तितम्भनादिप्रयोगविधयः। अक्षशस्त्रसम्भनखण्डनादिविधयः। अग्न्यादि-दिव्यस्तम्भनविधयः । विद्युद्धसम्भनविधिः । नानारोगोत्पादनविधयः । ब्रह्मा-स्त्रष्ठाभविधिः । नानाकौतुकदर्शनविधयः । अह्रश्यकरणाद्यञ्जनविधयः । पादुकाघुटिकाखेचरादिसिद्धिक्रमाः । स्रियमाणजीवनोत्पादनविधिः । मृतसञ्जी-विनीमन्त्रप्रयोगादयः । बन्दाकप्रयोगाश्च सम्यक् प्रतिपादिताः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. abruptly breaks in the beginning of 21st patala.

இந்நூல் வித்தநாகார் ஐ என னல் எழுதப்பட்டது. இதில், ராஜா, மந்திரி, ஸ்திரீ புருஷர் முதலியவர்களின் வசியம், முதலிய ஆறுவித பிரயோகங்களும், பசு பக்ஷி மிருகங்கள், மணிதர்கள், அக்ணி வாயு ஐலம், முதலியவற்றின் கதிமதி ஸ்தம்பனங்களும், இடி மின்னல் முதலியவைகளே ஸ்தம்பனம் செய்யும் முறைகளும், பலவித ஜாலவித்தைகள் காட்டும் முறைகளும், பாதுகாவித்தி, குடிகாவித்தி, ஆகாசகமனவித்தி, மறைவு, முதலியவைகளும், இறந்தவணே பிழைக்கவைக்கத் தக்க முறைகளும், பில் அருவி பிரயோகங்களும் கூறப்பட்டிருக் கின்றன.

## ॥ सिद्धनागार्जुनीयम् ॥ SIDDHANĀGĀRJUNĪYAM

ஸித்தநாகார்ஜு நீயம்

Supplemental No. 3-8. Bundle No 2. Burnell's No. 6684-6689 (6 Mss.) Substance—Paper. Sheets—8, 10, 8, 12, 8 & 13. No. of Granthas-120, 204, 150, 215, 145 & 200. Portions Complete. Author—Siddhanāgārjuna.

Beginning, End & Colophon: Same as in Ms. No. 6686.

Subject:

आंसु षण्मातृकासु क्रमेण १, ६, ७, १३, १८, १४. पटलाः सन्ति. [ एकैका मातृका एकैकपटलात्मिकेत्यवधेयम ]

Each Ms. contains one Patala namely, 1, 6, 7, 13, 18, & 14, respectively.

Remarks-These Mss. are in good condition.

## ॥ क्रमदीपिका ॥ KRAMADIPIKA

காமதீபிகை

Supplemental No. 9 A. Bundle No. 2, Burnell's No. 6690 A

Substance—Paper.—Sheets—1—31 (Text—sheets 1-31; commentary—Sheets 31-66) Script—Devanāgarī. No. of Granthas—1100. Complete—(I-8 Paṭalas) Author—Keśava Bhatta. (?)

Beginning .

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीकुलस्वामिने नमः ॥

कलात्तमायालवकान्तमूर्तिः कलक्षणद्वेणुनिनादरम्यः । श्रितो हृदि व्याकुलयंस्त्रिलोकी श्रियेऽस्तु गोपीजनव्छमो वः ॥

End .

जनमिममनुविद्धो (द्धा)येन यस्मिनप्रस्ते यदनुततमजसं पाति चाधिष्ठिता यम् । यदुरुमनुउदर्चियं विधत्ते च गोपी तममृतसुखबोधज्योतिषं नौमि कृष्णम् ॥

Colophon:

इति श्रीक्रमदीपिकायामष्टमः पटलः ॥ क्रमदीपिका समाप्ता ॥ Sabject:

गोपाछोपासनाकल्पः । न्यासाः मुद्रालक्षणानि । कृष्णस्वरूपवर्णनं । षडक्षराष्ट्राक्षर - विंशत्यक्षर - द्वाविंशत्यक्षर - विंशदक्षराष्ट्राचत्वारिंशदक्षरादि-गोपालमन्त्राः, तेषां सिद्धिक्रमः, प्रयोगाः, कृष्णसप्तावरणपूजाविधिः, कृष्णोपासनामहिमा च प्रतिपादिताः ॥

Remarks—The Ms. is in good condition.

### ॥ भावदीपिका ॥ [क्रमदीपिकाठ्याख्या]

#### BHĀVADĪPIKĀ

பாவதீபிகை (கிரமதிபிகைக்கு உரை)

Supplemental No. 9 B. Bundle No. 2. Burnell's No. 6690 B Substance—Paper. Sheets—31-56 (Sheets 1-31 Text, 81-

66 commentary.) Script—Devanagari. No. of Granthas 1200. Incomplete (1-6 | Patalas). Author—Nityaprajua.

Beginning:

आलीढवेणुमरुणाधरपछ्येन
गोपाङ्गनाप्रणायेनं प्रणिपत्य कृष्णम् ।
सत्संप्रदायसरणीमनुसृत्य कुवे
व्याख्यां ग्रुकुन्दयजनक्रमदीपिकायाः ॥

End:

संवितिं ब्रह्मज्ञानं । तथिति डेन्तमित्यर्थः । अस्त्यमिमायाश्रीत्यक्षरं डेन्तमित्यर्थः ॥

Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यप्राज्ञशिष्येण नित्यप्रज्ञेन वनापर-नामधेयेन विरचितायां क्रमदीपिकाभ(भा)वदीपिकायां षष्ठः पटलः ॥

इति भावदीपिकायां षष्टः पटलः ॥

Subject: क्रमदीपिकाव्याख्या ।।

Remarks—The Ms. is in good condition. The Ms. abruptly breaks in the middle of 7th Patala.

இதில் |-3| பக்கங்கள் கிரமதீபிகை மூலம். 3|-66 பக்கள் கள் கிரமதீபிகையின் உரை. கிரமதீபிகை |-8 படலங்கள். கிரமதீபிகையின் உரையில் |-6½ படலங்கள் தான் இருக்கின் றன.

கொமதிபிகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மக்திரங்களில் 6, 8, 20, 22, 30, 48, அக்ஷரங்களுள்ள பல மக்திரங்களும், அவைகளுக்கு கியாஸங்களும், வித்தி முறைகளும், கிருஷ்ணஸப்தாவரண பூஜானி தியும், கிருஷ்ணேபாஸனத்தின் பெருமையும், கூறப்பட்டிருக்கின் றன.

### श्रीशिवार्चनचन्द्रिका ॥ SRI SIVĀRCANACANDRIKĀ

ஸ்ரீ சிவார்ச்சநசந்திரிகை.

Supplemental No. 10. Bundle No. 2. Burnell's No. 6691
Substance—Paper. Sheets—1-172(+Index 3 + 7=182)
Script—Devanāgarī. No. of Granthas—5840. Complete—
(1-16 prakāṣas.) Author—Srīnivāsa Bhaṭṭa.

#### Beginning:

श्रीमहागणपतये नमः ॥ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॥ श्रीगीर्वाणे-न्द्रयोगिने नमः ॥ ॐ॥

श्रीमन्तं सिन्दुरास्यं शशिशकलधरं बन्धुजीवाभिरामं
दानामभस्सिक्तगण्डस्खलदळिकलभाँ छीलया खेलयन्तम् ।
प्रत्यूहध्वान्तभानुं पृथुतरजठरं ब्रह्मविष्ण्वीशवन्द्यं
वन्दे सिन्दुरपूरीगिरिवरसुतया चर्चितोत्तुङ्गकुम्भम् ॥

End:

सुन्दराचार्यक्षिष्येण श्रीनिवासेन धीमता । चन्द्रिकायां प्रणीतायां प्रकाशष्योडशोऽगमत् ॥

Colophon :

इति श्रीसुन्दराचार्यचरणारिवन्दद्वन्द्वान्तेवासिना श्रीश्रीनिवासभट्टेन विरचितायां श्रीशिवार्चनचन्द्रिकायां षोडशः प्रकाशः ॥

Subject:

रैव शाक्त सौर गाणेश वैष्णव मन्त्राः। नित्यनिमित्तिककाम्यपूजा-विधिः। पद्भानां देवतानां पीठपूजा। आवरणपूजा। उत्थानादिशयनान्तं इतिकर्तव्यताविधिः। मुद्रालक्षणानि। यन्त्राणि काम्यप्रयोगाः। सिद्धि-क्रमः। दीक्षाविधिः। तान्त्रिकप्रनथसामान्यभूताः सर्वे च विषयाः सम्यक् निक्षिताः॥ विस्तृता विषयसूचिकापि वर्तते॥

Remarks-The Ms. is in good condition.

ஸ்ரீ சிவார்ச்சசேக்கிரிகை என்பது ஒர் சிறக்க நூல். முதலிய பஞ்சாக்ஷாம் சைவமர் திரங்களும், யநீவி த்கைய முதலிய சாக்தமர் திரங்களும், அஷ்டாக்ஷரம் முதலிய வெளர வைஷ்ணவ மர்திரங்களும், பல கணபதி மர்திரங்களும், அவை ஸித்திக்கிரமங்களும், கித்யகையித்திக காம்ய பூ**தை** का का ஆவாண பூறைகளும், பல களும், காம்ய இரயோகங்களும், அவைகளுக்கான யர்திரங்களும், வித்தாரிசோதாம் முதலிய வைகளும் மக்க்சகோஷங்கள், அவைகளுக்கு பரிஹாரங்கள், முதலிய பல விஷயங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. விவரமான விஷய அட்டவணேயும் இருக்கிறது.

### ॥ शारदातिलकम् ॥ ŚĀRADĀTILAKAM

சாரதாதிலகம்

Supplemental No. 11. Bundle No. 3. Burnell's No. 6698
Substance—Paper. Sheets—1-117 (+Index10=127.)
Script—Devanāgarī. No. of Granthas—3400. Complete—
(1-25 Paṭalas.) Author—Sri Lakṣmaṇa Deśikendra.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

नित्यानन्दवपुर्निरस्वल(न्तर)ग[ल]त्पश्चा(श्वा)शदस्यैः(णैः) क्रमा-द्रचाप्तं येन चराचरात्मकमिदं शब्दार्थरूपं जगत् । शब्दब्रह्म यद्चिरे सुकृतिनश्चेतन्यमन्तर्गतं तद्वोऽच्यादनिशं श्रशाद्व(ङ्क)सदनं वाचामधीशं महः॥

End:

अनाद्यन्ता शंभोर्वपुषि किताऽर्धेन वपुषा जगदूपं पश्यं (नश्य)त्सृजित महती (नी) यामपि गिरम्। सदर्था शब्दार्थस्तनभरनता शंकरबधु-र्भवद्भृत्य भूयाद्भवजनितदुः खौषशमनी।। Colophon:

इति श्रीशारदातिलकें पञ्चिविंशः पटलः ॥ श्रीशिव ॥ श्रीशिव ॥ श्रीशिव ॥ श्रीशिव ॥

Subject:

पश्चदेवतामुख्यमन्त्राः । तेषां अवतारमूर्तिमन्त्राः । यन्त्राणि। तेषां पीठपूजा । आवरणपूजा । न्यासः । शैववैष्णवशाक्ताष्ट्रगन्धद्रव्याणि । पुरश्चर्याविधिः । दीक्षाकालादितान्त्रिकसामान्यविषयाश्च प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. The sheets of Index are smaller than the sheets of Text.

இது ஒரு சிறக்த நூல். இதில் சைவ, சாக்த, வைஷ்ணவை வெளா, காணேச மக்திரங்கள், அவைகளின் ஸித்திக்கிரமங்கள், யக்திரங்கள், பீடபூஜைகள், ஆவரண பூஜைகள், க்யா ஸங்கள், சைவ வைஷ்ணவ சாக்த அஷ்டகக்தங்கள், திக்ஷாகால ங்கள், முதலிய ஸகல விஷயங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இத்துடன் விவரமான விஷய அட்டவணேயும் இருக்கிறது.

### ॥ हर्षकौमुदी [शारदातिलकद्याक्या] ॥

#### HARSAKAUMUDĪ

ஹர்ஷகௌமுதீ

Supplemental No. 12. Bundle No. 3. Burnell's No. 6694
Substance—Paper. Sheets—1-281. Script—Devanagari.
No. of Granthas—6500. Incomplete (1-19 Patalas Complete). Author—Vatsya Śri Harsa.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

श्रीरामनारायणविष्णुकृष्णब्रह्माम्बिकार्यकरवासुदेवाः । यस स्वरूपं जगतोंबरस्य नीरस्वरूपं पुरुषं भजामः ॥

End:

क्षेत्रपालमन्त्रमाहं -- वर्णान्त्यमिति । वणात्पक्षः (वर्णान्त्यः क्षः)। हृत् नमः । प्रणवः । ततः ॐ क्षौं क्षेत्रपालाय नमः ॥ Colophon:

इति शारदातिलकटीकायां हर्षकौमुद्यां एकोनविंशतिमं पटलं संपूर्णम् ॥ Subject:

शारदातिलकस्य व्याख्या ॥

Remarks: -The Ms. is in good condition. The Ms. abruptly breaks in the middle of 20th Patala.

இது 'சாரதா திலகம்' என்ற பிரஸித்தமான மக்த்ர சாஸ்தி ரத்தின் விரிவுரை.

### ।। ज्ञारदातिस्कम् ॥ ŚĀRADĀTILAKAM

சாரதா திலகம்

Supplemental No. 13. Bundle No. 3. Burnell's No. 6695 Substance—Paper. Sheets—1-14+1=15. Script-Devanāgari. No. of Granthas—150. Incomplete. Author— Lakamana Desikendra.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पश्चाशदणैः क्रमात् व्याप्तं येन चराचरात्मकिमदं शब्दार्थरूपं जगत् । शब्दब्रह्म यद्चिरे सुकृतिनश्चैतन्यमन्तर्गतं तद्वोऽच्यादिनशं शशाङ्कसदनं वाचामधीशं महः ॥

End .

कुण्डोद्यूर्ध्वकेशी च तथा विकृतग्रुख्यपि। ज्वालाग्रुखी तथा ज्ञेया पश्चादुल्काग्रुखी ततः॥ सुश्रीग्रुखी च विद्याग्रुखे ++॥

Colophon:

इति शारदातिलके प्रथमः पटलः ॥

Subject:

#### शारदातिलके प्रथमपटलमात्रम् ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. abruptly breaks in the middle of 2nd patala.

The 15th sheet is a fragment from a work in Ayurveda & treats of Svayathu (swelling).

### ॥ शारदातिस्कम् ॥ ŚĀRADĀTILAKAM

சாரதா திலகம்

Supplemental No. 14. Bundle No. 3 Burnell's No. 6696 Same as in Ms. No. 6693.

Remarks:—The Ms. is in good condition. There are 16 verses of Nāḍī Nirṇayam on the title page. The year Samvaṭ 1845 is given at the end of the Ms. At the end of the Ms. is written in Marāthi language as follows:—

"The Ms. was purchased and brought by Sri Berfoji Mahā-rāja from Benares."

### ॥ मन्त्रशास्त्रसङ्घहः ॥

#### MANTRA ŚĀSTRA SANGRAHAH

**ம**ந்திரசாஸ்திரஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 15. Bundle No. 4. Burnell's No. 6697 A, B, C, & D. Substance—Paper. Sheets—1-83+1-41+1-13+1+70=207. Script—Devanägarī. No. of Granthas—906+445+124+771=2246. Incomplete—(1-4 Adheyāyās). Author—Sri Tulajā Mahārāja.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरुभ्ये। नमः । श्रीकुउस्त्रामिने नमः ।

नत्वा श्रीशङ्कराचार्यं दीपाम्बामेकभ्पतिम् । क्रियते तुळजेन्द्रेण मन्त्रशास्त्रस्य सङ्घहः ॥ End:

देवीमाहात्म्यस्य प्रतिश्लोकं पायसैस्तिलैस्सर्पिषा पश्चामृतैश्व जुहुयात् ॥

Colophon:

इति श्रीमहाराजतुळजेन्द्रविरचिते सन्त्रशास्त्रसङ्ग्रहे देवीविषयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥

#### Subject:

- १. दीक्षाकालमन्त्रदोषवर्णीषध्यासनफलाद्यः। पुष्पदन्त, नन्दिकेश्वर, मार्कण्डेय, भगवत्पाद्शिवमहिम्नस्तोलाणि च प्रथमाध्याये।।
- २. वह्नभगणपितमन्त्रः, शिवपञ्चाक्षरनीलकण्ठादिशैवमूर्तिमन्त्राः, अजपा चेति पञ्चदशमन्त्राः। तेषां सिद्धिक्रमः। यन्त्राणि। प्रयोगाश्च द्वितीयाध्याये।।
- ३. सूर्यार्घ्यविधिः । चन्द्राप्तिमन्मथसुदर्शनहयप्रीवसन्तानगोपाल-मन्त्राः । तेषां प्रयोगास्त्र तृतीयाध्याये ॥
- ४. भुवनेशीललितादिदेवतामन्त्राः सप्तद्शः । तेषां सिद्धिक्रमः । यन्त्राणि । प्रयोगाश्च चतुर्थाध्याये ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

இந்நூலில் அடங்கியுள்ள விஷயங்களே அடுத்த கம்பரில் பார்க்கவும்.

#### ॥ मन्त्रशास्त्रसङ्ग्रहः॥

#### MANTRA ŚĀSTRA SANGRAHAH

மக் திரசாஸ் திரஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 16. Bundie No. 4. Burnell's No. 6698.

Substance—Paper. Sheets—1—227. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—2544. Complete—(1—5 Adhyāyas). Author-Sri Tulajā Mahārāja,

Beginning;

नत्वा श्रीशङ्कराचार्यः द्वीपाम्बामेकभूपतिम् । क्रियते तुळजेन्द्रेण मन्त्रशास्त्रस्य सङ्ग्रहः ॥

End:

दशांशं योनिकुण्डे तु हुत्वा देवी प्रसीदिति। विचित्रा साधकस्थैव प्रयच्छेदीप्सितं फलम्।। झं जुं सः पुष्कलावर्तकाभ्यां नमः मेघवृष्टि कुरु कुरु।।

Colophon :

इति श्रीमहाराजतुळजेन्द्रविरचिते मन्त्रशास्त्रसङ्ग्रहे पञ्चमोऽध्यायः ॥

Subject:

१-४ अध्यायेषु No. 6697 मातृकागता विषया एव । पञ्चमाध्याये तु ज्वरधन्वन्तारिघण्टाकर्णवैश्रवणाचित्रसेननवग्रह्व्यासशंकरनारायणा-धनारीश्वरचिन्तामणियक्षिणीपुष्कलावर्तकमन्त्राः । प्रायेणैतेषां प्रयोगाश्च सन्ति ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. The Mahimnastava is after the 1st Adhyāya in Ms. No 6697. The same is found after the 5th Adhyāya in this Ms.

இந்த நூல் ஸ்ரீ துள்றா மஹாராஜாவினைல் இயற்றப்பட்டது. இதில் திக்ஷாகாலம் முதலிய பொதுவான விஷயங்களும், வல்லபகணபதிமர்தொழும், பஞ்சாக்ஷரம், நீலகண்டம், முதலிய 15 சைவ மர்திரங்களும், புவரேச்வரி, லளிதை, முதலிய ஸ்திரீ தேவதா மர்திரங்கள் 17ம், ஸூரியன், சர்திரன், அக்னி, மன் மதன், ஸுதர்சனம், ஹயக்ரீவர், ஸர்தானகோபாலன் ஆகிய தேவதாமர்திரங்களும், அவைகளின் வித்திமுறைகள் பிரயோ கங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

#### ॥ मन्त्रशास्त्रसङ्ग्रहः ॥

#### MANTRA ŠĀSTRA SANGRAHAH

மக் திரசாஸ் திரஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 17. Burnell's-6699. Sheets-168 (58-61 missing). Same as in Ms. No. 6698.

Remarks:

स्थितिस्समीचीना ।। वर्णोषधिविध्यात्मकं 58-6। पत्रचतुष्टयं नष्टम । Ms. No 6698 मातृकायां विद्यमानानि स्त्रोत्राणि न विद्यन्त इति विशेष: ॥

### ॥ स्वयंवरामन्त्रविधानस् ॥

#### SWAYAMVARĀMANTRA VIDHĀNAM

ஸ்வயம்வராமக் திரவி தாகம்

Supplemental No. 18. Bundle No. 4. Burnell's No. 6700 Substance—Paper. Sheets—1—20+1=21. Script—Deva. nāgarī. No. of Granthas—225. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।। अथ मातङ्गश्वरीमन्त्रप्रसङ्गात् शाक्तेयत्वसामा-न्येन स्वयंवरामन्त्रविधानं मन्त्रसारोक्तमपि योग्यतावशा-स्विख्यते ।।

End:

एषु स्थानेषु पश्चभिर्वाणमन्त्रेदिशावृत्या न्यसेत् इत्याभिप्रायः। पश्चात्काममन्त्रं जपेच ॥

Colophon: Nil.

Subject:

स्वयंवरापार्वतीमन्त्रः । न्यासः । यन्त्रं । पूजा । प्रयोगाः । पञ्च-बाणन्यासश्च ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition. This is a portion of Prapancasarssarssangraha.

இதில் ஸ்வயம்வராபார்வதே மக்கிரம், யக்கிரம், பிரயோகங் களும், பஞ்சபாண கியாஸமும் இருக்கின்றன.

# ॥ सन्त्रदेवतात्रकाशिका ॥ MANTRADEVATĀPRAKĀŚIKĀ

மந்திரதேவதா பிரகாசிகை

Supplemental No. 19. Bundle No. 5. Burnell's No. 6701. Substance—Paper. Sheets—1—179 + 1=180 + Index I—14=194. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—3540 + Index 200=3740. Complete—(1—22 paṭalas) Anthor—Viṣṇu Deva.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्य नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ॐकारात्माक्षराधीभ्रवनपश्चिवविद्क्षिणामृतियी(गी)ता-रत्नतय्यम्बकोधन्मृतिहरणमहागाणपत्यादिरूपिन् । अष्टार्णद्वादशार्णा(र्ण)प्रियनृहरितनो श्रीवराहश्च चक्रि-कृष्णात्मन् राम विष्णो विविधगुणमहाशक्तिभास्वन्नमस्ते ॥

Subject:

पञ्चदेवतामन्त्राः । तदंशावतारदेवतामन्त्राः । छोकदेवतामन्त्राः । काम्येकफल्ट् मन्ताः । तत्तदेवतापीठपूजा । न्यासाः । आवरण-पूजा । यन्त्राणि । प्रयोगविधयः । गुरुशिष्याग्निकुण्डमाला- लक्षणानि । आसनफल्म् । मन्त्रदोषतत्परिहारोपायादयश्च सम्यक् प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks-The Ms. is in good condition.

இந் நூலியற்றியவர் விஷ்ணுதேவர். இதில் கணபதி, ஸூரியன், சக்தி, சிவன், விஷ்ணு, இவர்களின் முக்கிய மர் திரங்களும், அவர்களின் அம்சாவதார தேவதைகளான, நீலகண்டர், பைரவர், ராமன், கிருஷ்ணன் முதலிய மற்ற தேவதைகளின் பல மர் திரங்களும், அவைகளுக்கு கியாஸம், யர் திரம், பீடபூறை ஆவரண பூறை, பிரயோகங்களும், குரு சிஷ்யாக்னிகுண்டமாலாலக்ஷணம், மர் திரதோஷங்கள், அவை களுக்கு பரிஹார முறைகளும், மற்றும் பல விஷயங்களும், நன்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

### । मन्त्रदेवताप्रकाशिका ॥

### MANTRADEVATĀPRAKĀŚIKĀ

மந்திரதேவதா பிரகாசிகை

Supplemental No. 20. Burnell's No. 6702. Sheets—98. Same as in Ms. No. 6701.

Remarks-The Ms. is very old and good.

3194- 2 48090

### ॥ महालक्ष्मीरत्नकोशः॥

### MAHALAKSMIRATNAKOŚAH

மஹாலக்ஷ்மீரத்னகோசம்

Supplemental No. 21. Bundle No. 5. Burnell's No. 6708 Substance—Paper. Sheets—1-186+Index 5=191. Script-

Devanāgarī, No. of Granthas 5750+Index 75=5825, Complete (1-105 Adhyāyās)

Author: उमामहेश्वरसंवादात्मकः ।

Beginning :

श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः॥

कैलासशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते । नानापुष्पलताकीर्णे नानासिद्धसमन्विते । मुनिसंधैस्समाकीर्णे योशिबृन्दैर्निषेविते ।

प्रणम्य विधिवदेवमिदं वचनमनवीत ॥

End:

राजाधिराजपरमेश्वरराजलक्ष्मी-

वर्म(मी)प्रकाश्यमिदमीश्वरि वर्मकार्यम्

कालेषु यः पठित मन्त्रसिदं वरिष्ठः

सिद्धिं श्रियं च स लमेदिह पूज्यमानः ॥

Colophon:

इति श्रीमहालक्ष्मीकल्पेत्यादि जमामहेदवरसंवादे शङ्करेण विराचिते श्रत्यक्षसिद्धिप्रदे महालक्ष्मीरत्नकोशे पञ्चोत्तरशततमोऽध्यायः॥ श्रीमहालक्ष्मीरत्नकोशपुस्तकं समाप्तम्॥

Subject:

महालक्ष्मीमन्तः । लक्ष्मीषोडशाक्षरीमन्तः । महाशान्तिविधिः , तिन्निमित्तानि । श्रीसूक्तजपविधिः , अभिषेकविधिश्च । वाग्देवी-न्रह्ममन्तः । उमामहेश्वरमन्तः । भूवराहमन्तः । श्रीमित्रिपुर-सुन्दरीमन्तः । सिद्धलक्ष्मीराज्यलक्ष्मीपद्मावतीजगद्योनिमन्ताः । संकर्षणादिमूर्तिचतुष्टयमन्त्राः । वसुधारापद्मनिधिमन्तः । ऋद्धि-गारुडमन्तः । शोषिण्यादिमन्त्राः । ऋद्धयादि न्त्राः । प्रत्यंगिरा-ऋचां प्रयोगाः । अणिमादिमन्त्राः । गुरुपादुकापूजा । देवीरिश्म-मालामन्तः । गुर्वादिमन्त्राः । नवदूतीमन्तः । चतुष्पष्टि-सिद्धनामानि । आनन्दभैरवमन्तः । वीरावळीमन्तः । सिद्धमन्त्रः । श्रीविद्यासंपुटविधानं तन्माहात्म्यं च । गायत्रीसंपुटविधानं । देवीनवावरणदेवतामन्त्राः । त्रिपुरानवकमन्त्रः ।
कममालामन्तः । लक्ष्मीकवचम् । नवावरणलक्ष्मीकवचम् ।
महागणपतिभुवनेश्यन्नपूर्णाश्यामळावाराहीसरस्वतीरेणुकामन्त्राः ।
शरमसुद्दर्शनहनुमच्छास्तृमन्त्राः । अन्ये केचन मन्त्राश्च ।
प्रायेणतेषां मन्त्राणां यन्त्राणि प्रयोगाश्च । सर्वदेवतागायत्री ।
मूभूतशुद्धः । श्रीकण्ठादिमात्कान्यासाः । अग्निकुण्डिजहामालादिलक्षणानि । अन्ये च बह्वो विशेषा विद्यन्ते ॥

Remarks-The Ms. is in good condition.

இக்நூல் பார்வதிக்கு பரமகிவன் உபதேசித்தது. இது சாக்தர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இதில் சாக்த ஸம்பக்த மான ஸகல தேவதா மக்கிரங்களும், யக்திரங்களும், பிரயோக ங்களும் இருப்பதுடன், இதர நூல்களில் கிடைக்கக்கூடாத பலமக்திரங்களும், முக்கியமாக தேவீகவாவரண தேவதா மக்திரங்களும் மஹாலக்ஷமீமக்திரம் முதலிய அகேக தேவதா மக்திரங்களும் இருக்கின்றன. இது ஓர் சிறக்த நூல்.

### ः सीभाग्यरस्नाकरः ॥

#### SOWBHAGYARATNAKARAH

#### ணெபாக்கியாத்நாகரம்

Supplemental No. 22. Bundle No. 6. Bnrnell's No. 6704. Substance—Paper. Sheets—1-440. Script—Devanagari. No. of Granthas—9000. Complete—(1-36 Tarangas.) Author—Srī Vidyānandanātha.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीवाग्देव्ये नमः ॥

प्रारम्भे भरणे भङ्गे यन्मदस्यन्दिबिन्दवः । कारणानि प्रपश्चस्य तं वन्दे वारणाननम् ॥ End:
त्यक्तवा कुलं कुलवधः पुरमध्यवीथ्या
गत्वाऽकुलं मधु निपीय यथेप्सितं या।
मत्ता परं पुरुषमेत्य तदीयसङ्गातुष्टा पुनस्त्वकुलमेति पुनातु सा माम्।।
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियस्नुना।
कृते सौभाग्यरत्नाब्धौ षट्त्रिंशोऽगात्तरङ्गकः।।

Colophon :
इति श्रीसाचिदानन्दचरणारिवन्दद्वन्द्वान्तेवासिना श्रीश्रीविद्यानन्दनाथेन कृते सौभाग्यरत्नाकरे षट्त्रिंशस्तरङ्गः ॥ शुसमस्तु ॥

Subject:
 शाक्तर्सर्वस्त्रांऽयं प्रन्थः । विपुरसुन्दर्युपासकानां श्रीविद्याशाक्तानां आवश्यकास्तर्वेऽपि विषया प्रन्थेऽस्मिन प्रतिपाद्यन्ते । त्रिपुर-सुन्दरीमन्त्रः । विपुरसुन्दरीसप्तावरणदेवतामन्त्राः साङ्गोपाङ्घाः । न्यासाः । नित्यनैमिचिककास्यपूजाविधयः । सौम्योग्रप्रयोगाः । सिद्धिक्रमाश्च वर्ण्यन्ते ॥

Remarks;—The Ms. is in good condition. The Ms. was purchased and brought by Sri Serfoji Maharaja from Benares.

இது ஸ்ரீவித்யோபாஸகர்களுக்கு மிக முக்கியமான நூல். இதில் சாக்த ஆன்ஹிகம், பஞ்சதசி மக்திரம், உபாஸகாவி திகள் ஸப்தாவரண தேவதா மக்திரங்கள், கித்யரைமித்திக்காம்ய பூஜாவி திகள், க்ரூர ஸௌம்ய பிரயோகங்கள், ஸித்திக் கிரமங்கள் முதலிய பல விஷயங்களும் கன்கு கூறப்பட்டிருக் கின்றன.

### ॥ सीआग्यरताकरः ॥ SOWBBĀGYARATNĀKARAH

ஸௌபாக்கியரத்நாகரம்

Supplemental No. 23-24. Bundle No 7. Burn Il's No. 6705

& 6706. Sheets-476 & 248. Same as in Ms. No. 6704.

Remarks: Each Ms. is complete Ms. The 2 Mss. are in good condition. An Index is attached in Ms. No. 6706 which is newly prepared.

# " साम्राज्यस्मीपीठिका ॥ (प्रकारिका प्रस्तन प्रस्तन प्राप्त) SĀMRĀJYALAKSMĪPĪTHIKĀ

**ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்**மீபீடிகை

Supplemental No. 25. Bundle No. 8. Burnell's No. 6707. Substance—Paper. Sheets—1-132 (+index 2=134). Script—Devanägarī. No. of Granthas—4600. Incomplete (1-135 patalas Complete. 136 patala is incomplete.)

Author— भिष्णाचितीसंबादात्मिका

Beginning:

कैलासिशिखरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यमे । दिव्यकल्पतरोर्मूले रत्नसिक्षासने शुभे ॥ १ ॥

समस्तलोकजननी पार्वती प्राह धूर्जिटिम् ।।

End:

प्रसीद देवि पद्माक्षि प्रसीद हरिवछमे । प्रसीद कमले देवि प्रसीद कमलालये ॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवाख्ये महाशैवतन्त्रे साम्राज्यलक्ष्मीपाठिकायां अज्ञ-देवताद्यावरणदेवतास्वरूपनिरूपणं नाम पद्धात्रेंशदुत्तरशततमः पटलः ॥

Subject:

प्रनथेऽसिन्नसंपूर्णलक्ष्मीस्तुत्यन्ताः । ३६ पटलाः सन्ति । सर्वलोक-क्षेमावदः अखण्डसाम्राज्यदायकः श्रीसाम्राज्यलक्ष्मीमन्त्रः सकल्पस्सप्रयोग-रहस्यः साङ्गोपाङ्गः प्रतिपाचते । राजावासयोग्यप्रधानराजधानीपुरिनर्माणविधिः वर्ज्यावर्ज्यदुगेलक्षणानि वप्रप्राकारादिलक्षणानि धनुर्वेदः नगरादिरक्षाविधिः सिद्धासनिर्माणविधिः दण्डयात्राकालः गजारवोत्पत्तिः चतुरङ्गबललक्षणं चापाचायुधलक्षणं व्यायामः युद्धस्वरूपं वीरगितः देशक्षोभकरसर्वदोषशान्ति-विधिः इत्यादिका बहवो विशेषाः प्रतिपाद्यन्ते ।।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

இந்த நூல் பார்வதிதேவிக்கு பரமசிவனல் உபதேசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ஆகாசபைரவதந்திரம் என்ற மாபெரும் நூலின் ஒருபாகம்.

இதில் அகண்ட ஸாம்சாஜ்யத்தைத்தரத்தக்க ஸ்ரீஸாம்சாஜ்ய லக்ஷமீ மக்திரம் அதன் ஸித்திக்கிரமங்கள் அதன் அங்கங்கள் தேவியின் ஸ்வரூபம் பூஜானிதி பிரயோகங்கள் உத்பாதாதி களுக்கு சார்திகள் முதலியன என்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

தவிற ராஜதானீ பட்டணம் இவைகளின் சிர்மாண முறை கள், துர்கங்களின் லக்ஷணங்கள், அகிழ் கோட்டைகளின் லக்ஷ ணங்கள், தநுர்வேதம், நகராதிரக்ஷணம், ஸிம்மாஸ்க லக்ஷணம் வில் முதலிய ஆயுதங்களின் லக்ஷணம், தண்டயாத்திரை யானே குதிரைகளின் உத்பத்தி, நான்கு வகை ஸைன்யங்க ளின் லக்ஷணம், தேகாப்யாஸம், சண்டையின் தன்மை, வீர கதி, தேசத்திற்குத் தீங்கிழைக்கத்தக்க தைவிக தோஷாதிக ளுக்கு பரிஹாரங்கள், முதலிய பல சிறந்த விஷயங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

### ॥ साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ॥

### SAMRAJYALAKSMĪPĪTHIKĀ

**ஸாம்ராஜ்யலக்ஷமீபீடிகை** 

Supplemental No. 26. Bundle No. 8. Burnell's No. 6708. Sheets-1-77. Same as in Ms. No. 3707.

### ॥ साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ॥

### SAMRAJYALAKSMIPITHIKA

**ஸாம்**ராஜ்யலக்ஷமீபீடிகை

Supplemental No. 27. Bundle No. 8. Burnell's No. 6709.

Substance—Paper. Sheets—1—13. Script—Devanagarī. No. of Granthas—210. Incomplete (21-32 Paṭalās). Author-शिवपावतीसंवादात्सका।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । पार्वत्युवाच— देवदेव विरूपाक्ष सर्वज्ञ शिव शंकर । विधानं तु महाशान्तेस्त्वन्युखाम्भोजतः श्रुतम् ॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामि दुर्गाणां लक्षणं परम् ।

एवं ते राजगेहस्य निर्माणविधिरीरितः। संग्रहेण वरारोहे किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि।।

Colophon:

इत्याकाशभैरवाख्ये महाशैवतन्त्रे साम्राज्यलक्ष्मीपीठिकायां अन्तः-पुरिनर्माणस्वरूपकथनं नाम द्वात्रिंशः पटलः ॥ इतः परं गृहप्रतिष्ठादि ॥

Subject:

अष्टिविधिगिरिदुर्गस्वरूपकथनम् । वर्जनीयगिरिदुर्गाष्ट्रकस्कूपकथनम् । सप्तिविधवनदुर्गस्वरूपकथनम् । अष्टिविधसालिनर्गाणस्वरूपकथनं । उपसाल-स्वरूपकथनं । सालवप्रकर्तव्यगृहिनर्माणादिस्वरूपकथनं । सालवप्रकर्तव्यगृहिनर्माणादिस्वरूपकथनं । प्रितिर्माणस्वरूपकथनं । राजास्थान-मण्डपादिनिर्माणस्वरूपकथनं । नवरङ्गकूटादिनिर्माणस्वरूपकथनं । अन्तः-प्रितिर्माणस्वरूपकथनं । इतीमे विषयाः क्रमशो द्वादशसु पटेलपु निरूप्यन्ते ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition. This is a portion of the work in Supp. No. 25 & 26

## DHANUSKAŠRAMAVIDHIH

தானுஷ்கசிரமவிதி

Supplemental No. 28. Bundle No. 8. Burnell's No. 6710.

Substance—Paper. Sheets—1-10. Script—Devanagari, No. of Granthas—140. Complete. Author.

पार्वतीपरमेश्वरसंवादातमकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । पार्वती— पदातिलक्षणं देव श्रुतं त्वनमुखपङ्कजात् । इदानीं श्रोतुमिच्छामि चापाद्यायुधलक्षणम् ।। शराणां चैव लक्ष्यस्य धानुष्कस्य विशेषतः ।

End:

इत्येवं ते समाख्यातं अमकर्म यथाक्रमम् । संग्रहेण सरोजाक्षि किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥

Colophon:

इति श्रीमच्छैवतन्त्रे साम्राज्यलक्ष्मीपीठिकायां श्रमकर्मस्वरूप-निरूपणं नाम त्रयस्त्रिशदुत्तरशततमः पटलः॥ श्रीशिवार्पणमस्तु ॥

Subject:

चापशरधानुष्कलक्षणम् । धानुष्कश्रमस्वरूपं च (साम्राज्यलक्ष्मी-पीठिकायां 132&133 पटली)

Remarks. - The Ms. is in good condition.

### ॥ ऋर्यशृङ्गसंहिता ॥ (अनुत्तरब्रह्मयं)

#### RIŚYASRNGASAMHITA

ரீச்ய ச்ருங்கஸம்ஹிதை

Supplemental No. 29, Bundle No. 9. Burnell's No. 6711 a & 6711 b. Substance—Paper. Sheets—1-171 & 1-181. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—6000 + 4700=1070). Complete—(1st & 2nd parts.) Author.

महर्षिभ्यः ऋश्यशृङ्गेन प्रोक्ता ॥

Beginning;

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसाम्बशिवाय नमः ॥ वागीशाद्यास्सुमनसस्सर्वार्थानास्रुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्यास्त्युस्तं नमामि गजाननम् ॥ श्रीजानकीशपादाञ्जदृद्धभक्तं जितेन्द्रियम् । विभाण्डकसुतं शान्ताभतीरं तपसां निधिम् ॥

End:

इदं तन्त्रं महद्ग्रप्तं तारकब्रह्मरूपिणा । जानकीपतिना प्रोक्तं जगदानन्दहेतुकम् ॥

Colophon:

इति श्रीमदनुत्तरब्रह्मतत्वरहस्ये दाशरथीये वेदार्थसंप्रहे उत्तरभागे सौभाग्योदये राजराजविद्यामाहात्म्ये शास्त्ररहस्यकथनं नाम पञ्चवत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ श्रीगोविन्दाय नमः ॥ रामचन्द्राय नमः॥

Subject:

जगत्प्रणवव्याहृतिमातृकाष्टाक्षरायुत्पत्तिः । अनुत्तरब्रह्मतत्वावतारः । पादुकामन्त्रः । वैष्णवरिव्यमालामन्तः । अजपामातृकामन्त्राः । पडक्षराष्ट्राक्षरादिविष्णुमन्त्राः । तथाविधा नानालक्ष्मीमन्त्राः । तेषां सिद्धिक्रमः । योगस्वरूपोपपादः । व्रह्मार्षित्वादिसाधनविधिः । वसुन्धरानीलादशावतारमूर्तिमन्त्राः । हयाननगरुडसुदर्शनहन् मन्मन्त्राः इत्यमी विषयाः प्रथमखण्डे प्रतिपाद्यन्ते । साम्राज्य-लक्ष्म्यादिलक्ष्मीमन्त्रपञ्चकसाधनविधिः । विष्णुवर्मपञ्चर-कवचानि । तेषां साधनविधिः । यन्त्राणि । पूजाविधिः । नाना-क्षेत्राणां श्रीदेव्याः पीठरूपत्वकथनम् । इत्यादयो बहवो विशेषाः उत्तरखण्डे प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. was purchased and brought by Sri Śarfoji Maharaja from Benares.

இர் நூல் ருஷ்யசிருங்க மஹரிஷியால் முனிவர்களுக்கு கூறப்பட்டது.

இதில் உலகம், போணவம், வியாஹிருதி மாதிருகாக்ஷாங் கள், விஷ்ணு அஷ்டாக்ஷாம், அநுத்தரப்ரஹ்மதத்வம், இவை களின் உத்பத்தியும், பாதுகாமக்திரம், விஷ்ணுரச்மிமாலா மக்திரம், அஜபாமாத்ருகா மக்திரங்கள், விஷ்ணு லக்ஷமீமக்தி ரங்களில் 6, 8, 12, 16, 32, 42, அக்ஷரங்களுள்ள பல மக்தி ரங்களும், விஷ்ணு தசாவதாரமூர்த்தி மக்திரங்களும் பூதேவி, கீலாதேவி, ஹயக்ரீவர், கருடன் ஸுதர்சனம், ஹநுமான் இவர் களின் மக்திரங்களும், இவைகளின் வித்தி முறைகளும், யோ கண்வருபமும், ப்ரஹ்மரிஷியாக ஆவதற்கு உபாயமும் முதல் பகுதியில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இரண்டாம் பகு தியில் ஸாம் நாஜ்ய லக்ஷமீ முதலிய ஐக் து லக்ஷமீ மக்தி ரங்களும், தேவீ ரச்மி மாலேயும், விஷ் ணுவர்ம பஞ்சரகவசங்களும் அவைகளின் ஸித்திக்கிரமங்களும் யக்தி ரங் களும் பூஜாவி தியும் கூறப்பட்டிருக்கின் றன.

#### । तन्त्रसारः ॥

#### TANTRASARAH

தந்திரஸாரம்

Supplemental No. 30. Bundle No. 9. Burnell's No 6712 Substance—Paper. Sheets—1-165, Script—Devanāgarī. No. of Granthas—800) (10000.) Complete (2 Paṭalas.) Author—Mahāmahopādhyāya Krisnanda.

Beginning:

। श्रीगणेशाय नयः ॥ शङ्कराय नयः ॥

नत्वा कृष्णपददन्द्वं ब्रह्मादिसुग्वन्दितम् ।
गुरुं च ज्ञानदातारं कृष्णानन्देन धीमता ॥
तत्तद्वन्थगतान्वाक्यात्रानार्थे प्रतिपाद्य च ।
सौकर्यार्थं च संक्षेपात्तन्त्वसारः प्रतन्यते ॥

End:

उत्पातः खर्गलोके स्यात्पावाळे च धनसयः।

यत्वीको स्थिते वहावमीष्टफलदप्र(संप)दः ॥

इति अभिनस्मितिविधिः । शुभं भूयात् ॥ ग्रन्थसंख्या ८००० ॥

Colophon:

इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीकृष्णानन्द्वागीशभट्टाचार्यविराचिते तन्त्र-सारे द्वितीयः पटलः ॥

Subject:

पञ्चदेवताप्रधानमन्त्राः। तेषां पुरश्चरणं। पूजा। पुरश्चर्यायां देशकालेतिकर्तव्यतानियमाः। अग्निकुण्डमालादिविधिः। रक्षाविधिः। कवचं।
स्तोत्राणि। पञ्चदेवतात्रिपुराबालादुर्गालिक्रमस्तानित्यिक्कनातारादिगायत्रयः। एतेषां मन्त्रयन्त्रस्तोत्र कवचप्रयोगाः। पञ्चदेवतापञ्चःयतनक्रमः। तेषां प्रत्येकं संप्रहेण पूजाविधिः। त्रिपुरसुन्दरीमहापूजानीमिनिकपूजाविधिः। तन्त्रप्रन्थसामान्यविषयाः। सर्वयज्ञापेक्षया जपयञ्चस्येत्र निरुश्रेयससाधनत्वं। इत्यादयो विशेषाः
प्रतिपाद्यन्ते।।

Remarks:—The Ms. is in fairly good condition. The Ms. was purchased and brought by Sri Serfoji Mahātājā from Benates.

இக் நூல் கிருஷ்ணு கக் தரால் இயற்றப்பட்டது.

இதில், கணபதி, தேவி, ஸூரியன், பரமேசுவரன், விஷ்ணு ஆகிய ஐந்து தேவதைகளின் முக்கிய மந்திரங்களும் அவைக ளின் வித்திமுறைகளும், பஞ்சாயதன பூஜையின் விதி சுளும் பஞ்சதேவதைகள், திரிபுரை, பாலே, துர்கை, ச்சின்னமஸ்தை, நித்தியக்லின்னே, தாரை முதலிய தேவதைகளின் காயத்திரி களும், திரிபுரஸுந்தரீ மஹாபூலா விதியும், கைமித்திக பூஜா விதியும், ஜபயஞ்ஞம் ஒன்றே முக்தியைத்தா த்தக்க து என்பதும் இதுபோன்ற மற்றும் பலவிஷயங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

### ॥ आग्नकार्यविधिः [देवीदिक्षार्थकः] ॥

#### AGNIKARYA VIDHIH

அக்ரி கார்யவிதி

Supplemental No. 31. Bundle No. 10. Burnell's No. 6713. Substance—Paper. Sheets—1—24. Script—Devanagari. No. of Granthas—250. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचार्यः कुण्डस्य पश्चिमतः प्राङ्ग्रुख उप-दिश्य गोमयोपिलिप्ते भूप्रदेशे सिन्द्रादिना कृतवृत्तमण्डलान्त-स्त्वासनमास्तीर्य हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः इत्यासनं संपूज्य तत्र प्राङ्ग्रुख उपविश्य भूशुद्धिं भृतशुद्धिं च विधाय कुण्डं गोमयेनोपिलप्तं अष्टादशिभस्संस्कारैस्संस्कुर्यात् ॥

End:

अनुणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्तृतीये लोके अनुणास्स्याम । ये देवयाना उत पितृयानास्सर्गाण्यथो अनुणा आक्षिपेम ॥

पाताणि पूर्वक्रमेण द्वन्द्वश उत्सृज्य,—
यस्य स्मृत्या च नामोक्तचा तपोहोमक्रियादिषु ।
न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥
मन्त्रद्दीनं + तदस्तु ते ॥
अनेनामुकहोमेनेष्टदेवताः प्रियन्ताम् ॥
मन्त्रशास्त्रोक्ताप्रिमुखम् ॥ —

Subject :

ऋग्वेदिनां मन्त्रदीक्षादिकार्योपयुक्तः अग्निकार्यविधिः ॥ Remarks:— The Ms. is in good condition. இந்நூல் ருக்வே திகளுக்கு மந்தி சதீக்ஷை முதலிய **கார்யங்க** ளுக்கு உபயோகமான ஹோமத்தின் ஆரம்பத்தில் செய்யக்கூ டிய தந்தி ரஸம்பந்தமுள்ள அக்னிகாரிய விதிகளேக்கூறுகிறது.

### । मन्त्रमहोद्धाधः॥ MANTRAMAHODADHIH

முக்திரமஹோததி

Supplemental No. 32. Bundle No. 10. Burnell's No. 6714. Substance—Paper. Sheets—1—169+10Index=179. Script—Devanägari. No. of Granthas—3250. Complete—(I-25 Tarangas). Author—Sri Mahidhara Bhattācārya.

Beginning:

प्रणम्य लक्ष्मीनृहरिं महागणपतिं गुरुम् । तन्त्राण्यनेकान्यालोक्य वक्ष्ये मन्त्रमहोदधिम् ॥

End:

विक्वेको गिरिजा इण्डिमीयवो मणिकर्णिका । भवानी जाह्ववी दण्डपाणिमें तन्वतां शिवम् ॥ विक्रमाकदिते वर्षे बाणवेदनृपैर्मिते । ज्येष्ठाष्टम्यां शिवस्थाग्रे पूर्णो मन्त्रमहोदिधिः ॥

Colophon:

इति श्रीमहीधरिवरिचिते मन्त्रमहोदधौ षट्कर्मादिनिरूपणं नाम पञ्चविंशतिस्तरङ्गः ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीसदाशिवार्पणमस्तु ॥ संवत् १७४४ वर्षे मार्गशीर्षवद्यद (वद्य) बुधे लिखितिमदं पुस्तकं स्वयं पठनार्थम् ॥ शुभं भवतु ॥ कल्याणम् ॥ ततश्च श्रीकण्ठादिमातृका-न्यासदेवताश्च भवन्ति ॥ ततोपि, यादशी पुस्तकं दृष्ट्वा तादशी लिखिते मया। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥ श्रीरस्तु ॥ इति च ॥ Subject:

सुप्रसिद्धोऽयं प्रन्थः। प्रन्थेऽस्मिन् पञ्चदेवतामुख्यमन्त्राः। वक्षभेशादिगणेशावतारमूर्तिमन्ताः। नीलकण्ठाघोरादिशिवावतारमूर्तिमन्ताः।
त्रिपुरसु दर्यन्नपूर्णादिदेव्यवतारमूर्तिमन्त्राः रामकृष्णादिविष्ण्ववतारमूर्तिमन्त्राः। सूर्याष्टाक्षयादिमन्त्राः। तेषामावरणदेवतामन्त्राः।
तेषां परिवारदेवतामन्ताः। लोकदेवतामन्ताः। व्यासमन्तः।
गन्धवयक्षिण्यादिमन्त्राः। अग्निकुण्डस्रुक्सुवमालादिलक्षणानि।
तान्त्रकप्रन्थसामान्यास्सर्वेऽपि विषयाः सम्यङ्निरूप्यन्ते। मुख्यदेवतामन्त्राणां सर्वेषाभपि न्यासाः पीठपूजा आवरणपूजा
यन्त्राणि सिद्धिकमः प्रयोगाश्च प्रतिपाद्यन्ते। प्रायेण सर्वेषामपि
मन्त्राणां यन्त्राणि प्रयोगाश्च भवन्ति।।

Remarks:- The Ms. is in good condition and old.

இது ஸ்ரீமஹீ தரியற்றிய சிறக்தநூல். இதில் சைவசரக்த காணேசஸௌர வைஷ்ணவ மக்திரங்கள் யாவும் கூறப்பட்டிரு க்கின்றன. பஞ்சாயதக பூஜாவி திகளும், கியாஸங்களும் பீட யூஜை ஆவரணபூஜைகளும், எல்லா மக்திரங்களுக்கும் யக்திர ங்களும் பிரயோகங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இக்திராதி தேவதா மக்திரங்களும், கவக்கிரக மக்திரங்களும், சித்திரஸே னன் விசுவாவஸு யக்ஷிணிகள் முதலிய தேவதாமக்திரங்க ளும் அவைகளின் பெயோகவி திகளும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

குரு சிஷ்ய லக்ஷணம் வித்தாரி சோதனம் முதலிய தாக்திரிக கொக்த ஸாதாரணமான ஸகல விஷயங்களும் கன்கு கூறப் பட்டிருக்கின்றன.

### ॥ धानुष्कश्रमविधिः ॥ DHĀNUSKAŚRAMAVIDHIH

தாநஷ்கச்ரமவி தி

Supplemental No. 33. Burnells' No. 5716. Sheets-11. Same as in Ms. No. 6710.

Remarks:— The Patala Sanghyas differ from Ms. No. 6710 The Ms. is in good condition.

#### । इार्भकल्पः ॥

#### SARABHAKALPAH

#### சாபகல்பம்

Supplemental No. 34. Bundle No. 10. Burnell's No. 6717 Substance—Paper. Sheets—1-17. Script—Devanagari. No. of Granthas - 225. Incomplete. (19, 20, 34, 37, 39, 40, अध्यायाः) Author—उमामहेश्वरसंवादात्मकः

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥

शान्तं सर्वमयं प्रसन्नवदनं सर्वोत्तरं शाश्वतं सत्यं निश्चलमव्ययं विश्वमजं तुर्यं चिदंशं परम् । एकं निर्मलमिन्दुपीठनिलयं हिं[ह्यां]कारगम्यं शिवं आर्यं निर्गुणमप्रमेयमकलं वन्देश्निशं देशिकम् ॥

End .

दाहिमीकुसुमजालहोमतो मन्मथत्वसुपयाति सुभ्रवाम् । एवमेवमयुतं रवौ दिने कारयेदखिलकाम्य (कर्मणि) ॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवकले प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे शहरेण विरचिते शरभकल्पं(पो)नामैकोनविंशोऽश्यायः॥

Sulject:

शरभसाल्वामेयास्त्रकालमृत्युव्याधिदुर्गागणेशसुब्रह्मण्यमन्त्राः । तेषां यन्त्राणि । प्रयोगाश्च । Remarks:—The Ms. is in fairly good condition. The Ms. is wormeaten.

இதில் ஆகாச பைரவதந்திரத்தின் சில அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளில் சரபமந்திரம், ஆக்கேபாஸ்திர மந்திரம், காலன், மிருத்யு, வியாதி, துர்கை, கணபதி, ஸுப்ர ஹ்மண்யர், இவர்களின் மந்திரங்களும், அவைகளுக்கு யந்திரங் களும், பிரயோகங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

### ॥ महाकालसंहिता ॥

#### MAHAKALASAMHITA

மஹாகாலஸம்ஹிதை

Supplemental No. 35. Bundle No. 10. Burnell's No. 6719. Substance—Paper. Sheets—1—35. Script—Devanāgari. No. of Granthas—1800. Incomplete (241—247 paṭalas complete. Patala 248 is incomplete.)

Author— उमानहेश्वरसंवादातमका

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीभद्रन्थप्रतिपाद्याय नमः ॥
देव्युवाच—
परापर परेशान शशाङ्ककृतशेखर ।
योगाधियोगिन्सर्वज्ञ सर्वभूतदयापर ॥
+ + + + + + + |
देवी कामकलाकाळी समन्त्रभ्यानपूर्विकास् ।
सरहस्यां सकवचां कथयस्व सम प्रभो ॥

End:

क्रोधत्रयं समुदृत्य द्विफडन्ते। प्रिवहाभा । द्विचत्वारिशदणां द्यो मन्त्रसर्वोत्तमोत्तमः ॥

Colophon:

इति श्रीमहाकालसंहितायां पञ्चाशत्सहस्यां[साहस्रयां] पोढान्यास-प्रक्रिया किञ्चिदवशिष्टा । यावलव्धा तावदेषा लिखिता ॥ कामकलाषोडशाक्षरीमन्त्रः यन्त्रं न्यासः पूजाविधिः । तत्र प्रत्यु-पचारं मन्त्रभेदकथनं । सप्तावरणपूजा । पुरश्चर्याविधिः । त.नान्यप्रयोगाः । गुद्धप्रयोगाः । शिवाबालिविधिः । शिवास्तुत्य-ष्टकम् । शिवाबलिफलं । पादुकासिद्धिः । खेचरत्वसिद्धिः । खन्न-सिद्धिः । अदृश्यकरणं । घुटिकासिद्धिः । वीरसाधनं । पुष्पफल-धान्यमांसादिहोमफलानि । योगविधिः । नाडीचक्रलक्षणं । गुद्धषोडान्यासः । तत्र देवीन्यासोक्तदेववानां मन्त्राः । इत्यादयो विषयाः प्रतिपाद्यन्ते ।।

Remarks:— The Ms. is in fairly good condition. From 241-247 patalas are complete, patala 248th is incomplete.

இக்நூல் மஹாகாலஸம்ஹிதையில் காமகலாகாளீ விஷயமான பாகம். இதில், காமகலா ஷோடசாக்ஷர மக்திரம், யக்திரம், கியாஸம், புரச்சரியை, ஸப்தாவரண பூஜாவிதி, ரஹஸ்யபிர யோகங்கள், சிவாபலி, அதன் பலன்கள், பாதுகாஸித்தி, குடிகாஸித்தி, கட்கஸித்தி, ஆகாசகமனஸித்தி, மறைவு, புஷ்பம், பழம், தான்யம், மரம்ஸம், இவைகளின் ஹோமபலங் கள், யோகம், காடீ சக்ரலக்ஷணம், குஹ்யஷோடாகியாஸம், கியாஸ தேவதாமக்திரங்கள், முதலிய பல விஷயங்கள் கூறப் பட்டிருக்கின்றன.

### ॥ षोडशविधमातृकान्यासादयः॥ SODAŚAVIDHA MĀTRKĀ NYĀSĀDAYAH

ஷோட்சவிதமா திருகாகியாஸா திகள்.

Supplemental No. c6. Bundle No. 10. Burnell's No. 6721 Substance—Paper. Sheets—1—58. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—1275. Incomplete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीगणेशाय नमः ।। अन्तर्भात्कामारभेत् ।

यथा— मात्रकया प्राणायामं कृत्वा अन्तर्वहिर्मातृकासरस्वती-मन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः ॥ End:

स्वकीयमौननिजस्थलानिकि तर्िं पोयिन वर्िं परमेश्वरुख्छ ॥

Colophon:

इति बीरागमशोक्ते पञ्जाविशातिपटलः ॥

Subject:

अन्तर्मातृकादि १६ विधमातृकान्यासाः । गणेशादि १२ न्यासाः ।

महाषोद्धान्यासः । अमरादि ४३ न्यासाश्च ॥ वर्धमानळक्षणादिशिल्पविषयाः । विल्वार्पणदशक्म् । आगमोक्तहोमक्रमः अष्टबन्धनकुम्माभिषेकोपयुक्तः ॥ शैवध्वजपटपूजाविधिः

काभिकाद्यष्टाविशत्यागमनामानि । तेषां प्रन्थसंख्या च ॥

महिंपिप्रार्थनया कृता पारमेश्वरी मृगयावा आन्ध्रभाषाव्याख्योपेता ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. 1—43 sheets Nyasas 44—58 Agama.

### ॥ ज्ञानार्णवः॥

### GNANARNAVAH

#### ஞாரானவம்

Supplemental No. 37. Bundle No. 10. Burnell's No. 6722 Substance—Paper. Sheets—1—50. Script—Devanagari. No. of Granthas—1078. Complete. Author—उमामहेश्वरसंवादात्मकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्त्रत्य नमः ॥ श्रीदेव्युवाच-गणेशनन्दिचण्डीशमुरेन्द्रपरिवारित । जगद्बन्य गणाधीश किं त्वया जप्यते सदा ॥

End:

अनेन विधिना देवि दमनारोपणं भवेत्। तस्य सांवत्सरी पूज्या(जा)सकला शैलसंभवे ॥ Colophon:

इति श्रीज्ञानार्णवे नित्यातन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे दमनारोपण-विधिनीम बतुर्विशतिपटलः ॥

Subject:

वर्णमाला । बालात्रिपुरान्यासाः । त्रिपुराराधनविधिः । बलिदान-विधिः । पञ्चसिद्धासनाराधनविधिः । यन्त्राणि । प्रयोगाः । द्वाद्दशविधश्रीविद्याभेदाः । श्रीविद्याविवरणं । न्यासमुद्राविवरणं । अन्तर्यजनकमः । बहिर्यजनकमः । बीजस्रयसाधनं । नित्याहोम-विधिः । दमनारोपणम् ॥ इत्येते विषया भवन्ति ॥

Remarks:— The Ms. is in good condition. There are 17 patalas in this Ms. But the numbers of the patalas in the colophons are not correctly given. The numbers 1—14 are correct. After 14 numbers 17, 18 & 24 are given for the last 3 patalas. But there is continuity of ideas.

### ॥ विन्दुयुक्तमातुकान्यासः॥ BINDUYUKTA MĀTRKĀNYĀSAH

பிந்துயுக்குமாதுருகாரியாஸம்

Supplemental No. 38-41. Bundle No. 11. Burnell's No. 6723-6726 (=4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2 Sheets. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 25 Granthas. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगंणेशाय नमः ॥ अथ विन्दुयुक्तमातृकान्यासः । अस्य श्री विन्दुयुक्तमातृकान्यासस्य ।

End:

वामनेत्रे ५ ई नमः। दक्षनेत्रे ५ इं नमः। ग्रुखवृत्ते ५ आं नमः। शिरसि ५ अं नमः॥ Colophon:

इति बिन्दुयुक्तमातृकान्यासः ॥

Subject:

बिन्दुयुक्तमातृकान्यासः ॥

Remarks: - The 4 Mss. are in good condition. The contents of the 4 Mss. are the same.

### ॥ हंसयुक्तमातृकान्यासः ॥

### HAMSAYUKTA MĀTRKĀNYĀSAH

ஹம்ஸயுக் தமா திருகா கியாஸம்

Supplemental No. 42-49. Bundle No. 11. Burnell's No. 6727-6784 (=8 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ हंसमातृकान्यासः ॥ अस्य श्रीहंसमातृकान्यासस्य शिरिस ओं ऐं हीं श्रीं क्षीं ब्रह्मणे ऋषये नमः ॥

End:

नाभ्यादि भूक व्यान्तं ॐ ऐं हीं श्रीं क्षीं हंसः धं नमः ॥

Colophon:

इति हंसमातृकान्यासः

Subjec :

### पश्चप्रणवर्दसयुक्तमातृकान्यासः ॥

Remarks:—These 8 Mss. are in good condition. The contents of the 8 Mss. are the same.

### ॥ सोमकलान्यासः॥ SOMAKALĀNYĀSAH

மோமகலாகியாஸம்

Supplemental No. 50-53, Bundle No. 11. Burnell's No. 6735-6738 = (4. Mss.) Substance—Paper. Sheet—Each 1. Script—Devanägari. No. of Granthas—Each 9. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ सोमकलान्यासः ॥ तत्र पृष्ठदक्षिणभागे ५ अं पूषाकलाये नमः । दक्षांसपृष्ठे ५ आं वशाकलाये नमः

End:

एताः ग्रुआस्सोत्पलकरा ध्येयाः ॥

Colophon:

इति सोमकलान्यासः ॥

Subject:

पञ्चप्रणवाद्यः सोमकलास्यः षोडशकलान्यासः ॥

Remarks: -These 4 Mss. are in good condition. The contents of the 4 Mss. are the same.

# ॥ अन्तर्वहिर्मातुकान्यासः॥ ANTAR BAHIR MÄTRKÄ NYÄSAH

அந்தர் பஹிர் மாதிருகாகியாஸம்

Supplemental No. 54. Bundle No. 11. Burnell's No. 6739. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script—Devanagari. No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगंगेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

अथ न्यासप्रकरणं लिख्यते । तत्नादौ मातृकान्यासः । स चात्र विद्यायां शुद्धाकलामूर्तिप्रपश्चयागभेदाचतुर्विधः । शुद्धा-दयोऽप्यस्यां विद्यायां त्रयोदशविधाः ॥

End:

पादादिनाभ्यन्तं ५ ळं नमः । नाभ्यादिभूमध्यान्तं ५ क्षं नमः ॥

Colophon:

इति शुद्धमातृकान्यासः ॥

Subject:

केवलसृष्टिस्थितिसंहाराख्यन्यासचतुष्टयपूर्वकः अन्तन्यीसः बहिन्यी-

सश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ अन्तर्वहिर्मात्कान्यासः॥ ANTARBAHIR MATRKANYASAH

அந்தர்பஹிர் மாதிருகாகியாஸம்

Supplemental No. 55. Bundle No. 11. Burnell's No. 6740. Substance—Paper. Sheet—1 (But 2 halves.) Script—Devanagari. No. of Granthas—37., Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस श्री अन्तर्मातृकमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः शिरसि । गायत्री छन्दः मुखे ।

End:

अंकारासनरक्तपङ्कजक्रवीः (१) श्रीचक्रमध्यस्थिते ईडापिङ्गळमध्यश्वति भ्रुवनं (१) ब्रह्माण्डखण्डस्थिते । इन्दोर्बाणधनुर्धरा बहुविधा पुष्पायुधा मोहिनी तारापूर्णभुखी भवेत्सुखकरी अन्तर्महामातृका ॥ Subject:

न्यासध्यानपूर्वकः अन्तन्यासक्रमः बहिन्यासक्रमश्च ।

Remarks:—The Ms. is not in good condition. The Ms. is torn into 3 pieces.

### ॥ प्रवश्चयागमातृकान्यासः॥

### PRAPANCAYAGA MATRKA NYASAH

பாபஞ்சயாகமா திருகாகியாஸம்

Supplemental No. 56, Bundle No. 11. Burnell's No. 6741. Substance—Paper. Sheets—1-8. Script—Devanegari. No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशायं नमः । प्रपञ्चयागमातृकान्यासः । तत्र महागणपति-मन्तस्य । शिरसि गणकाय ऋषये नमः ॥

End:

हदादिनाभ्यन्तं ५ ओं हीं छं हंसस्सोहं स्वाहा । हदादिब्रह्मरन्ध्रान्तं ५ ओं हीं क्षं हंसस्सोहं स्वाहा ॥

Colophon:

इति प्रपञ्चयागमातृकान्यासः संपूर्णः ॥

Subject:

अस्मात् न्यासात् पूर्वं महागणपितमन्त्रः गणपत्येकाक्षरमन्त्रः, गणा-नान्त्वेति ऋड्यन्त्रः, गणेशमालामन्त्रश्च उक्तसंख्यया कर्तव्य इति निरूपितो भवति ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ महान्यासः॥

#### MAHANYASAH

மஹாகியாஸம்

Supplemental No. 57. Bundle No. 11. Burnell's No. 6742. Substance—Paper, Sheets—1-62. Script—Devanagari. No. of Granthas—600. Complete. Author—Bodhayana Maharsih.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथातः पश्चाङ्गहृद्राणां न्यासपूर्वकं जपहोमार्चनाभिषेकविधि न्याख्यास्यामः॥

End :

उत्तमाराधनपापक्षयाथीं व्याधिनाशाथीं जीविताथीं च कुर्यात् ॥ अश्वमेधफलं प्राप्तुवति । इत्याह भगवान् वोधायनः ॥

Colophon:

महान्यासस्समाप्तः ॥ श्रीसांबशिवार्पणसस्तु ॥ Subject:

सुप्रसिद्धः श्रीमहान्यासः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ प्रपञ्चयागमातृकान्यासः ॥

### PRAPANCAYAGA MATRKA NYASAH

பாபஞ்சயாகமா திருகாகியாஸம்

Supplemental No. 58. Bundle No. 11. Burnell's No. 6748. Sheets-1-7.

Remarks:—Same as in Ms. No. 6741.

No. 6743-8819 are in Bundle No. 11

### ॥ चतुस्तत्वन्यासः॥ CATUSTATVA NYĀSAH

#### சதுஸ்தத்வக்யாஸம்

Supplemental No. 59-62. Bundle No. 11. Burnell's No. 6744-6747 = (4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 1. Script—Devanâgarî. No. of Granthas—Each 4. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ चतुरतत्वन्यामः ॥ नाभ्यादिपादान्तं मूलं आत्मतत्वातमने श्रीमहादेव्ये नमः ॥

End:

मूर्घादिपादपर्यन्तं ५ मूलं सर्वतत्वात्मने श्रीमहादेव्ये नमः॥ इति व्यापकं कुर्यात्॥

Colophon:

इति चतुस्तत्वन्यासः।

Subject :

#### चतुर्विधतत्वन्यासः।

Remarks:—These 4 Mss. are in good condition. The contents of the four Mss. are the same.

### ॥ भूतिलापिन्यासः॥

### BHUTALIPI NYASAH

### பூதலிபிக்யாஸம்

Supplemental No. 63-66. Bundle No. 11. Burnell's No. 6748-6751. (=4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 3. Script—Devanägari. No. of Granthas—Each 50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ भूतिलिविन्यासः ॥ तत्र श्री भूतिलिवि-मन्त्रस्य दक्षिणामूर्तिऋषिः ॥

End:

वामपार्थे ५ फं: । हृदि ५ वं: । अूमध्ये ५ सं: । गुह्रे ५ दां: ॥ Golophon:

इति स्थितिन्यासः ॥

Subject :

सृष्टिस्थितिसंहारात्मकत्रिविधन्यासात्मकः भूतलिपिन्यासः॥

Remarks: -The 4 Mss. are in good condition. The contents of the 4 Mss. are the same.

# ॥ परासंपुटितमःतृक्तान्यानः ॥ PARĀSAMPUTITA MĀTRKĀ NYĀSAH

பாஸம்புடி தமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 67-69. Bundle No. 11. Burnell's No. 6752-6754.=(3 Mss.) Substance-Paper. Sheets-3, 2 & 2. Script-Devanägari. No. of Granthas-Each 85. Complete. Author-Nil.

Beginning:

अथ पराषुटितमात् कान्यासः । शिरासि ५ ब्रह्मणे ऋषये नमः ।
मुखे ५ गायत्रीछन्दसे नमः ॥

End:

हृदयादिवामपादान्तं ५ सीः हं सीः नमः। पादादिनाभ्यन्तं ५ सीः ळं सीः नमः॥ नाभ्यादिश्रूमध्यान्तं ५ सीः ळं सीः नमः॥

Colophon :

इति परापुटितमातृकान्यासः॥

Subject:

#### पराबीजसंपुटितो बिन्दुयुक्तमातृकान्यास: ॥

Remarks: The 3 Mss. are in good condition. The contents of the 3 Mss. are the same.

## ॥ बालासंपुदितमातृकान्यासः॥ BĀLĀSAMPUTITA MĀTRKĀ NYĀSAH

பாலாஸம்புடி தமாத்ருகார்யாஸம்

Supplemental No. 70—72. Bundle No. 11. Burnell's No. 6755-6757=(3 Mss.) Substance—Paper. Sheets—2, 3 & 3. Script—Devanagarī. No. of Granthas—40, 16, 40. Complete. (No. 6755 & 6757 complete. No. 6756. Incomplete.) Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ वाहातंपुटितमातृकान्यासः ॥ शिरसि दक्षिणामूर्तिऋषिः ॥

End:

हृदयादिनाभ्यन्तं ५ एँ क्वीं सौः कं सौः क्वीं ऐं नमः। हृदयादिब्रह्मरन्ध्रान्तं ५ ऐं क्वीं सौः क्षं सौः क्वीं ऐं नमः॥

Colophon:

इति बालासंपुटितमातुकान्यासः॥

- Subject:

पञ्चप्रणवाद्यः बालासंपुटितो मातृकान्यासः ॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The Mss. Nos. 6755 & 6757 are complete. The Ms. No. 6756 is incomplete.

## ॥ हस्रेखादिमातृकान्यासः॥

#### HRLLEKHADI MATRKA NYASAH

ஹீருல்லேகா திமா த்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 73-75. Bundle No. 11. Burnell's No. 6758-6760. (=3 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgari. No. of Granthas—Each 25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ हल्लेखादिमातृकान्यासः ॥ तत्र शक्ति-ऋषिः । गायत्री छन्दः ।

End:

हृदयादिवामपादान्तं ५ हीं हं नमः । पादादिनाभ्यन्तं ५ हीं ठंनमः । नाभ्यादिश्रूमध्यान्तं ५ हीं क्षं नमः ।

Colophon.

इति हृहेखादिमातृकान्यासः ॥

Subject:

#### पञ्चप्रणवा च हहे खादिमातृ कान्यास: ॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The contents of 3 Mss. are the same.

## ॥ चतु पीठन्यासः ॥

#### CATUHPITHANYASAH

#### சதுப்பீடந்யாஸம்

Supplemental No. 76-79. Bundle No. 11. Burnell's No. 6761-6764(=4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 1. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ चतुःपीठन्यासः ॥ तत्र मूलाधारे मूलं ५ अग्निचके कामगिरि-पीठे मित्ती(ते) श्वनाथात्मिके जाग्रद्दशाधिष्ठायि(य)के इच्छा-शक्तचात्मरुद्रात्मकशक्तिश्रीकामेश्वरीदेव्ये नमः ॥

End:

त्रह्मरन्ध्रे ५ मूलं ब्रह्मचक्रे उद्यान (ओड्याण) पीठे श्रीचर्यानाथा-त्मिके तुर्यतुर्यातीतद्याधिष्ठायि(य)के परब्रह्मात्मशक्ति-श्रीमहात्रिपुरसन्द्रीदेव्ये नमः॥

Colophon:

इति चतुःपीठन्यासः ॥

Subject :

पञ्चप्रणवाद्यः संमूलमन्त्रकश्च चतुःपीठन्यासः॥

Remarks:—The 4 Mss. are in good condition. The contents of the 4 Mss. are same.

# ॥ कामेश्वयीदिन्यासः॥ KĀMEŚVARYĀDINYĀSAH

காமேச்வர்யா திக்யாஸம்

Supplemental No. 80-83. Bundle No. 11. Burnell's No. 6765-6768(=4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 1. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 5. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ कामेश्वर्यादिन्यासः ॥ तत्र वामपादाङ्गुष्ठादिनाभिपर्यन्तं ५ ऐं मूलं कामेश्वर्ये नमः ॥

End:

कण्ठादिशिरोन्तं ५ इसीः शिवतत्वाधिपतये रुद्राय नमः ॥

Colophon:

इति तत्वाधिदेवतान्यासः ॥

Subject:

पञ्चप्रणवोपेतः कामेश्वर्यादिन्यासः ॥

Remarks:—The 4 Mse. are in good condition. The contents of the 4 Mss. are the sams.

## ॥ शैवमन्त्रन्यासः ॥ SAIVAMANTRANYĀSAH

சைவமந்திர ந்யாஸம்

Supplemental No. 84-86, Bundle No. 11. Burnell's No. 6769-6771=(3 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 8. Script—Devanagarī. No. of Granthas—Each 50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ शैवमन्त्रन्यासाः ।। पंचाक्षरमन्त्रस्य । शिरिस वामदेवाय ऋषये नमः ॥ मुखे पङ्क्तये छन्दसे नमः । हृदये सदाशिवाय देवताय(यै) नमः ॥

End .

हृदये ५ ईशानस्सर्वविद्यानामीश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो-धिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् नमः ॥ इति द्वादशः॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासाः । द्वादशविधाशिवपञ्चाक्षरन्यासाश्च ॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The contents of the 3 Mss. are the same.

#### श्रीकण्डादिन्यासः

#### ŚRĪKANTHĀDINYĀSAH

ஸ்ரீகண்டாதி ந்யாஸம்

Supplemental No. 87 & 83. Bundle No. 11. Burnell's. No. 6772 & 6773 (2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 3. Script—Devanägari. No. of Granthas—Each 30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ श्रीकण्ठादिमातृकान्यासः । तत्र दक्षिणाम् तिः ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्री अर्धनारीश्वरो देवता ।

End:

शक्तयो रुद्रपीठस्थाः सिन्दु[दृ]रारुणविग्रहाः । रक्तोत्पलकपालांभ्यामलंकृतकराम्बुजाः ॥ इति मृर्तिशक्तीनां ध्यानम् ॥

Colophon:

इति श्रीकण्ठादिन्यासः ॥

Subject :

पञ्चप्रणवपूर्वकः श्रीकण्ठादिनामान्तश्च मातृकान्यासः॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

## ॥ त्रिवीजादिमातृकान्यासः॥ TRIBĪJĀDI MĀTRKĀ NYĀSAH

த்ரிபீஜாதி மாத்ருகா க்யாஸம்

Supplemental No. 89-31. Bundle No. 11. Burnell's No. -6774-6776. (=3 Mss). Substance—Paper. Sheets—2, 3, 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 30 Complete. Author. Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ त्रिबीजमातृकान्यासः । शिरासि महासंमोहनाय ऋषये नमः । मुखे गायत्रीछन्दसे नमः ।

End:

हृदयादि नाभ्यन्तं ५ हीं श्रीं क्वीं छं नमः । हृदयादि-ब्रह्मरन्त्रान्तं ५ हीं श्रीं क्वीं क्षं नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पञ्चप्रणवाद्यत्रिबीजाद्यः सातृकान्यासः ॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The contents of the 3 Mss. are the same.

# ॥ अष्टित्रंशत्कलामातृकान्यासः

#### ASTATRIMSATKALA MATRKA NYASAH

அஷ்ட த்ரிம்சத்கலாமாத்ருகா ந்யாஸம்

Supplemental No. 92—93. Bundle No. 11. Burnell's No.—6777-678 (2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथाष्टात्रिंशत्कलान्यासः । तत्र सोम स्प्रीयय ऋषयः। अनुष्टुष् - त्रिष्टुष् - पङ्क्तयश्छन्दांसि । अष्ट-त्रिंशत्कलारूपिणी मातृका देवता ॥

End:

एताः श्वेतपीतारुणा वराभयकराः सर्वाभरणभूषिता युवतयो। ध्येयाः ॥

Colophon:

इत्यष्टितंशत्कलान्यासः ॥

Subject:

पंचप्रणवाद्यः अष्टत्रिंशत्कलान्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the ? Mss. are the same.

# ॥ पंचाशित्त्रपुरान्यासः ॥ PANCĀŠATTRIPURĀNYĀSAḤ

பஞ்சாசத் த்ரிபுரா க்யாஸம்.

Supplemental No. 94 & 95. Bundle No. 11. Burnell's No. 6779 & 6780. (=2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ पंचाशतित्रपुरान्यासः ॥ तत्र शिरासि ५ अं कामिनीतिपुराये नमः । मुख्यूने आं मोदिनीत्रिपुराये ॥ End:

नाभ्यादिश्रमध्यान्तं ५ क्षं सर्वोकर्षणीत्रिपुराये नमः ॥ इत्येता मातृकास्थानेषु न्यस्तव्याः ॥

Subject :

पंचप्रणवाद्यः मात्कामध्यश्च पंचाशत्रिपुरान्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

#### ॥ कामरतिन्यासः ॥

#### KAMARATI NYASAH

காமாதி ந்யாஸம்

Supplemental No. 96 & 97. Bundle No. 11. Burnell's No. 7

6781 & 6782 (=2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanagari. No. of Granthas—Each 30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ कामरितन्यासः ॥ तत्र ध्यानम् ॥ अथ कामान्स्मेरदेवि दाडिमीकुसुमोपमान् । वामाङ्कशक्तिसहितान् पुष्पवाणेक्षुकार्म्रकान् ॥

End:

नाभ्यादिभूमध्यान्तं ५ क्षं लोभवर्धनाय पुरुषोत्तमायै नमः ॥ इत्येकपश्चाश्चनिधुनानि शुद्धमातृकास्थानेषु न्यसेत् ॥

Colophon:

इति कामरातिन्यासः ॥

Subject:

पंचप्रणवाद्यमातृकाद्यः कामरत्याद्येकपंचाशान्मथुनन्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

# ॥ श्रीबीजमातृकान्यासः ॥ śri bīja mātrkā nyāsah

ஸ்ரீ பீஜமாத்ருகா க்யாஸம்

Supplemental No. 98 & 99. Bundle No. 11. Burnell's No. 6783-6784. Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanagari. No. of Granthas—Each 25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीबीजादिमातृकान्यासः॥ शिरित भृगवे ऋषये नमः । मुखे गायज्ये छन्दसे नमः । हृद्ये मातृकामय्ये लक्ष्म्ये देवताये नमः॥ End :

# हृदयादिनाभ्यन्तं ५ श्रीं छं नमः । हृदयादित्रहारन्धान्तं ५ श्रीं क्षं नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पंचप्रणवाधश्रीबीजाद्यः पातृकान्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

# ॥ लक्ष्मीन्यासः ॥ LAKSMĪNYĀSAH

லக்தமீ க்யாலம்.

Supplemental No. 100 & 101. Bundle No. 11. Burnell'e No. 6785 & 6786 Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ लक्ष्मीन्यासः ॥ अस श्रीलक्ष्मी-न्यासस्य । शिरासि शानन्दकर्दमचिक्कीतेन्दिरासुता ऋषयः ॥

End:

पादयोः—तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्विन्देयं पुरुषानहम् ॥

Colephon:

इति लक्ष्मीन्यासः ॥

Subject :

#### श्रीसूक्तमन्त्रन्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

# विधायुक्तमातृकान्यासः॥

#### VIDYAYUKTAMATRKANYASAH

வித்யாயுக் தமா த்ருகாக்யாஸம்.

Supplemental No. 102 & 103. Bundle No. 11. Burnell's No. 6787 & 6788. Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas-Each 25. Complete. Author—Nil,

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीविद्यायुक्तमावृकान्यासः ॥ शिरसि दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः । मुखे गायच्ये छन्दसे नमः ॥

End:

हृदयादिनाभ्यन्तं ५ मू० ळं नमः। हृदयादिब्रह्मरन्ध्रान्तं ५ सू० क्षं नमः॥

Colophon:

इति विद्यायुक्तमातृकान्यासः संपूर्णः ॥

Subject:

पञ्चप्रणवाद्यश्रीविद्याद्यः मातृकान्यासः ॥

Remarks: -The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

## ॥ वाग्द्वतान्यासः॥ VAGDEVATANYASAH

வாக்தேவதாக்யாஸம்

Supplemental No. 104—106. Bundle No. 11. Burnell's No. 6789-6791. (=3 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 1. Script—Devanagari. No. of Granthas—Each 7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्री गणेशाय नमः ॥ अथ वशिन्यादिवाग्देवतान्यासः । तत्र शिरसि अं आं + अं अः ब्लं विश्वनीवाग्देवतायै नमः ॥

End:

मूलाधारादिपादद्वयान्तं ५ शं षं सं हं ळं क्षं क्ष्मीं कोळिनी-वाग्देवताये नमः ।।

Colophon:

इति वाग्देवतान्यासः ॥ ॥ ॥ ॥ ।

Subject :

पञ्चप्रणवमातृकाद्यः तत्त्रदेवतावीजोपेतश्च विशन्यादिवाग्देवताष्ट्रक-न्यासः ॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The contents of the 3 Mss. are the same.

## ॥ केशवादिमृतिन्यासः॥ KESAVĀDIMŪRTINYĀSAH

கேசவாதி மூர்த்திக்யாஸம்.

Supplemental No. 107 & 108. Bundle No. 11. Burnell's No. 1792 & 6793 (=2 Mss). Substance—Paper. Sheets—Back 3 of ipt—Devanagari No. of Granthas—Each 50. Complet. Author—Nil.

Beginning:

अथ श्रीश्रृतिमात् कान्यासः ।। तत्रादौ केशवादिमात् कान्यासः । तत्र साध्यनारायणऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता ॥

End :

केशवाद्या इमे श्यामाश्रकशङ्खलसत्कराः। शक्तयस्तु प्रियाङ्केषु निषण्णास्सस्मिताननाः॥

#### विद्युद्दामसमानाङ्गचः पङ्कजाभयबाहवः । इति ध्येयाः ॥

Colophon:

इति केशवादिमातृकान्यासः ॥

Subject;

पद्भप्रणवाद्यः मायाश्रीकामबीजपुटितसाहकोपेतश्च केशवाद्येकपद्भाश-न्मृतिमिथुनन्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

#### ॥ नारायणाष्ट्राक्षरन्यासः॥

#### NĀRĀYANĀSTĀKSARANYĀSAH

நாராயணுஷ்டாக்ஷா ந்யாஸம்.

Supplemental No. 109-111 Bundle No. 11. Burnell's No. 6794-6796 (= 3 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 3. Script—Devanagarī. No. of Granthas—Each 35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

नारायणाष्टाक्षरन्यासः ॥ ओं इत् । नं श्विरः । मों शिखा । नां कवचं । रां नेतं । यं अस्तं । णां उदराय नमः । यं पृष्ठाय नमः ॥

End:

औं यं यः विष्णुसहिताय दामोदराय लजायै नमः ॥ इति कङ्कदि ॥

Colophon: Nil,

Subject :

द्वादशविधनारायणाष्ट्राक्षरन्यासाः ॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The contents of the 3 mss. are the same.

## ॥ कामबीजमातृकान्यासः॥ KAMABIJAMATRKANYASAH

காமபீஜமாத்ருகார்யாஸம்.

Supplemental—No. 112—114. Bundle No. 11. Burnell's No. 6797—6799=(3 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Bach 25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ कामवीजमातकान्यासः । श्विरिस संमोहनाय ऋषये नमः ॥ मुखे गायत्रीछन्दसे नमः । हृदये मातृकामय्यै संमोहिन्यै देवतायै नमः ॥

End;

हृदयादिनाभ्यन्तं ५ क्षीं ळं नमः ॥ हृदयादित्रहारन्ध्रान्तं ५ क्षीं श्रं नमः॥

Colophon:

इति कामबीजमातृकान्यासः ॥

Subject:

पञ्चप्रणवकामबीजाद्यो मातृकान्यासः॥

Remarks:—The 3 Mss. are in good condition. The contents of the 3 Mss. are the same.

## ॥ शुद्धमातृकान्यासः॥ SUDDHAMATRKANYASAH

சுத்த மாத்ருகா க்யாஸம்

Supplemental No. 115. Bundle No. 11. Burnell's No. 6800 Substance—Paper. Sheets—5. Script—Devanagarī. No. of Granthas—90. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । अथ न्यासप्रकरणो लिख्यते । तत्रादौ मातृकान्यासः । सा (स) चात्र विद्यायां शुद्धकलामृतिप्रपश्चयागभेदा (च) श्रतुर्विधः ॥

End:

पादादिनाभ्यन्तं ५ ळं नमः । नाभ्यादिश्रूमध्यान्तं ५ क्षं नमः॥
Colophon:

् इति शुद्धमातृकान्यासः ॥

Subject:

संहारन्यासः । सृष्टिन्यासः । स्थितिन्यासः । अन्तर्मातृकान्यासः विकित्तं विकान्यासः

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ विसर्गयुक्तमात्कान्यासः॥ VISARGAYUKTAMÄTRKÄNYÄSAH

விஸர்க யுக்த மாத்ருகா க்யாஸம்.

Supplemental No. 116—119. Bundle No. 11. Burnell's No. 6801—6804—(4 Mss.). Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanagari. No. of Granthas—Each 25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ विसर्गयुक्तमातृकान्यासः । शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः।

पुखे गायच्ये छन्दसे नमः। हृदये मातृकासरखत्ये देवताये

नमः॥

End:

पाद।दिनाभ्यन्तं ५ कः नमः। नाभ्यादिश्रमध्यान्तं ५ श्रः नमः॥ Colophon:

इति विसर्गयुक्तमातृकान्यासः ॥

Subject:

पश्चप्रणवाद्यो विसर्गयुक्तमातृकान्यासः ॥

Remarks:—The four Mss. are in good condition. The contents of the 4 Mss. are the same.

# ॥ प्रणवकलान्यांसः॥

#### PRANAVAKALANYASAH

பாணவகலா ந்யாஸம்.

Supplemental No. 120 & 121. Bundle No. 11. Burnell's No. 6805 & 6806 (=2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 3 Script—Devanagarī. No. of Granthas—Each 40. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । अथ प्रणवोत्थकलान्यासः । तत्र शिरिस प्रजा-पतये ऋषये नमः । मुखे गायत्र्ये छन्दसे नमः । कलामयी-मातृकासरखत्ये देवताये नमः ॥

End :

षादिपश्चवर्णजा ईश्वराद्धिन्दोरुत्पना रक्ता अभयहरिणटङ्कवरहस्ता ध्येयाः त

Colophon:

इति तारोत्थकलामातृकान्यासः ॥

Subject:

पञ्चप्रणवाद्यप्रणवाद्यमातृकोपेतः प्रतिष्ठाद्येकपञ्चाशत्कलान्यासः, कला-देवताध्यानानि च

Remarks:— The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

#### ॥ भूषणन्यासः॥

#### BHUSANANYASAH

பூஷண ந்யாஸம்.

Supplemental No. 122 & 123. Bundle No. 11. Burnell's No. 6807 & 6308 (= 2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—Each 2. Script—Devanägari. No. of Granthas—Each 15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ भूषणन्यासः ॥ तत्र तत्तदङ्गभूषणधिया मातृकावर्णान्वक्ष्यमाणेषु स्थानेषु न्यसेत्॥

End:

वामकुण्डले ५ सं नमः। मकुटे ५ हं नमः ॥

Colophon:

इति भूषणन्यासः ॥

Subject :

पञ्चप्रणवाद्यः देवतायाः तत्तदङ्गभूषणरूपमातृकाक्षरोपेतः नमोन्तश्च न्यासः ॥

Remarks: - The Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

# ॥ बिन्दुविसर्गयुक्तमातृकान्यासः॥ BINDUVISARGAYUKTAMĀTRKĀNYĀSAH

பிந்து விஸர்கயுக்த மாத்ருகா ந்யாணம்.

Supplemental No. 124 & 125. Bundle No. 11. Burnells' No. 6809 & 6810 (=2 Mss). Substance—Paper. Sheet—Each 1. Script—Devanagari. No. of Granthas—Each 25. Complete Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विन्दुविसर्गयुक्तमातृकान्यासः । शिरसि

ब्रह्मणे ऋषये नमः । मुखे गायत्र्ये छन्दसे नमः । हृदये मातृकासरखत्ये देवताये नमः ॥

En4:

वामाङ्गुळ्यग्रे ५ जंः ॥ दक्षिणोरुम्ले ५ टंः नमः । दक्षजानुनि ठंः नमः ॥ इत्यतशुद्धमातृकास्थानेषु न्यसेत् ।

Colophon:

इति स्थितिन्यासः ॥

Subject:

. पञ्चप्रणवाद्यः विन्दुविसर्गयुक्तमातृकान्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

# महाषोढान्यासः॥

· MAHĀSODHĀNYĀSAH

மஹாஷோடார்யாலம்

Supplemental No. 126. Bundle No. 11. Burnell's No. 6811. Substance—Paper. Sheets—7. Script—Devanagari. No. of Granthas—159. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः। अथ महाषोढान्यासप्रकारः॥ प्रपश्चो भ्रवनं मृर्तिर्मन्द्रदेवतमातरः। महाषोढाह्वयो न्यासस्सर्वन्यासोत्तमोत्तमः॥

ELd:

शिरिस ७ ळं क्षं अनन्तकोटिजलचरसिहताये अः ळां भीषण्यम्बादेव्ये अः ळां महालक्ष्म्यम्बादेवी नमोनन्तकोटि-शाकिनीकुलसिहताय अं ळं भीषणीनाथाय अं ळं संहार-भैरवाय नमः ॥ एवमष्टमातृसिहताष्टभैरवन्यासः ॥ Colophon:

इति महाबोढान्यासस्समाप्तः ॥

Subject:

प्रविद्धान्यासः । भुवनन्यासः । मृतिन्यानः । मनत्रन्यासः । दैवत-न्यासः । मातृन्यासः ॥ इत्येतेषां षण्णां महाषे द्वान्यास इति नाम । सोऽयं षोढान्यासः पञ्चप्रणववीजद्वयाढयोऽत्र प्रकाशितो भवति ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ महाबोडान्यासमाहारम्यम् ॥ MAHĀSODHĀNYĀSAMĀHĀTMYAM

மஹாஷோடார்யாஸ மாஹாத்ம்யம்.

Supplemental No. 127. Bundle No. 11. Burnell's No. 6812. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Devanagarī. No. of Granthas-120. Complete.

Author-शिवपार्वतीसंवादात्मकम्।

Beginning:

श्रीदेव्युवाच-

कुलेश श्रोतुमिच्छामि श्रीप्रासादपरात्मकम् । मन्त्रराजं वदेशान ध्यानं न्यासादिभिस्सह ॥

End:

महाषोढापरिज्ञानं नाल्पस्य तपसः फलम् । इति ते कथितं मन्त्रोद्धारं न्यासादिलक्षणम् ॥

Colephon:

इति श्रीकुलार्णवतन्त्रे महारहस्ये ईश्वरपार्वतीसंवादे श्रीपराप्रासाद-मन्त्रोद्धारे श्रीमहाषोढान्यासोद्धारध्यानन्यासमाहात्स्यकथनं नाम चतुर्थोद्धासः ॥ Subject:

श्रीकुळाणवतन्त्रे पराप्रासादमन्त्रोद्धारः तन्माहात्म्यं महाबोढान्यास-माहात्भ्यं च ॥

Remarks:-The Ms. is not in good condition.

# ॥ लघुकोहान्यासः॥ LAGHUSODHĀNYĀSAH

லகுஷோடாக்யாலம்

Supplemental No. 128 & 129. Bundle No. 11. Burnell's No. 6813 & 6814. (=2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—12 & 9. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—Each 250. Complete. Author Nil.

Beginning:

अथ मूलमन्त्रन्यासः । स चाखां विद्यायां त्रिविधः— बोढा-श्रीचक्रकरग्रुद्धचादिभेदात् ॥ बोढान्यासोऽपि द्विविधः—पूर्वोत्तर-भेदात् ।

End:

हृदयादिवामपादान्तं ५ हं नमः । पादादिनाभ्यन्तं ५ ळं नमः । नाभ्यादिश्रमध्यान्तं ५ क्षं नमः ॥

Colophon:

इति शुद्धमात्कान्यासः ॥

Subject:

गणेशन्यासः । प्रहन्यासः । नक्षत्रन्यासः । योगिनीन्यासः । राशिन्यासः । पीठन्यासः ॥ इत्येतेषां षण्णां लघुषोढान्यास इति नाम । सोऽयं लघुषोढान्यासः, गुद्धमातृकान्यासश्चात्र प्रतिपाद्येते ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

## ॥ षड्विंशत्तरवन्यासः ॥ SADVIMSATTATTVA NYĀSAH

ஷட்விம்சத்தத்துவர்யாலம்

Supplemental No. 130 & 131. Bundle No. 11. Burnell's No. 6815 & 6816. (= 2 Mss). Substance—Paper. Sheets. Each 2. Script—Devanāgarī, No. of Granthss—Each 15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ षड्विंशत्तत्वन्यासः ॥ तत्र जान्वादि-पादपर्यन्तं शं पृथिवीतत्वात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥

End:

ब्रह्मरन्ध्रे ५ अं शिवतत्वात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्द्यें नमः॥ Colophon:

इति षड्विंशत्त्वन्यासः ॥

Subject:

पद्धप्रणवाद्यः षड्विंशत्तत्वन्यासः ॥

Remarks:—The 2 Mss. are in good condition. The contents of the 2 Mss. are the same.

# ॥ अष्टित्रे त्कलान्यासः॥ ASTATRIMSATKALĀNYĀSAH

அஷ்டத்ரிம்சத்கலாக்யாஸம்

Supplemental No. 132. Bundle No. 11. Burnell's No 6817. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ अष्टतिशतकलान्यासः । तत ईशानकलाः समुष्टयङ्गुष्ठेन न्यस्तव्याः । तत्पुरुषकलाः सांगुष्ठकानिष्ठिकया न्यस्तव्याः । End:

शिरसि कं भवाय नमः हव्यवाहायै नमः । हृदये सं उद्भ-वाय नमः कव्यवाहायै नमः । इति अष्टत्रिंशत्कलान्यासः । एवं न्यासं कुर्वन् यत्र तिष्ठति स देशो योजनपरिमितो दैवक्षेत्रमित्याचक्षते ॥

Colophon:

इति अष्टविंशस्कलान्यासः॥

Subject:

सद्योजातादिपञ्चर्यां खण्डेरुपत अष्टत्रिंशत्कलान्यासः ।। No. 6777 सात्रका शाक्तसंप्रदायोपेता । एषा तु शैवसंप्रदायोपेतिति दिक्।

Remarks: - Tue Ms is in good condition.

# ॥ षोडशकलान्यासः॥ SODASAKALĀNYĀSAH

ஷோடசகலாக்யாஸம்

Supplemental No. 133. Bundle No. 11. Burnell's No 6818
Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanāgarī.
No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ षोडशकलान्यासः । तत्र दक्षपादे ५ अं श्रद्धाकलाये नमः ॥

End:
वामपादे अः श्रियदर्शिनीकलाये नमः । इति विन्यस्य एता
रक्तवर्णास्सोत्पलकरा ध्येयाः ॥

Colophon:

इति षोडशकलान्यासः॥

Subject:

पञ्चप्रणवापेतः षोडशकलान्यासः। No. 6735 सोमकलान्यासोडिप

अर्थात् षोडशकळान्यास एव । अथापि एतयोरुभयोरिप न्यासयो-र्महान्भेदो भवति ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. But postions to the left below the margin are eaten by insects'.

#### ॥ कामेश्वर्षादिन्यासः॥

#### KĀMEŚVARYĀDINYĀSAH

காமேச்வர்யா திர்யாஸம்

Supplemental No. 134. Burnell's No. 6319. Sheet—1. Same as in Ms. No. 6765.

Remarks:—The Ms. is in good condition. But portions of the left and below margin are eaten by insects.

## । न्यासानुक्रमणिका ।।

#### NYASANUKRAMANIKA

ந்யாஸா<u>ந</u>க்ரமணிகா

Supplemental No. 135. Bundle No. 11. OSR No. 14840. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagari. No. of Granthas—25. Complete: ? Author—Nil.

Beginning:

सर्वदेव १ मातृकाङ्गुलिन्यास । सर्वदेव २ संस्थितिन्यास ।

End:

गौरी १० चतुःपीठन्यास। शक्ती ११ कामेश्वर्यादिन्यास।

Colophon: Nil,

Subject :

नानान्यासानां क्रमबोधिका सूची । अस्यां मातृकायां दर्शित-क्रमेण न्यासानां इतः पूर्वं परं वा विद्यमानानां अनुक्रमो न दृश्यते ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. But portions to the left and below the margin are eaten by insects.

# ा अन्तर्मातुकान्यासः ॥ व्यवस्थातः

#### ANTARMATRKANYASAH

அந்தர்மாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 136. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14846.

Remarks:—Same as in Ms. No. 6739. All details are as in Ms. No. 14340.

# ॥ हंसयुक्तमातृकान्यासः॥

#### HAMSAYUKTAMATRKANYASAH

ஹம்ஸயுக்தமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 137. Bundle No. 11. O S. R. No. 14847.

Remarks:—Same as in Ms. No. 6727. All details are as in Ms. No. 14340.

# ॥ भूतलिपिन्यासः॥

#### BHUTALIPINYASAH

பூ தலிபி ந்யாஸம்

Supplemental No. 138. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14848.

Remarks:—as in Ms. No. 6718. All details are as in Ms. No. 14840.

#### ॥ चतुस्तत्वन्यासः ॥

#### CATUSTATVANYĀSAH

சதுஸ்தத்வக்யாஸம்

Supplemental No. 139. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14849. Remarks:—as in Ms. No. 6744. All details are as in Ms. No. 14840.

ASSETUTE ALTERNATION OF THE

# ॥ परमहंसमातृकान्यासः ॥ PARAMAHAMSAMĀTRKĀNYĀSAH

பாமஹம்ஸமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 140. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14850. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil. Beginning:

अथ परमहंसमात्कान्यासः ॥ शिरसि ओं ऐं हीं श्री क्रीं परमहंसऋषये नमः ॥ मुखे ५ गायत्रीछन्दसे नमः ॥

End:

शिरसि ओं ऐं हीं श्री कीं सोई नमः॥

Colophon:

इति परमहंसमातृकान्यासः ॥

Subject:

पद्मप्रणवाद्यः परमहंसमातृकान्यासः ॥ No. 6727 हंसयुक्त-मातृकान्यासस्य अस्य च ऋषिदेवताध्यानेषु केवलं भेदो हश्यते । अन्यत्सर्वमुभयोस्समानमेव ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition. But portions to the left and below the margin and same letters also are eaten by insects.

# ॥ सोमकलान्यासः॥ SOMAKALÄNYÄSAH

லோமகலாக்யாலம்

Supplemental No. 141. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14851.

Remarks:—as in Ms. No. 6739. All details are as in Ms. No. 14840.

#### ॥ प्रपश्चयागमातृकान्यासः॥

#### PRAPANCAYAGAMATRKANYASAH

ப்ரபஞ்சயாகமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 142. Bundle No. II. O. S. R. No. 14852

Remarks:—as in Ms. No. 6741. All details are as in Ms. No. 14850.

#### ॥ चतुःपीठन्यासः॥ CATUHPĪTHANYĀSAH

சது:பீடந்யாலம்

Supplemental No. 143. Bundle No. 1I. O. S. R. No. 14853.

Remarks:—as in Ms. No. 6761. The details are as in Ms. No. 14840.

# ।। परासंपुटितमातृकान्यासः ॥ PARĀSAMPUTITAMĀTRKĀNYĀSAH

பாலம்புடி தமாத்ருகாக்யாலம்

Supplemental No. 144, Bundle No. 11 O. S. R. No. 14854.

Remarks:—as in Ms. No. 6752. as in Ms. No. 14840.

## ॥ बालासंपुरितमातृकान्यासः ॥ BALASAMPUTITAMATRKANYASAH

பாலாஸம்புடி தமா த்ருகாக்யாஸம்

supplemental No. 145. Bundle No. 11 O. S. R. No. 14355.

Remarks:—as in Ms. No 6755. as in Ms. No. 14840.

#### ॥ केशवादिमातृकान्यासः॥ KEŠAVĀDIMĀTRKĀNYĀSAH

கேசவாதி மாத்ருகாக்யாஸம்.

Supplemental No. 146. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14856.

Remarks:—as in Ms. No. 6792. as in Ms. No. 14840.

## ॥ कामबीजन्यासः ॥ KAMABIJANYASAH

காமபீஜர்யாஸம்.

Supplemental No. 147. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14857. Remarks:—as in Ms. No. 6797. as in Ms. No. 14850.

#### ॥ षड्विंशत्तत्वन्यासः॥ SADVIMSATTATVANYĀSAH

ஷட்விம்சத்தத்வர்யாலம்

Supplemental No. 148. Bundle No. 11. C. S. R. No. 14858. Remarks:—as in Ms. No. 6815. as in Ms. No. 14840.

### ॥ भूषणन्यासः ॥ BHÜSANANYĀSAH

பூஷணந்யாலம்

Supplemental No. 149. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14859.

Remarks:—as in Ms. No. 6807. as in Ms. No. 14850.

#### ॥ प्रणबोत्थकलान्यासः ॥ PRANAVOTTHAKALĀNYĀSAH

பாணவோத்தகலாக்யாமம்

Supplemental No. 150. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14860.

Remarks:—as in Ms. No. 6805. as in Ms. No. 14850.

#### ॥ श्रीबीजमातृकान्यासः॥ SRĪBĪJAMĀTRKĀNYĀSAH

ஸ்ரீ பீஜமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 151. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14861
Remarks: —as in Ms. No. 6783. as in Ms. No. 14850.

#### ॥ लक्ष्मीन्यासः॥ LAKSMINYĀSAH

லக்ஷமீர்யாலம்

Supplemental No. 152. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14862.

Remarks:—as in Ms. No. 6785. as in Ms. No. 14850.

## ॥ पश्चादात्त्रिपुरान्यासः॥ PANCĀŚATTRIPURĀNYĀSAH

பஞ்சாசத்த்ரிபுராக்யாஸம்

Supplemental No. 153. Bundle No. 1I. O. S. R. No. 14863.

Remarks:—as in Ms. No. 6779. as in Ms. No. 14850.

#### ॥ कामरतिन्यासः॥ KAMARATINYASAH

காமா திக்யாஸம்

Supplemental No. 154. Bundle No. II. O. S. R. No. 14864.

Remarks:—as in Ms. No. 6781, as in Ms. No. 14850.

## ॥ वाग्देवतान्यासः ॥ VÄGDEVATÄNYÄSAH

வாக்தேவதாக்யாஸம்

Supplemental No. 155. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14865

Remarks:—as in Ms. No. 6789. as in Ms. No. 14840.

#### ॥ विद्यायुक्तमातृकान्यासः॥ VIDYÄYUKTAMÄTRKÄNYÄSAH

வித்யாயுக்தமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 156. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14866. Remarks:—as in Ms. No. 6787. as in Ms. No. 14840.

## ॥ त्रिचीजादिसातृकान्यासः॥ TRIBĪJĀDIMĀTRKĀNYĀSAH

த்ரிபீஜாதிமாத்ருகாக்யாஸம் Supplemental No. 157. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14867. Sheets—2.

Remarks: -as in Ms. No. 6774. as in Ms. No. 14840.

## ॥ अष्टत्रिंशत्कलान्यासः॥ ASTATRIMSATKALANYASAH

அஷ்டத்ரீம்சத்கலாக்யா*ஸ*ம்

Supplemental No. 158. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14868.

Remarks:—as in Ms. No. 6777. as in Ms. No. 14850.

## ॥ त्रिवीजादिमातृकान्यासः॥ TRIBÏJÄDIMÄTRKÄNYÄSAH

த்ரிபீஜாதி மாத்ருகாக்யாஸம்.

Supplemental No. 159. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14869. Remarks:—as in Ms. No. 6774. as in Ms. No. 14850.

#### ॥ श्रीकण्ठादिमातृकान्यासः ॥ SRIKANTHADIMATRKANYASAH

ஸ்ரீ கண்டாதிமாத்ருகாக்யாலம்

Supplemental No. 160. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14870.

Remarks:—as in Ms. No. 6772. as in Ms. No. 14840.

#### ॥ ह्रहेखादिमातृकान्यासः ॥ HRLLEKHADIMATRKANYASAH

ஹீருல்லேகாதி மாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 181 & 162a. Bundle No. 11. O. S. R. No. 14871 & 14872. (= 2 Mss.)

Remarks: -as in Ms. No. 6758. as in Ms. No. 14840.

## ॥ न्यासानुक्रमणिका ॥ NYĀSĀNUKRAMANIKĀ

ந்யாலா<u>ந</u>க்ரமணிகை

Supplemental No. 162b. Bundle No. 11. No. Nil. Sheets-3+1=4.

Remarks: -as in Ms. No. 14849. The Ms. is in good condition.

# ॥ गायत्रीविषयाः॥ GĀYATRĪVISAYĀH

காயத்ரி விஷயங்கள்

Supplemental No. 163. Bundle No. 12. Burnell's No. 6820. Substance—Paper. Sheets—1-105. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—1660. Complete? Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्ये नमः ॥ श्रीमद्गुरूयो नमः ॥ ब्रह्मविद्यागायतीमहदाराधनव्याक्रमः (नं व्याख्यासामः) । श्रीमान् साधको रजनीतुरीययामे विदुध्यावश्यकं कृत्वा हस्त(हस्तौ) प्रधाळ्य धौतवाससी परिधायाचम्य स्वासने सम्रुपविदय + + ॥

End:

उत्तरगायत्रीमुद्रानन्तरं कवचं सर्विपि १ संज्ञां ज्ञात्वा ततस्सन्ध्यो-पासनमाचरेत् ॥ श्रीगायत्र्ये नमः ॥ श्रीदेव्ये नमः । श्रीराम ॥ Colophon:—Nil.

Subject :

आहिकक्रमः । नानाचमनविधिः । प्राणायामिबिधः । भूभूतशुद्धिः । आसनविधिः । गुरुवन्दनम् । शिखावन्धः । कलाशोधनम् । वायव्यब्राह्मसौरब्रह्मर्ण्डाग्नेयब्रह्मशीर्षाक्षमन्त्राः । तेषासुपसंद्दार-सन्त्राः । गायत्रीशापविमोचनगायत्र्यजपामन्त्राः । नानान्यासाः । पीठपूजा । यन्त्रम् । अक्षमालाविधिश्च ।

Remarks: - The Ms. is in a decaying condition.

### ।। गायत्रीकल्पः [वस्तुतस्तु सूर्यार्घविधिरेव]।। GĀYATRĪKALPAH

காயத்ரிகல்பம்

Supplemental No. 184. Bundle No. 12. Burnell's No. 6821. Substance—Paper. Sheets—22. Script—Devanagari. No. of Granthas—425. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ बरेण्यं नवितुर्भगीं वयं देवस्य धीमहि । सर्वरोगविनाशाय थियो यो नः प्रचोदयात्॥ End:

यिक्रिइदोसि देवेश तत्सर्व क्षन्तुमहिसि । अन्यथा शरणं० ॥ ततः सौरजपः । यदेतत्त्रात्यहिकं रिववारे द्विगुणं कुर्यात् ॥

Colophon :- Nil.

Subject:

सूर्योद्येविधिः । अथ प्रयोगः । स्नानादिविधिः । भूगुद्धिः । भूतशुद्धिः । तत्र पळ्ळभूतमन्त्राः । प्राणप्रतिष्ठा । अन्तर्बहिर्मातृकान्यासः । सूर्यमन्त्रः ! नानामन्त्रन्यासाः । सूर्तिन्यासः । पीठन्यासः । अन्तर्यागक्रमः । बहिर्यागक्रमः । पीठपूजा । पूजाक्रमः ।
द्वादशावरणपूजाक्रमः । उपस्थानम । अनुज्ञापुरस्सरं अर्ध्यदानविधिः । प्रार्थनम् । पुष्पाञ्जालिः । अवशिष्टार्घ्योदकविनियोगार्घ्यसमर्पणम् । देवस्य द्वत्पद्वारोपणानुसन्धानम् । अर्ध्यपत्रप्रमाणं । अर्घ्योदकादिप्रमाणम् । तत्र पत्रिभेदेन फळभेदः । इत्यादिका विषया उपपादिता भवन्ति ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ गायत्रीकल्पः॥ GAYATRIKALPAH

காயத்ரிகல்பம்

Supplemental No. 165. Bundle No. 12. Burnell's No. 6822. Substance—Paper. Sheets—3-30=28. Script—Devanagari. No. of Granthas -300. Incomplete. Author?

Beginning:

.....िकश्चिद्भृमिपालकाः।

भूतानामितरोधेन ब्रह्मकर्म समाचरेत् ॥ ओं पुनातुः (तु) । ओं भूः पुनातुः (तु) । ओं भुवः पुनातुः (तु) । ओं स्वः पुनातुः (तु) ॥

End:

गोकारं रक्तवर्णन्तु कमलासनसंस्थितम् । गोहत्यादिकृतं पापं नाशं यान्ति(ति) विचिन्तयेत् ॥

Colophon :-- Nil.

Subject:

नानान्यासोपेतः शापविमोचनोपेतः प्रत्यक्षरऋषिध्यानागुपेतः गायत्री-जपविधिः ॥ अत्रत्यसन्त्रकलापो ऋग्वेदीयः ॥

Remarks:— The Ms. is in good condition. But wants beginning and end.

### ॥ गायत्रीकल्यः (गायत्रीपुरश्चर्याविधिः)॥ GAYATRĪKALPAH

காயத்ரிகல்பம்

Supplemental No. 166. Bundle No. 12. Burnell's No. 6823.

Substance—Paper. Sheets—1—4. Script—Devanagari.

No. of Granthas—35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीमहालक्ष्मीर्जयति । गणाधिपतये नमः । अथो वदामि गायत्री तत्त्वरूपां त्रयीमयीम् । यया प्रकारयते त्रक्ष सचिदानन्दलक्षणम् ॥

End:

बहुना किमिहोक्तेन यथावत्साधु साधितम् । द्विजनमनामियं विद्या सिद्धिकामदुघा परा ॥

Colophon:

इति गायत्रीकल्पः ॥

Subject :

गायत्रीन्यासाः । सौरपीठे पूजाविधिः । आवरणपूजा । पुरश्चर्या-विधिश्च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

#### ॥ गायत्रीन्यासः॥ GAYATRINYASAH

#### காயத்ரீக்யாலம்

Supplemental No. 167. Bundle No. 12. Burnell's No. 6824, Substance—Paper. Sheet—1(No. 2.) Script—Devanageri. No. of Granthas—10. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

गः। स्वः पादयोः। ओं गुह्ये। ओं भूनिमौ। ओं भ्रवः हृदये। ओं भूर्भ्रवः ऋण्ठस्थाने।

End :

Colophon :- Nil.

Subject:

#### आद्यभागहीनो गायत्रीन्यासः । गायत्री च ।

Remarks:—The Ms. is not in good condition. But it is a portion of nyasa.

# ॥ गायतीविचारः (गायत्रीप्रतिपायदेवताविचारः) ॥ GĀYATRĪVICĀRAH

#### காயத்ரி விசாரம்

Supplemental No. 168. Bundle No. 12. Burnell's No. 6825. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—29. Complete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीवेङ्कटेशाय नमः ।। गायत्रीविचारः । गायत्रीरूपस्त्रीरूपः। वद्पदा गायत्री ।

End:

मन्त्रार्थस्तु भरणगमनकर्तृत्वादिनिमित्तैः भर्गश्चन्दवाच्यो मगवान् नोऽस्माकं धियः प्रचोदयतु [त्] । तस्य सवितुर्देवस्य तद्वरेण्यं रूपं धौमहि चिन्तयामः ॥

Colophon: -Nil.

Subject:

गायत्रीपादनिरूपणं । गायत्र्यक्षरार्थप्रतिपाद्यो विष्णुरिति निगमनद्भ ॥
Remarks:—The Ms. is in gool condition.

## ॥ आयत्रीविषयः (गायतीमन्त्रः) ॥ GĀYATRĪVISAYAH

#### காயத்ரீவிஷயம்

Supplemental No. 169. Bundle No. 12. Burnell's No. 6826. Substance — Paper. Sheets — 2 Script — Devanagari. No. of Granthas — 8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं भूर्श्ववस्त्वः ओं ऐं तत्सवितुर्वरेण्यं औं हीं भगों देवस्य भीमहि ओं हीं धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ End:

६ अभिनपदा०

त्रिपदां न पठेद्यस्तु स याति नरक भुतम्॥ ७ अभिन्नपदा०॥

Colophon:-Nil.

Subject:

सप्रणवा बीजत्रयशीर्षोपेता च गायत्री ॥

TO SEE THE DESCRIPTION

Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ गायत्रीविषयः ॥ GAYATRIVISAYAH

காயத்ரீவிஷயம்

Supplemental No. 170. Bundle No. 12. Burnell's No. 6827. Substance—Paper. Sheets—1-8. Script—Devanagarī. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥ प्राणायासप्रकारः ॥ सन्याहृतीं (ति) सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामस्स उच्यते ॥

End:

एवं त्रिकाले ध्यानं कार्य ।। श्रीश्रीभूवराहात्मवरश्रीवेङ्कटेशार्षण-मस्तु । लक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु ॥ श्रीकृष्णा०(ष्ण०) ॥

Colophon:-Nil.

Subject:

प्राणायामप्रकारः । मार्जनस्थानानि मन्त्राश्च । अर्ध्यप्रदानप्रकारः । व्याहृतियन्त्रं । तुर्यगायत्री । पदन्यासदेवताः । त्रिकालध्यानम् ॥ Remarks: — The Ms. is in good condition.

# ॥ गायत्रीमानसपूजा n GAYATRĪMĀNASAPŪJĀ

காயத்ரீமாகஸ்பூஜை

Supplemental No. 171. Bundle No. 12. Burnell's No. 6828. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagarī. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ १ (त) तस आगुळ्या(ल्फा)भ्यां नमः । ७ वि-ज्यंद्या (जंघा) भ्यां नमः । ३ तु ज्या (जा) तुभ्यां नमः ॥

ओं विश्वरूपिणे नमः। सन्त्रपुष्पं २० । ओं भर्गात्मने नमः प्रक्षारुनं २९ ॥ स्वप्रकाशानन्दाद्वयाय नमः॥

Colophon:

श्रीगायत्रीमानसपूजा समाप्तम् ॥

Subject:

श्रीगायत्रीमानसिकपूजाविधिः॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ शिवविष्णुगायत्र्यौ ॥ SIVAVISNUGĀYATRYAU

சிவகாயத்ரியும், விஷ்ணுகாயத்ரியும்

Supplemental No. 172. Bundle No. 12. Burnell's No. 6829. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanegari. No. of Granthas—4. Complete, Author—Nil.

Beginning:

शिवगायत्री ॥ तत्पुरुषाय + प्रचोदयात् ॥

End :

नारायणाय + प्रचोदयात् ॥

Colophon: -Nil.

Subject:

श्रीशिवगायत्री विष्णुगायत्री च ॥ अन्ते चास्य कालत्रयेषु क्रमेण ब्रह्मशिवविष्णुगायत्रया जप्या इति महाराष्ट्रभाषायां वर्तते ॥

minoria Caoran anuisi

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ।। पश्चपदा गायत्री ।। PANCAPADA GAYATRI

பஞ்சபதா காயத்ரி

Supplemental No. 173, Bundle No. 12. Burnell's No. 6830.

Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanāgarī.

No. of Granthas—13. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीब्रह्मानन्दाय नमः ॥

मन्त्रादौ पाश्वीजं च मन्त्रान्ते कुज [अङ्क्रुश] बीजकम् ।

मन्त्रमद्भेषे तु या साया गायत्री सफला भवेत् ॥

End:

सोहं श्रीरामाय नमः । ओं ह्रां हों नमः शिवाय नमः ॥

Colophon:

इति श्रीसप्तकोटिमहामन्त्ररहस्यपञ्चपदीसमाप्ती जपादौ द्वाद्शवारं जपेत्। जपान्ते पुनः जपित्वा इति संपूर्णमस्तु ॥ ?

Subject :

पञ्चप्रणवपाशाङ्कशादिबीजबालापञ्चदशीरामषडक्षरहंसशिवपञ्चाक्षर्यु-पेता व्याहृतिशिषोपेता च गायत्री ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ भैरवादिदेवतागायत्रीमन्त्राः ॥ BHAIRAVADIDEVATAGAYATRIMANTRAH

பைரவாதி தேவதா காயத்ரி மக்திரங்கள்.

Supplemental No. 174. Bundle No. 12. Burnell's No. 6831. Substance—Paper. Sheets—1 5. Script—Devanagari. No. of Granthas 40. Complete. Author—Nii.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं दिगम्बराय विद्यहे दीर्घसिष्णा(शिश्ना)-य धीमधि । तन्नो भैरवः प्रचोदयात् ॥

End:

खों परं ब्रह्म रजो विष्णु स्वासादेव महेश्वरम् । वदीता सर्व-देवानां ? ॥ संमत् (संवत्) २७६२ वपे(वर्षे) मती(दुर्माते) आसुसुदि (आक्विनशुद्ध) १० (दशमी)चन्द्रवारे लिखितं जैमलपुरिपठनाथवलभड्गीरअंवाषरयसमीपे उदैपुरमध्ये ॥

Colophon:

इति नृसिह्ममन्त्र(ः) ॥ २९॥

Subject :

भैरव, नारायण, गणेश, रुद्र, दुर्गा, सूर्य, नृसिद्धा, गरुड, अग्नि, हिरण्यगर्भ, पृथ्वी, वायु, जल, गगन, सरस्वती, दत्त, वैस्य १, सुद्र, १ चण्डी, पसु, (शु), गुरु, परमहंस, गौरीपरमहंस, सिचदानन्दपरमहंस, ब्रह्म, महीब्रह्म, गायत्र्यास्था २८ गायत्र्यी-मन्त्राः। आसनमन्त्रः। नृजिमन्त्रः १ च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

#### ॥ पश्चाक्षरजपक्रमः ॥

### PANCAKSARAJAPAKRAMAH

பஞ்சாக்ஷாஜபக்கிரமம்

Supplemental No. 175. Bundle No. 12. Burnell's No. 6832. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagarī. No. of Granthas—18. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीभूत(भू)शुद्धिमन्त्रस्य वराह ऋषिः। भूमिर्देवता । अनुष्टुप् छन्दः ॥

End:

गुद्धातिगुद्धगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्त्रसादान्त्विय स्थिता ॥

Colophon: Nil.

Subject :

भृशुद्धिः । शिवपञ्चाक्षरजपक्रमः । मालाप्रार्थनं । जपसमर्पणञ्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ नृसिंहमन्तः ॥ NRSIMHAMANTRAH

ந்ருஸ<u>ிம்ஹமந்</u> திரம்

Supplemental No. 176. Bundle No. 12. Burnell's No. 6833.

Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari.

No. of Granthas— 18. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीनृतिस प्रसन्न ।। अस्य श्रीनृतिसद्धात्रिंशदक्षरमन्त्रस्य । त्रद्धा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । हं बीजं । ईं शक्तिः ।।

End:

हों उग्नं वीरं० मुखं ज्वलात्मने नेत्रत्रयाय बीषद्। हः नृतिहं भीषणं नमाम्यहं अस्त्राय फट्।।

Colophon: Nil.

Subject :

नृसिक्षद्वात्रिंशदक्षरीमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः । अक्षरन्यासम् ॥ ध्यानं मूलमन्त्रश्च नात्र विद्येते ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ <mark>नृसिद्यमन्त्रः ॥</mark> NRSIMHAMANTRAH

ந்ருஸம்ஹமந் திரம்,

Supplemental No. 177. Bundle No. 12. Burnell's No. 6884. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—15. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीनृतिहाप्रसम् । अस्य श्रीनृतिहाद्वातिंशदक्षरमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुष् छन्दः । हं गीजं । ई शक्तिः ।

ओं षं वामोरु । ओं णं वामजातु । ओं भं वामगुल्फे । ओं हं वामपादाङ्गुळ्यग्रे । ओं + + + ॥

Colophon: Nil.

Subject :

नृसिह्मद्वात्रिशदक्षरमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः । अक्षरन्यासम् । ध्यानं मूलमन्त्रश्च न विधेते ॥

Remarks:—The Ms. is not in good condition. The portion of a sheet is broken & lost. Wants end.

### ॥ रुसिस्प्रमन्त्रः ॥ NRSIMHAMANTRAH

#### ந்ருஸிம்ஹமர் திரம்

Supplemental No. 178. Bundle No. 12. Burness's No. 6835. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script — Devanagari. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ अस्य श्रीनृसिद्धानुदुप्मन्त्रस्य त्रज्ञा ऋषिः। अनुदुप् छन्दः॥

End:

नृसिक्षः पातु वायव्ये सौम्ये भीषणविग्रहः। ईशान्ये पातु भद्रो मां सर्वमङ्ग .....॥

Colophon: Nil.

Subject:

### नृसिद्धानुष्टुभमन्त्रः । कवचभागश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition. But wants end of Kavaca.

# ॥ नारसिश्चमन्त्राः ॥ NĀRASIMHAMANTRĀH

நாரஸிம்ஹ மந்திரங்கள்

Supplemental No. 179. Bundle No. 12. Burnell's No 6836. Substance—Paper. Sheets—1-18. Script—Devanagari. No. of Granthas—250. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीनृतिहा प्रसन्न ॥ अथ नारसिहामन्ताः ॥ न दिनं न निशा यत्र यो नरो न न वानर । ? नराणां बन्धहर्णं श्रीनृतिहां नमाय्यहम् ॥

End:

नृसिक्षपदिनरुक्तिश्र- नृ नराणां सिं बन्धनं हं हन्तीति नृसिंहः। संसारबन्धनिवर्तक इत्यर्थः॥

Colophon: Nil.

Subject:

नृसिद्धानुष्टुभमन्त्रः । दशावतारनृसिद्धमालामन्त्रः । अभयङ्कर-नृसिद्धमन्त्रः । लक्ष्मीनृसिद्धमन्त्रः । सुदर्शननारसिद्धमन्त्रः । आवरणपूजा । तापिन्युक्तमन्त्रराजयन्त्रं । कर्मोचितसाध्य-योजनप्रकारः । अक्षरन्यासादिनानान्यासाः । प्रयोगाः । कर्मानु-रूपध्यानानि । नृसिद्धपदार्थनिर्वचनं च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ श्रीचण्डिकार्चनमाला ॥ ŚRĪCANDIKĀRCANAMĀLĀ

ஸ்ரீ சண்டிகார்ச்சநமால

Supplemental No. 180. Bundle No. 12. Burnell's No. 6337

Substance—Paper. Sheets—1-79. Script — Devanigari. No. of Granthas—1600. Incomplete.

Author-श्रीमन्नृसिह्मभटकरः।

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गणेशाय नमः ॥ श्री अंबायै नमः ॥ निर्विद्यमस्तु ॥ श्रीः ॥

नत्वा गणपति देवं वाञ्छितार्थफलप्रदम्। सर्वविद्यसयकरं पार्वतीशङ्करात्मजम्॥

End :

पूर्णपाहतायैः मृलेन सप्तवारमिमन्त्रय आत्मानं सप्तकृत्वो-ऽभिषेचयेत् ॥ इति नित्यहोमं यथोक्तिविधना संपाध विसर्वानं कुर्यात्॥

Colophon:

इति श्रीनृसिह्मभटकरेण श्रीमद्भद्र + ॥ [एतावानेव भागो विद्यते]

Subject :

प्रातस्सारणादिकं। चण्डीसन्ध्या। अजपाविधि:। सविशेषा प्राणप्रतिष्ठा। भूभूतशुः द्विः। २५ न्यासाः। अन्तर्यागः। बहिर्यागः। यन्त्रम्। पूजाविधिः। पीठपूजा। एकादशावरणपूजा, वैदिकमन्त्र-कलापोपेता। चण्डीस्तुतिः। वैदिकतान्त्रिकहोमविधिः। अभिषेकविधिः। पूजायां होमे च सर्वेष्वप्युपवारेषु मन्त्रोऽपि योजित इति विशेषोऽत्र दृश्यते।।

Remarks :- The Ms. is in good condition. Wants end.

# ॥ चण्डीनवार्णजपविधिः॥ CANDĪNAVĀRNAJAPAVIDHIH

சண்டி நவார்ண ஜபவிதி Supplemental No. 181. Bundle No. 12, Burnell's No. 6838. Substance—Paper. Sheets—1-9. Script — Devanägari.
No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीनवार्णचण्डिकामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः शिरासि । गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् छन्दांसि मुखे । महाकाली-महालक्ष्मीमह।सरस्वती (त्यो) देवता (ताः)।

End:

देवतात्रयं तुरीयध्यानेऽन्तर्विभाव्य पश्चोपचारैः पूजयेत् । पुनष्पडङ्गं विधाय गुद्यातिगुद्येति श्लोकं पठित्वा जपं देव्या वासकरेऽर्पयेत् ॥

Colophon:

इति नवार्णव(व)जपविधानं समाप्तम्।।

Subject:

सारस्वतन्यासः । मातृगणन्यासः । षड्देवीन्यासः । ब्रह्मादिन्यासः । छक्ष्म्यादिन्यासः । बीजादिन्यासः । विपरीतन्यासः । व्यापकन्यासः । षडक्ष्म्यासः । देवतान्यासः । ध्यानं च । मूलमन्त्रस्तु न दृश्यते ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# II सप्तश्वतीमालामन्त्रः [बस्तुतस्तु सप्तश्वतीध्यानमेव] II SAPTAŚATĪMĀLĀMANTRAH

ஸப்தசதீ மாலா மக்திரம்

Supplemental No. 182. Bundle No. 12. Burnell's No. 6889. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—34. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीमद्दालक्ष्म्ये नमः ॥ अस्य श्रीनवार्णव (व) सप्तश्रतीमालामन्त्रस्य हिरण्यगर्भवासुदेव-रुद्रादयो ऋषयः शिरसि ॥

End:

अचलां श्रियमामोति सर्वव्याधिनिवारणम् । अन्ते खर्गं च मोधं च सत्यमेति न संशयः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

सप्तश्ती ध्यानम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ सप्तश्वतीन्यासः॥ SAPTASATĪNYĀSAH

ஸப்தசதீ க்யாஸம்

Supplemental No. 183. Fundle No. 12. Burnell's No. 6840. Substance—Paper. Sheets—1-10. Script—Devauagari. No. of Granthas—100. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।। कृतनित्यक्रियः देवीपाठं कुर्यात् । तत्र प्रकारः — आचम्य प्राणानायम्य स्वभ्यस्तासने उपविश्य तिथ्यादि संकीर्त्य मूलप्रकृतिं ध्यायन् भृतग्रुद्धचादि सर्वे विधाय ।।

End:

अस्य श्रीदेवीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । चामुण्डा देवता । हीं बीजं । महालक्ष्मीप्रीतये जपे विनियोगः ॥

Colophon:

इति यन्त्रपूजा ॥

Subject:

श्रुं नेत्यादिश्लोकचतुष्टयन्यासः । सर्वस्वरूपेत्यादिश्लोकपञ्चकन्यासः । सप्तशतीजपे यन्त्रलेखनविधिः । यन्त्रपूजा च ॥ कवचस्य ऋषिच्छन्दोदेवताश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ सप्तश्वतीन्यासः (न्यासभागः)॥ SAPTASATINYĀSAH

ஸப்தசதீ ந்யாஸம்

Supplemental No. 184. Bundle No. 12. Burnell's No. 6841. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanägarī. No. of Granthas—45. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ सीसरस्वत्ये नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
ओं नमश्रण्डकाये ॥ शुच्यासने उपविश्य आचम्य
प्राणायामं कृत्वा देशकालौ संकीर्त्य मूलप्रकृतिं ध्यायन् ।

End :

ओं ऐं ह्यां क्रीं

हिनस्ति दैत्यतेजांसि खनेनापूर्य या जगत्। सा घण्टा पातु नो देवि पापभ्यो नस्सुतानिव ॥ इति मुखमध्ये पातु ॥.—

Colophon: Nil-

Subject :

श्लेनेत्यादिश्लोकचतुष्टयन्यासः । सर्वस्वरूपेत्यादिश्लोकपञ्चकन्यास-भागश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ चामुण्डानवाक्षरमन्त्रः॥

#### CAMUNDANAVAKSARAMANTRAH

சாமுண்டாகவாக்ஷாமக் திரம்

Supplemental No. 185. Bundle No. 12. Burnell's No. 6842. Substance—Paper. Sheet—1. Script-Devanagari. No. of Granthas—9. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीनवाक्षरीमहामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णु-महेश्वरा ऋषयः शिरसि ॥

End:

शङ्कारिचापकरभिन्नकरां त्रिणेतां तिग्मेतरांशकलया विलसत्किरीटाम् । सिद्यस्थितां ससुरसिद्धनुताश्च दुर्गां

द्वीनिभां दुरितवर्गहरां नमामि ॥

मूलमन्त्रः ।। ऐं क्लीं चाग्रुण्डायै विचे ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासोपेतः चामुण्डानवाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ शिवपश्चाक्षरीपद्धतिः (पश्चाक्षरमुक्तावलिः)॥

#### SIVAPANCAKSARIPADDHATIH

சிவபஞ்சாக்ஷரிபத்ததி

Supplemental No. 186. Bundle No. 12. Burnell's No. 6843. Substance—Paper. Sheets—1-39. Script—Devanagari. No. of Granthas—500. Complete. (1-3 अंगर:)

Author-सिद्धेश्वरः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।।
गणेशं विष्ठहर्तारं नत्वा विद्याकरं गुरुष् ।
शिवपश्चाक्षरीमन्त्रजपहोमार्चनात्मिकाष् ॥
पद्धतिं तनुते शैवीं विद्वान्सिद्धेश्वराह्वयः ।

End:

मण्डलस्थपुष्पमाघ्राय शिरिम संहारमुद्रया धृत्वा निर्माल्य-मीशान्यां त्यक्त्वा सम्मुखो बहिर्निर्गच्छेत् ॥ यथाशक्ति शिव-द्विजान् भोजयेत् ॥ स्वयं भुद्धीत ॥

Colophon:

इति श्रीपञ्चाक्षरीमुक्तावल्यां पूजाविधिनीम तृतीयश्रेणिः ॥ शिव-पञ्चाक्षरीपद्धतिस्समाप्तिमगमत् ॥ श्रीसाम्बशिवाय नमः ॥ श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः॥

Subject :

गुरूपसर्पणविधिः । स्नानविधिः । रुद्राक्षधारणविधिः । शैवमन्त्र-सन्ध्या । भूगुद्धिः । भूतगुद्धिः । प्राणप्रतिष्ठा । दश्चिधशैव-न्यासाः । तिविधपञ्चाक्षरध्यानभेदः । पञ्चाक्षरभेदाः । नैमित्तिक-काम्यजपप्रकारः । मुद्राः । पूजाविधिः । आवरणपूजाभेदौ । होमविधिः । स्वकृतकर्मार्पणविधिश्च ।। प्रयोगास्तु नात्न विद्यन्ते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ शिवपश्चाक्षरीपद्धतिः॥

# SIVAPANCAKSARĪPADDHATIH

சீவபஞ்சாக்ஷரிபத்ததி

Supplemental No. 187. Bundle No. 12. Burnell's No. 6844. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—18. Incomplete. Author—Regari.

Beginning: as in Ms. No. 6843.

End:

मन्त्रानुष्ठानविधि गुरुग्धखादेव विज्ञाय यथोक्तदेशकालाविरोधेन मन्त्राभिग्रुख्यार्थं पुरश्चरणं०॥

Colophon : Nil.

Subject :

असंपूर्णमुपोद्धातप्रकरणमास्नम् ॥

Remarks:—The Ms. is not in good condition. This is a portion of Ms. No. 6843.

# ।। शिवमन्त्रपद्धतिः (शिवपूजापद्धतिः)।। ŚIVAMANTRAPADDHATIH

சிவமந்திர பத்ததி

Supplemental No. 188. Bundle No. 12. Burnell's No. 6845. Substance—Paper. Sheets—1-33. Script—Devanagari. No. of Granthas—650. Complete. Author—रामकृष्णभट्ट:

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ पश्चाक्षरशिवमन्त्रस्य [अथ शिव] नित्यपूजाविधिः । तत्र ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय...यायामुपविश्य गं गणपतये नमः । क्षं क्षेत्रपालाय नमः ॥

End:

ततष्पडङ्गं कृत्वा सर्वाङ्गेषु व्यापकं कुर्यात् । अनेन पूजनेन श्रीशिवः प्रियतां न मम ? । श्रीशिवोहमिति भावयेत् ॥

Colophon:

इति श्रीपद्वाक्यप्रमाणज्ञत्रियम्बक्रभट्टसूनुना रामकृष्णभट्ट (ट्टेन) विराचिता शिवनित्यपूजापद्धतिः ॥

Subject:

उषःकाळकृत्यं । तान्त्रिकस्त्रानविधिः । सस्प्रधारणविभिः । शैष-

सन्ध्याविधिः । भूतशुद्धिः । न्यासाः । कलशशंसप्रोक्ष-ण्यादिपञ्चपात्रासादनविधिः । अन्तर्यजनं । यन्त्रोद्धारः । बाह्यपूजा-विधिः । पीठपूजा । सप्तावरणपूजा । चण्डेशार्चनं । जपसमपणं । अजपासमपणं । सर्वकर्मसमपणं । शिवोहमिति भावनं च ॥ सद्योजातादिपञ्चकलशस्थापनन्तु नात्रोक्तमिति विशेषः ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. These verses are found at the end of colophon.

प्रणम्य जगतामीशं कृष्णमञ्ययमक्षरम् ।

त्र्यम्बकाख्यं गुरुं चैव सर्वागमविशारदम् ॥

सर्वानागमशास्त्रस्य प्रन्थानालोक्य यत्नतः ।

तन्यते(कृतेयं)रामकृष्णेन शिषंमन्तस्य पद्धतिः ॥

लिखिता विश्वनाथेन आद्यप्रामनिवासिनां(ना) ।

दत्ता केशवभट्टस्य शिवमन्त्रस्य पद्धतिः ॥

फ(फा)ल्गुनस्य सिते पक्षे षष्ट्यान्तु बुधवासरे ।

बहुना सङ्कटेनैव समाप्तिमगमैधृवं (मद्ध्रवम् ) ॥

श्रीशिवोर्पण(श्रीशिवार्पणम् ) ॥

"

### ॥ शिवपश्चाक्षरप्रस्तारः ॥

### ŠIVAPANCĀKSARAPRASTĀRAH

சீவபஞ்சாக்ஷா மாருதல்கள்

Supplemental No. 189. Bundle No. 12. Burnell's No. 6846. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—23. Complete. Author—Nil.

Beginning:

नमः शिवाय । नमः शियवा । नमः वायशि । नमः वाशिय ।

End:

यवामनिश्च । यवामशिन । यवाशिमन । यवाशिनम ॥

Oolophon: Nil.

Subject:

शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रगतवर्णविपयीसकाल्पताः विंशत्युत्तरशतसंख्याकाः शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रभेदाः ॥

Remarks: The Ms. is in good condition. The yathibhedas only have been repeated.

# ॥ शिवपश्चाक्षरीन्यासः॥

### ŠIVAPANCĀKSARĪNYĀSAH

சிவபஞ்சாக்ஷரி ந்யாஸம்

Supplemental No. 190. Bundle No. 12. Burnell's No. 6847. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—27. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरस्तु ।। पुरुषाणां न्यासप्रकारः । अस्य श्री शिवपश्राक्षरी-महामन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः ॥

End:

मूलमन्त्रमष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं वा जिपत्वा पुनः न्यासं कृत्वा ध्यानं पठेत् ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पुरुषाणां सुवासिनीनां च प्रत्येकं ऋषिच्छन्दोन्यासादिभेदाः मूल-मन्त्रश्च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ शिवपश्चाक्षरीन्यासः॥

### **ŚIVAPANCĀKSARĪNYĀSAH**

சிவபஞ்சாக்ஷரி ந்யாஸம்

Supplemental No. 191. Bundle No. 12. Burnell's No. 6848.

Substance—Paper. Sheet-1. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्री पश्चाक्षरीमन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः शिरसि । पङ्क्ति-छन्दः भ्रुखे । श्रीसदाशिवो देवता हृदये ॥

End:

वन्दे हरं वरदश्लकपालहस्तं
साभीतिमद्रिधतयोज्वलदेव[ह]कान्तिम् ।
वामोरुपीठगतया निजवामहस्तनयस्तारुणोत्पलयुजा परिरब्धदेहम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शुद्धपञ्चाक्षरशक्तिपञ्चाक्षरयोः ऋष्यादिन्यासः ध्यानं च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ पश्चाक्षरी (शिवपश्चाक्षरीजपक्रमः)॥ PANCAKSARI

பஞ்சாக்ஷரி

Supplemental No. 192. Bundle No. 12. Burnell's No. 6849. Substance — Paper. Sheets—1-3. Script — Devanagari No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्री गणेशाय नमः ॥ भूशुद्धिमन्तः । अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये भूता विष्ठकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥

End:

वं अमृतात्मने अमृतनैवेद्यं समर्पयामि । पश्चमुद्राभिर्नमस्कुर्यात् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । गुरुगणपतिवन्दनम् । ऋष्यादिन्यासभ्यानोपेतः शिव-पञ्चाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रः (शिवपश्चाक्षरजपक्रमः)॥

### PANCAKSARAMANTRAH

பஞ்சாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 193. Bundle No. 12. Burnell's No. 6850. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagarī. No. of Granthas—40. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

गणेशो जयित ॥ पृथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः । कूर्मो देवता । सुतलं छन्दः । आसने विनियोगः ॥

End:

उमाशक्तये नमः पादयोः । नमः कीलकाय नमः नाभौ। इति ऋष्यादिन्यासं कृत्वा (लिङ्ग) मुद्रया गुरुं नत्वा विसर्जयेत ॥

II BIVE PE

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । गुरुगणेशवन्दनम् । जपस्यादावन्ते च ऋष्यादि-न्यासः । ध्यानम् । पञ्चपूजा च ॥ मूल्यान्त्रस्तु स्वरूपतो न प्रतिपादितः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

#### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रः॥

### PANCAKSARAMANTRAH

பஞ்சாக்ஷா மந்திரம்

Supplemental No. 194 & 195. Burnell's No. 6851 & 6852. (=2 mss.) Same as in Ms. No. 6850.

# । <mark>शिवविषयः</mark> ॥ ŚIVAVISAYAH

சீவவிஷயம்

Supplemental No. 196. Bundle No. 12. Burnell's No. 6958. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagari. No. of Granthas—34. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीशिव-षडक्षरीमन्त्रस्य। वामदेव ऋषिः। पङ्क्तिञ्छन्दः। श्री विरूपाक्षो देवता ॥

End:

गन्धादिनैवेद्यैः प्रदक्षिणनमस्कारं समर्पयामि नू (न्यू) नातिरिक्तं क्षमं करोतु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

प्रणवाद्यशिवपञ्चाक्षरन्यासः । वर्णमालास्तुतिषट्कम् । प्राण-प्रतिष्ठा । शिवगायती । ज्यम्बकऋङ्मन्तः । स्नानाक्षत-निवेदनाख्यमुपचारत्रयं च ॥

Remarks:-The Ms. is n good condition.

# ॥ शिवपञ्चाक्षरजपविधिः॥ र्SIVAPANCĀKSARAJAPAVIDHIH

சிவபஞ்சாக்ஷாஜபவிதி

Supplemental No. 197. Bundle No. 12. Burnell's No. 6854. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari. No. of Granthas — 20. Complete. Author — Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः । ओं हंसिर्दश्वस्मोहिमिति प्रणवं कुर्यात् । पृथिव्याः मेरुपृष्ठ ऋषिः ।

End:

षडक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसिश्वेषौ । शिवलोकमवामोति शिवेन सह मोदते॥ श्री॥ श्री॥ तुळजाराजस्येदं पुस्तकम्॥

Colophon: Nil.

Subject :

आंद्यन्तप्रणवाह्यमन्त्रा गीपेतो न्यासः । ध्यानम् । गुद्धपद्धाक्षरमन्त्रः । पद्धाक्षरवर्णमालास्तुतिश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# । शिवाष्टाक्षरीमन्त्रः ॥ ŚIVĀSTĀKSARĪMANTRAH

சவாஷ்டாக்ஷர் மந்திரம்

Supplémental No. 198. Bundle No. 12. Burnell's No. 6855.

Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī.

No. of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीशिवाय नमः । अस्य श्रीशिवाष्टाश्वरमहामन्त्रस्य बामदेव ऋषिः । पङ्क्तिश्छन्दः । श्रीशिवो देवता ॥

जपसंख्या १०८ कर्तव्यः(व्या) । पुनहृदयादिन्यासः ॥ गुह्याति-गुह्य । शिवापणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासासुपेतः शिवाष्टाक्षरमन्तः । प्रणवमायाश्रीबीज-संपुटितः पञ्चाक्षरमन्त्रः । वर्णानुरोधेनैकाङ्शाक्षरो भवति ।

Remarks: The Ms. is in good condition. The margins of the Ms. are painted.

#### ।। शिवपासादपश्चाक्षरजपविधिः।।

### ŚIVAPRĀSĀDAPANCĀKSARA JAPAVIDHIH

சவப்ராஸா தபஞ்சா கூதாஜ்பவி தி

Supplemental No. 199. Bundle No. 12. Burnell's No. 6856. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमत (ते) गोपालगुरु (र) वे नमः ॥ अस श्रीशिवप्रासादपश्चाक्षरविद्यामन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः॥

ओं हृदयाय नमः। नं गुह्याय नमः। मं पादाभ्यां नमः। शिं मूर्जे नमः। वां मुखाय नमः। यं कन्दाय नमः॥ ओं हीं हों नमः शिवाय॥

Colophon: Nil.

Subject:

End:

ऋष्यादिन्यासवर्णन्यासोपेतः तारमायाप्रासादाद्यः शिवपञ्चाक्षरः । प्रासादो नाम होँकारः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ प्रासादपश्चाक्षरीमन्त्रः (त्रिविधपश्चाक्षरन्यासः)॥

# PRASADAPANCAKSARIMANTRAH

ப்ராஸா தபஞ்சா கூரமக் திரம்

Supplemental No. 200. Bundle No. 12. Burnell's No. 6857.

Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari.

No. of Granthas — 35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीशंकराय नमः ॥ अस्य श्रीप्रासादपश्चाक्षरीमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः । पङ्क्तिक्छन्दः । श्रीउमामहेक्करो देवता ॥

End:

ओं हों व वामपादाङ्गुलिमध्यसान्धिभ्यां न० । ओं हों वं दक्षिणा(णपादा)ङ्गुलिमध्यसन्धिभ्यां नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शिवपञ्चाक्षरस्य ऋष्यादिन्यासः । शुद्धपञ्चाक्षरन्यासः । शक्ति-प्रासादश्रीयुतपञ्चाक्षरन्यासः । प्रासादपञ्चाक्षरन्यासश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ शक्तिपञ्चाक्ष्मयीवरणम् ॥ ŚAKTIPANCĀKSARYĀVARANAM

சக்திபஞ்சாக்ஷர் ஆவரணம்

Supplemental No. 201. Bundle No. 12. Burneli's No. 6858. Substance — Paper. Sheet — 1. Script—Telugu. No. of Granthas — 6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ शक्तिपश्चाक्षरी आवरणम् । तत्र प्रथमम् । औं हां हृद्याय नमः ॥

अं ब्रह्मणे? । हीं अनन्ताय । इति पश्चमम् ॥

Colophon:

इति शक्तिपञ्चाक्षयीवरणम् ॥

Subject:

शक्तिपञ्चाक्षयीः पञ्चावरणदेवताः॥

Remarks:-The Ms. is not in good condition.

#### ।। शिवपञ्चाक्षरन्यासः॥

### **ŠIVAPANCĀKSARANYĀSAH**

சிவபஞ்சாக்ஷாக்யாஸம்

Supplemental No. 202. Bundle No. 12. Burnelt's No. 6869. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanägari. No. of Granthas—15. Incomplete. Author—Nil.

#### Beginning :

... त्राः नान्यस्य तु कथश्चन ॥

इति माहात्म्यस्य विद्यमानत्वात् योनिमुद्रासने जपः कार्यः ॥

ओं अस्य श्रीपश्चाक्षरीमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः ।

पङ्किश्छन्दः ॥

End:

इति ध्यानेन सर्वाङ्गसिद्धिः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

श्चितपञ्चाक्षरस्य ऋष्यादिन्यासः ॥ ध्यानं च ॥

Remarks:-The Ms. is not in good condition.

MANTRA SASTRA MANUSCRIPTS

101

# ।। शिवपञ्चाक्षरन्यासः ॥ ŚIVAPANCĀKSARANYĀSAH

சிவபஞ்சாக்ஷார்யாலம்

Supplemental No 203. Burnell's No. 6860. Same as in Ms. No. 6858.

# ।। वाक्तिपञ्चाक्षरीमन्त्रः ॥ SAKTIPANCAKSARIMANTRAH

சக்திபஞ்சாக்ஷரீமந்திரம்

Supplemental No. 274. Bundle No. 12. Burnell's No. 6861. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas-21. Complete. Author—Nil.

Beginning:

महामन्त्रस्य । बामदेव ऋषिः । पक्तिश्छन्दः ॥ उमासहित-श्रीसदाशिवो देवता ॥

End:
मूले कल्पद्धमेति ध्यानश्लोकं पठित्वा जपं समापयेत्॥
श्रीशिवः॥ श्रीशिवाय नमः॥

Colephon: Nil.

Subject:

ऋब्यादिन्यासध्यानोपेतद्दशक्तिपञ्चाक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is not in good condition.

# ॥ शक्ति (बीजसंपुटितशिव) पञ्चाक्षरीमन्त्रः ॥ ŠAKTIPANCĀKSARĪMANTRAH

சக்திபஞ்சாக்ஷரிமர்திரம்

Supplemental No. 205. Bu dle No. 12. Burnell's No. 6882.

Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—18. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः। शक्तिपश्चाक्षराष्टाक्षरमन्तः।

शिरसि श्रीगुरुभ्यो नमः। 🚾 🔞 🔞 🚾 🚾 🖂

गु ... सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ।

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्कुर्यात् ॥ श्रीशुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाशुपेत: शक्तिवीजसंपुाटेत: सप्रणवः शिवपञ्चाञ्चरमन्त्रः ॥
Remarks:—A portion of the sheet is last.

### ॥ शुद्धपञ्चाक्षरमन्त्रः ॥

### **SUDDHAPANCĀKSARAMANTRAH**

சுத்தபஞ்சாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 206. Bundle No. 12. Burnell's No. 6863. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशुद्धपञ्चाक्षरीमन्त्रस्य । बामदेव-ऋषये नमः शिरसि ।

End :

शान्तं पद्मासनस्यं + पार्वतीशं नमामि ॥ ओं नमिश्यवाय ॥

Colophon:

इति मन्त्रन्यासस्समाप्तः ॥

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः शैवशुद्धपञ्चाश्ररमन्तः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ शुद्धपञ्चाक्षरमन्त्रः॥

### SUDDHAPANCAKSARAMANTRAH

சுத்தபஞ்சாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 207. Burnell's No. 6865. Sheets-5. Similar to Ms. No. 6863 But the Dhyana is different.

#### ॥ शुद्धपञ्चाक्षरमन्त्रः ॥

### ŚUDDHAPANCAKSARAMANTRAH

சுத்தபஞ்சாக்ஷாமர்தாம்

Supplemental No. 208. Burnell's No. 6366. Same as in Ms. No. 6863.

### ॥ नृसिह्मस्तवराजः॥ NRSIMHASTAVARĀJAH

ந்<sub>சூஸிம்ஹஸ் தவராஜம்</sub>

Supplemental No. 209. Bundle No. 12. Burnell's No. 6867. Substance—Paper. Sheets-1-6. Script — Devanagari. No. of Granthas—66. Complete.—Author. शिवप्रोक्तः।

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥ श्रीनृसिद्धायः नमः ॥ अस्य श्रीनृसिद्धास्तव-राजस्तोत्रमन्त्रस्य । महेदवर ऋषिः श्रीनृसिद्धो देवता ॥

नारसिक्षगुरुं बन्दे साक्षात्रारायणात्मकम् । चिदानन्दघनं पूर्णं करुणामृतसागरम् ॥

Colophon:

इति श्रीपरमगुद्धसारमन्त्रनृसिद्धास्तवराज(ः) शिवेनोदितश्समाप्तः ॥ Subject:

शिवप्रोक्तः लक्ष्मीनृसिद्यस्तवराजः ॥

Remarks:—The Ms. is in a : decaying condition. But the Ms. have been copied.

# ॥ वीरहनुमन्मालामन्त्रः ॥ VĪRAHANUMANMĀLĀMANTRAH

வாஹனுமன்மாலாமக் திரம்

Supplemental No. 210. Bundle No. 12. Burnell's No. 6868. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari. No. of Granthas — 37. Complete. Author — Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्री वीरविजयहनुमन्मालामन्त्रराज-महामन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्री वीर-विजयहनुमान् देवता ॥

End: आर्तत्राणपरायण एकबीर इसाह ? वीरहनुमान् विजयी भव दिग्विजयी भव ॥ श्रीराम ॥ श्रीरस्तु ॥ तुळजाराज-स्येदम् ॥ हनुमन्तमालामन्त्र ॥

Colophon :- Nil.

-Subject :

वीरहनुमन्मालामन्त्रः ऋष्यादिन्यासोपेतः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition. But, the left margin were eaten by insects.

# ।। भृतग्रुद्धिमातृकान्यासः ॥ BHŪTAŠUDDHIMĀTRKĀNYĀSAH

#### பூதசுத்திமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 211. Bundle No. 12. Burnell's No. 6869. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagaci. No. of Granthas—46. Incomplete. Author—Nil.

#### Beginning:

अथ भ्तशुद्धी(द्धिः)। खहृदये दीपकालिकाकारं जीवं सहस्रा(र) कर्णिकास्थे परमात्मनि हंसमन्त्रेण योजयेत् ।।

#### End:

ठं कं खं गं घं आकाशवाय्वप्रिजलभूम्यात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अं चं छं जं झं०॥

Colophon:-Nil.

Subject:

#### भूतशुद्धिःमातृकान्यासश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition. But some letters are eaten by insects. The sheet is folded.

# ॥ शुद्धाक्तिमालामन्त्रः ॥ SUDDHASAKTIMĀLĀMANTRAH

#### சுத்தசக்திமாலாமக்திரம்

Supplemental No. 212. Bundle No. 12. Burnell's No. 6870. Substance — Paper. Sheets — . Script — Devanagari. No. of Granthas—45. Complete. Author—Nil.

#### Beginning:

श्रीमद्गुरुमूर्तये नमः ॥ अस्य श्रीशुद्धशक्तिमालामन्त्रस्य । उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषिः ॥

अनङ्गवेगिन्यै० अनङ्गाङ्कशायै० अनङ्गमालिन्यै० सर्वसंक्षोभण-चक्रस्वा + ॥

Colophon :- Nil

Subject:

देवीमालामन्त्रः (असमप्रः) ।

Remarks:- The Ms. is in good condition. But wants end.

# ॥ **भृज्यद्धिः ॥** вн**ण**र्डUDDH1H

பூசுத்தி

Supplemental No. 213. Bundle No. 12. Burnell's No. 6872. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—7. Incomplete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ भूशुद्धिमन्त्रः ॥ अपसर्पनतु + शिवाज्ञया ॥

End:

अस्य श्रीपञ्चाक्षरीमहामन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः । तिष्टुप् छन्दः। श्रीसदाशिवो देवता।।

Colophon :- Nil.

Subject:

भूप्रार्थनमन्त्रः । गुरुगणपतिवन्दनं । शिवपञ्चाक्षरऋष्यादिकञ्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्यदीपविधिः॥

#### KARTAVĪRYADĪPAVIDHIH

கார்த்தவீர்ய தீபவிதி

Supplemental No. 214. Bundle No. 12. Burnell's No. 6878. Substance—Paper. Sheets—1-15 + 1 = 16. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—252. Complete. Author—पार्वतीपरमेश्वरसंवादात्मकः (उड्डामरतन्त्रभागः)।

Beginning:

श्री गणेशाय नमः ॥

देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारक। प्रसन्ती यदि देवेश ममाभीष्टं वद प्रभो॥

End :

फों स्फोटने। श्रीं श्रीकरम्। श्रीं विद्वेषणे । अथ यन्त्रम्। सर्वार्थसिद्धिदं कार्यवशाद्भुतवर्णभेदतः?॥

Colophon:—
इति उड्डामरतन्त्रे शिवाशिवसंवादे कार्तवीर्यदीपदानविधिस्संपूर्णः ॥

Subject:

दीपभेदाः । वर्तिभेदाः । देशकालादिविशेषाः । दीपपातपरि-माणम् । पात्रभेदाः । तेषां फलानि । द्रव्यमानम् । दीप-कालीननियमाः । दीपफलम् । कार्तवीर्यत्रयोदशाखरीमन्तः । पयोगोचितबीजाश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ।। दीपविधिः (कार्तवीर्घदीपविधिः)।। DÎPAVIDHIH

தீபவிதி

Supplemental No. 215. Bundle No. 12. Burnell's No. 6874

Substance — Paper. Sheets 1-8. Script — Devanagari. No of Granthas — 60. Complete. Author — शिवपार्वतीसंवादात्मक: उड्डामरतन्त्रोक्तः॥

Beginning:

श्रीनृसिक्षप्रसन्त ॥ देव्युवाच -

देवदेव महादेव देवानुग्रहकारक । पृच्छामि त्वां सुरश्रेष्ठ लोकानुग्रहकाम्यया ॥ कार्तवीर्यस्य नृपतेदींपभेदविधिं प्रभो ।

End:

विना मानं न कुर्वात कार्तवीर्यस्य भूपतेः । दीपं देवेशि कार्यार्थं कुर्याद्बुद्धि (द्धिं) समाप्नुयात् ॥

Colophon:

इति रामेश्वर (उड्डामरेश्वर) तन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे दीपविधिश्समाप्तः॥ श्रौ लक्ष्मीनृसिद्धाय नमः॥

Subject:

दीपपात्रद्रव्यवर्तिप्रमाणानि फलानि मन्त्राश्च ॥ Remarks:— The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्यदीपविधानम् ॥ KARTAVIRYADIPAVIDHANAM

கார்த்தவீர்யதீபவிதானம்

Supplemental No. 216, Bundle No. 12. Burnell's No. 6875.

Substance—Paper. Sheets—1-7. Script—Devanagari.

No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगगेशाय नमः ।। कार्तवीर्यार्जुनाय नमः ।। स्नानविधि व्याख्यास्यामः । महानद्यां वा पुष्करिण्यां वा जलाश्चर्यं गत्वा + ॥

अनेनैव प्रकारेण साधयेत्कार्यमुत्तमम्। प्रत्ययो जायते सद्यो नान्यथा क्रतुकोटिभिः। इति दीपदानविधिः ॥ आदौ न्यासः । पश्चादुध्यानानि पश्चाजपः । पश्चाद्विसर्जनम् ॥

Colophon:

इति कार्तवीर्यार्जुनदीपदानविधिः॥

Subject :

स्नानविधिः । तर्पणम् । न्यासः । कलशस्थापनयन्त्रम् । प्रयोगाईद्रव्याति । होमविशेषः । ध्यानानि । दीपविधिः । दीप सम्ध्रक्षणमन्त्रः । दीपविसर्जनप्रन्त्रश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition. This is written at the end of Ma.,

" शके १५७८ दुर्भुखाब्दे ज्येष्ठवदि चतुर्दश्यां सीम्यवासरे कार्तवीर्य-विधानं जनादैन भट्टवारोमनाम्ना पुस्तकं लिखितम् ॥"

# ॥ कार्तवीर्घदीपविधिः॥ KARTAVIRYADIPAVIDHIH

கார்த்தவீர்யதீபவிதி

Supplemental No. 217. Bundle No. 12. Barnell's No. 6876. Substance—Paper. Sheets—1-8. Script-Devansgari. No. of Granthas-84. Complete. Author-**चिावपार्वतीसंवादात्मकः** 

Beginning:

श्रीगुरुगणाधिपतीष्टदेवतः भयो नमः ॥ श्रीपरदेवतायै नमः। श्रीगणेशाय नमः । श्रीदेव्युवाच — देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकाम्यया। पृच्छामि त्वां सुरश्रेष्ठ लोकानुग्रहकाम्यया ॥

कर्णिकायां साध्यनामयुक्तं यंबीजं कमलबीजं ताररुद्धं तत्र लिख्यते। स वाग्भविमति पाठान्तरे लिख्यते। चित्त्यं समीरं॥

Colophon:

इति श्रीउड्डामरेश्वरतन्त्रे दीपदानविधिः संपूर्ण ॥

Subject :

6864 मातृकागतविषयाः। ततः परं पञ्जरं। स्तोत्रञ्ज। Remarks:—The Ms. is not in good condition.

# ॥ कार्तवीर्यमन्त्रः (कार्तवीर्यस्तुतिः)॥ KARTAVIRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமக்திரம்

Supplemental No. 218. Bundle No. 12. Burnell's No. 6877. Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagari. No. of Granthas—70. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुगणपतये नमः ॥ श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं ग्रुनिपुङ्गवाः । यनिजा(ज)ध्यानमात्रेण शत्रवो यान्ति संक्ष्यम् ॥

End:

एते मन्त्राः । सकृत्पठनेन समस्तशत्रुनाशो भवति । नान्य-योचना? । श्रीदत्तात्रेयो जयतु ॥ श्रीराम ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शत्रुनाशकरकात्वीर्यस्तुति: ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition and broken.

# ॥ कार्तवीर्यमन्त्राः॥

#### KARTAVIRYAMANTRAH

கார் த்தவீர்யமக் திரங்கள்

Supplemental No. 219. Bundle No. 12. Burnell's No. 6878. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagarī. No. of Granthas—54. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

दत्वान्ते चोक्तमन्त्राणां उच्यते बीजपूर्वकम् । शरीरे न्यासमेवं हि यः करोति समाहितः ॥

End:

यत नोक्ता पुरश्रयी तत्र ज्ञेयं सहस्रकम्।

अथ पूजापद्धति(ः) लिख्यते । द्विराचम्य प्राणायामं कृत्वा ॥ ओं तत्सत् ॥

Colophon:-Nil.

Subject:

नवाक्षराचष्टादशाक्षरान्ताश्चतुर्विंशतिसंख्याका मन्त्राः । गायत्र्याचा मन्त्रा अष्टादश ॥ आहत्य द्विचत्वारिंशत्संख्याका मन्त्रा प्रन्थेऽस्मिन् वर्तन्ते । अन्ते च यन्त्रमेकं भवति ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. Some letters are eaten by insects.

## ॥ कार्तवीर्घ(दीपाङ्ग) स्नानविधिः॥ KARTAVIRYASNANAVIDHIH

கார்த் தவீர்யஸ் நாநவி தி

Supplemental No. 220. Bundle No. 12. Burnell's No. 6879. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanegari. No. of Granthas—14. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीकार्तवीर्यस्नानदीप (दीपाङ्गस्नान) विधिं व्याख्यास्यामः ॥
महानद्यां वा जलाश्यं गत्वा हस्तपादादि प्रक्षाळ्य + ॥

End:

कार्तवीर्य नमस्तेऽस्तु कार्यसाधनतत्परम् । उत्सर्जयामि ते दीपं प्रापयामि सलोकताम् ॥

रात्रौ दीपं कुर्यात् ॥

Colophon: -Nil.

Subject:

स्नानविधि: । तर्पणविधिः । दीयोद्योतनमन्तः । दीपोत्सर्जन-मन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्यदीपविधिः॥ KARTAVIRYADIPAVIDHIH

கார்த்தவீர்யதீபவிதி

Supplemental No. 221. Bundle No. 12. Burnell's No. 6880. Substance—Paper. Sheets—I-4. Script—Devanägari. No. of Granthas—46. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरूभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीकार्तवीर्या-र्जुनो देवता ? । औं बीजं । नमश्शक्तिः । क्लीं कीलकं ।

End:

ओं गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपस्। सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर ॥

श्रीकार्तवीर्यार्जुनः प्रियताम् ॥ शुभं भवतु लेखकपाठकयोः॥ श्रीकृष्णाय नमः॥ Colophon: Nil.

Subject:

न्यासः । ध्यानं । दीपविधिः । पञ्चावरणपूजा च ।

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्धमन्त्रः ॥ KARTAVIRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமக்திரம்.

Supplemental No. 222. Bundle No. 12. Burnell's No. 6881. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—21. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीकार्तवीर्यमन्त्रसंक्षेपमातं लिख्यते । आसनं विधाय भृतान्युत्सार्य गुरुं नत्वा + ॥

End:

अथ मूलमन्तः । ओं प्रों श्री क्षीं भ्रूं आं हीं कों श्री हुं फर् कार्तवीयीर्जुनाय नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋ ब्यादिन्यासाक्षरन्यासोपेतः कार्तवीयविंशत्यक्षरमन्त्रः॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्यमन्त्रः (कार्तवीर्यदीपमहिमा) ॥

#### KARTAVĪRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமர்திரம்.

Supplemental No. 228. Bundie No. 12. Burnell's No. 6882. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari.

No. of Granthas—30. Incomplete. Author— डामरोक्तः (ब्रह्मनारदसंवादात्मकः)

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच —

शृणु नारद सर्वज्ञ गुह्याद्गुह्यतरं महत्। कार्तवीर्यस्खयं विष्णुश्रकवर्ती च देवता।।

End:

कां बीजं कीं शक्तिः क्र्ं कीलकं । मम सकलकामनासिध्यर्थे जपे विनियोगः ॥

Colophon:

इति डामकेश्वर (उड्डामरेश्वर) तन्त्रे उमामहेश्वरसैवादे कार्तवीर्यसह-चन्त्रं प्रसन्नतात्काछिको भवति ?।।

Subject :

कार्तवीर्यदीपविधिः । तन्महिमा । विंशत्यक्षरमन्त्रः । ततः ऋष्यादि-विनियोगान्तो भागश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्धमन्त्रः ॥ KARTAVIRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமக்திரம்

Supplemental No. 224. Bundle No. 12. Burnell's No. 6883. Substance—Paper. Sheets—1-3. Script — Devanagari. No. of Granthas— 27. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जनविष्णुचक्रवर्ती-महामन्त्रस्य । भगवान् दत्तात्रेयऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । End :

पंचपूजां कृत्वा मूलं जपेत् ॥ ओं प्रों + नमः ॥ जपं कृत्वा पुनन्यीसं कुर्यात् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासमन्त्रन्यासोपेतः कार्तवीर्यविंशत्यक्षरमन्त्रः ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्थ(पूजाप्रकारः) मन्त्रः॥ KARTAVIRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமக்திரம்

Supplemental No. 225. Bundle No. 12. Burnell's No. 6884. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagarī. No. of Granthas—35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ध्यात्वा पूजामारभेत् । तस्मि नादौ वैष्णवं पीठं । तत्पूजने चादौ स एव क्रम उच्यते ॥

End:

ओं सर्वसिद्धिदं। क्रौं मारणे। प्रों स्फोटने। श्रीं श्रीप्रदं। च्रीं विद्धेषणे। अथ यन्त्रं कार्यसिद्धिदं। कार्यवशाद्भूतवर्णभेदः॥

Colophon:

इति विंशत्यक्षरमन्त्रः प्रणवसहितः ॥

Subject:

कार्तवीर्यपूजाप्रकारः । पीठ यूजा । यन्त्रं । यन्त्रपूजा । विशत्यक्षर-मन्त्रः । प्रयोगाईबीजानि च ॥

Remarks: - The Ms. is not in good condition. Some letters & right margin are eaten by insect.

# ॥ कार्तनीर्धमन्त्रः ॥

#### KARTAVIRYAMANTRAH

#### கார்த்தவீர்யமக்திரம்

Supplemental No. 226. Bundle No. 12. Burnell's No. 6885.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari.

No. of Granthas—32. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जुनमन्त्रस्य । दत्तात्रेय ऋषिः शिरित । कार्तवीर्यार्जुनो देवता हृदये । अनुष्टुप् छन्दः वदने ॥

End :

श्रीकार्तवीर्यार्जन सर्वतो(त उ)दधेरागन्तुकानसम्बद्धाविलंपकान् चार-समृहान्सम्यगुन्मृलयोन्मृलय ॥

Colophon: Nil.

Subject :

कार्तवीर्यविशत्यक्षरमन्त्रस्य ऋष्यादिध्यानानतं । कार्तवीर्यमाला-मन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ हनुमन्मन्त्रः ॥

#### HANUMANMANTRAH

#### ஹனுமன்மக்திரம்

Supplemental No. 227. Bundle No. 12. Burnell's No. 6885 Substance — Paper. Sheet — 1. Script—Devanägari. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ अस्य श्रीहनुमन्मालामन्त्रस्य । रामचन्द्र ऋषिः । वीरहनुमान् देवता । End:

आञ्जनेयमतिपाटलाननं + पवमाननन्दनम् ॥ ओं आं ऐं श्रीं हां हीं हूं हौं स्फें ह्फें ह्स्रौं ह्स्कों ह्स्रौं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाद्युपेतो हनूमहाद्शाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ।। हनुमन्मालामन्त्रः ॥ HANUMANMĀLĀMANTRAH

ஹநமன்மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 228. Bundle No. 12. Burnell's No. 6887. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—13. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीहनुमते नमः । ओं ऐं हां हीं इसं इफें इसें इसें इसां इस्बाँ हों ओं नमो इनुमते मम परस्य + ॥

End:

रक्ष २ मा (म)हामहेश्वर 'रुद्रावतार हां हां हां हुं हुं हे वे वे वे हं (हुं)फट् खाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

कुष्ठादिहरहनुमन्मालामन्त्रः । सपैन्याब्रादिमहाभयहरमालामन्तः । भूतादिशिक्षाकरमालामन्त्रश्च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

#### ॥ हनुमन्मालामन्त्रः ॥

#### HANUMANMĀLĀMANTRAH

ஹநமன்மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 229. Bundle No. 12. Burnell's No. 6888.
Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari.
No. of Granthas— 15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीहनुमते नमः ॥ ओं अस्य श्रीहनुमा(म)न्मन्त्रस्य । ईश्वरऋषि-रनुष्टुप् छन्दः । हनुमान्देवता ।

End:

ध्वजपताकादिलिखिते सति परवलभङ्गं करोति ।

Colophon:

इति हनुमद्विद्या संपूर्ण(णी) ।। शुभः ।।

Subject :

ह्नुमन्मालामन्त्रः । यन्त्रं च ॥

Remarks :- The Ms. is in a decaying condition.

#### ॥ पश्चमुख हनुमन्मन्त्रः ॥

### PANCAMUKHAHANUMANMANTRAH

பஞ்சமுகணுமைன்மக்திரம்

Supplemental No. 230. Bundle No. 12. Burnell's No. 6889. Substance—Paper. Sheets—1-9. Script — Devanagari. No. of Granthas—45. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीरामकर्ता ॥ अस्य श्रीपश्चमुखि(ख)हनुमन्मन्त्रस्य । त्रक्षा ऋषिः ॥ End:

वन्दे वानरनारसिद्यखगराट्कोडाश्ववक्त्राश्चितं दिव्यालङ्करणं त्रिपश्चनयनं देदीप्यमानं रुचा । हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधाकुम्भाङ्क्षशाद्रीन्हलं खद्योगं (खट्वांक्क) फणिभूरुहं (हौ) च दधतं सर्वारिगर्वापहम् ॥ श्रीरामार्पणमस्तु ॥ श्रीरामकर्ता ? ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पञ्चमुखह्तुमन्मन्त्राः । आनुष्टुभमन्त्रश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ पश्चमुबहनुमन्मालामन्त्रः॥

# PANCAMUKHAHANUMANMALAMANTRAH

பஞ்சமுகஹனுமன்மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 231. Bundle No. 12. Burnell's No. 6890. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—23. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरामवरद ।। अस्य श्रीपश्चमुखहनुमन्मालामन्तस्य । ईश्वर ऋषिः। देवीगायत्री छन्दः ।।

End:

उत्तरकिपमुखी कृष्णदीपनाय नभोनीधीये पाताळभेदनाय ज्वर-रोगादीकन्दनाय ? ॥

Colophon: Nil.

Subject:

अत्यशुद्धः असमाप्तश्च पद्मवनत्रह्तुमन्मालामनत्रः।

Remarks:-The Ms. is in a decaynig condition.

#### ॥ पञ्चमुखहनुमन्मालामन्त्रः ॥

# PANCAMUKHAHANUMANMALAMANTRAH

பஞ்சமுகஹநமன்மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 232. Bundle No. 12. Burnell's No. 6891. Substance — Paper. Sheets — 2. Script—Devanagarī. No. of Granthas—54. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमन्मालामन्त्रस्य । सदाशिव ऋषिः शिरिस । अमृतिवराट् छन्दः ग्रुखे । हनुमते देवताये नमः हिद ॥

End:

वश्यार्थं सर्पपैर्होमो विदेषे करवीरजः। श्रुले होमः कुवेराक्षैः एरण्डसमिधा तथा।

Colophon : Nil-

Subject:

ऋष्यायुपेतः पत्रमुखहनुमन्मालामन्त्रः । अन्ते द्वित्राः प्रयोगाश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition .

### ॥ हनुमन्मन्त्राः ॥ HANUMANMANTRAH

ஹனுமன் மக் திரங்கள்

Supplemental No 233. Bundle No. 12. Burnell's No. 6892. Substance—Paper. Sheets—1-22. Script—Devanagari, No. of Granthas—308. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः । अथ वैष्णवमन्त्रप्रसङ्गात् परमवैष्णवस्य हनु-मतो मन्त्रा (अ)भिधीयन्ते ॥

> इन्द्रस्वरेन्दुसंयुक्तो वराहो हसफाययः। झिटीश विन्दुसंयुक्ता द्वितीयं वीजमीरितः?॥

End:

भोजनान्ते अविशिष्टमन्त्रप्रापं ? दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा वामेन जलं दर्शयन् ये ३ इति जपेत् ॥ विद्यालाभो भवति ॥

Colophon: Nil.

Subject :

हनुमद्ष्टाक्षरैकादशाक्षरद्वादशाक्षराष्टादशाक्षरचतुर्विशत्यक्षरमन्त्राः । पञ्चषा मालामन्त्राः तेषां प्रयोगाश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ हन्मत्स्तोत्रम् ॥

#### HANUMATSTOTRAM

ஹநுமத்ஸ்தோத்திரம்

Supplemental No. 234. Bundle No. 12. Burnell's No. 6893. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script — Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीहनुमते नमः।

आपनाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनूमते। अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोस्तु ते॥

End:

विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत्सततं नरः । सर्वापद्भयो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा ॥

# नमो हनुमताच्येच्य रुद्राय दृखए (दु) ? ..... जनग्रखबन्धनं क्रुकरु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

विभीषण् इतं हनुमत्स्तोत्रपञ्चकम् ॥

Remarks :- The Ms. is in a decaying condition.

# ॥ हन्यन्यन्त्रः ॥ HANÜMANMANTRAH

ஹநுமன்மந்திரம்

Supplemental No. 235. Bundle No. 12. Burnell's No. 6894. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagārī. No. of Granthas—13. Incomplete. Author— Nil.

Beginning :

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीमारुतात्मज-मन्त्रस्य । अगस्त्य ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।

End:
हरिमर्कटमर्कट मम बन्धनं विमोचय विमोचय ॥ हरिमर्कट॰ ॥
Colophon: Nil.

Bubject:
ऋष्याद्युपेतो बन्धमोक्षणकरिश्चचत्वारिंशदृक्षरो हनुमन्मन्त्रः ।
बन्धमोचनकर एकविंशत्यक्षरमन्त्रः । असंपूर्णोऽन्यो मन्त्रश्च ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

### ॥ हनुमन्मालामन्त्रः n HANUMANMĀLĀMANTRAH

ஹநமன்மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 236. Bundle No. 12. Burnell's No. 6895.

Substance—Paper. Sheets—1-12. Script — Devanagarī. No. of Granthas—22. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीहनुमते नमः ॥ ओं अस्य श्रीहनुमन्मालास्तोत्रमहामन्त्रस्य रामचन्द्रऋषिः ॥ End:

पूर्वप्राणायामः । पूर्वन्यासः ॥ ध्यानश्लोकः ।

Colophon:

इति सर्वसकलकार्यसिद्धयर्थं हनुमन्मन्त्रजपं संपूर्णं ॥ श्रीकृष्णार्पण-मस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

Subject:

(a) | - | | पत्रेषु हनुमन्मालामन्त्रः (b) 12 पत्रे श्रीमद्द्वादश-नामस्तोत्रम् ।

Remarks— The same malamantra is found in sheet Nos. 10-12. of Ms. No. 6892. The full text of Bhima stotra is as follows:

मारुतिः पाण्डवो भीमो गदापःणिर्द्वकोदरः । कौन्तेयः कृष्णद्यितो भीमसेनो महावलः ॥ जरासन्धान्तकृद्वीरो दुश्शासन्विनाशकः । एवं द्वादशनामानि भीमस्य नियतः पठेत् ॥ बल्लमारोग्यमैश्वर्यं यशो धैर्यक्च विन्दति ।

शुभमस्तु

# ॥ इन्मत्कवचम् ॥

#### HANUMATKAVACAM

ஹநுமத்கவசம்

Supplemental No. 237. Bundle No. 12. Burnell's No. 6896. Substance — Paper. Sheets — 1-6. Script — Devanagarī. No. of Granthas—25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।। श्रीराम उवाच —

ॐ उद्यदादित्यसंकाशमुदारभ्रजविक्रमम् ।

कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् ॥

End:

एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि यः पठेत्। आधिव्याधिभयं नास्ति सर्वान्कामानवाष्नुयात् ॥

Colophon:

इति श्री पञ्चमुखी इन्सन्कवचं संपूर्ण व् ॥ श्रीरामार्पणमस्तु ॥ Subject:

पञ्चमुखहनुमत्कवचम् ॥

Remarks: - The ink is worn out. So the letters are illegible.

#### ॥ हनुमन्मालामन्त्रः॥

#### HANUMANMALAMANTRAH

ஹநமன்மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 238. Bundle No. 12. Burnell's No. 6397 Substance—Paper. Sheets—2-35(=34) Script—Devanëgari. No. of Granthas—123. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

जगती छन्दः । श्रीहनुमान् रुद्रो देवता । हों बीजं । हीं शक्तिः । क्रों कीलकं ॥

End:

प्रथमो हनुमान्नाम द्वितीयो भीम एव च । पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः ॥

Colophon:

इति श्रीहनुमत्कवचं ब्रह्माण्डपुराणे नारदागस्तिसंवादे हनुमत्कवचं संपूर्णम् ।।

Subject :

दिग्बन्धनहनुमन्मालामन्त्रः । कवचं च ।

Remarks:—The Ms. wants beginning. The Ms. is reduced to fragments.

#### ॥ कृष्णषडक्षरमन्त्रः॥

#### KRSNASADAKSARAMANTRAH

கிருஷ்ணஷடக்ஷாமர்திரம்

Supplemental No. 239. Bundle No. 12. Burnell's No. 6898.

Substance - Faper. Sheets - 2. Script-Devanagari.

No. of Granthas-30. Complete. Author- Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीहनुमते नमः ॥ ऐन्द्रादिदिक्षु बधामि नमश्रकाय खाहा । अस्त्राय फद् ॥

End:

पुनः पूर्णज्ञानात्मने हृदयादिन्यासकरावे । यस्य स्मृत्या०। तदनन्तरमध्यवाराद्यावे औं यं ओं रं ओं वं ।।

Colophon: Nil.

Remarks: -- The Ms. is in good condition.

# ॥ हनूमन्मन्त्रः॥

#### HANUMANMANTRAH

ஹநுமன்மக்திரம்

Supplemental No. 240. Bundle No. 12. Burnell's No. 6899. Substance—Paper. Sheet—1. (sheet No. 3) Script—Devanagari. No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरामाय नमः ॥ अस्य श्रीहनुमन्मन्त्रस्य । शिरासे राम-

चन्द्राय ऋषये नमः ॥ मुखे जगती छः (छन्दसे नमः)। हदि हनुमते देवतायै०।

End:

स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमश्चमाला-ममृतकलशिवधाज्ञानमुद्रां [द्राः] कराब्जैः। दधतमुरगकश्च(क्ष्यं) चन्द्रचृढं त्रिणेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे।।

Colophon: Nil.

Subject:

हनूमन्मन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः ध्यानं च । मन्त्रस्तु न्यासगतोऽपि पृथक् न दर्शितः । दक्षिणामूर्तिध्यानानि च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ।। हनुमन्मन्त्राः ॥ HANUMANMANTRĀH

ஹநமன்மக்திரங்கள்

Supplemental No. 241. Bundle No. 12. Burnell's No. 5900. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीपश्चमुखद्नुमन्मन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः परमातमा श्रीपश्चमुखद्नुमान्देवता ॥

End:

हं नमो भगवते पश्चवदनाय पूर्वकिपग्नुखे सकलशत्रून् संहारय स्वाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject :

पञ्चमुखह्नुमन्मन्त्रत्रयम् ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ हनुमन्मन्त्रः॥

#### HANUMANMANTRAH

ஹநமன்மக்திரம்

Supplemental No. 242. Bundle No. 12. Burnell's No. 6901. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas— 15. Complete. Author— Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ औं अस्य श्रीपश्चचत्वारिशत्यक्षरमन्त्रस्य । अगस्त्य ऋषिः । पङ्क्तिश्छन्दः । हनुमान्महावीरो देवता ॥

End:

इदं मन्ताः । (अयं मन्त्रः) लक्षमेकं पुरश्वरणं । श्रीगुरुनाथार्पण-मस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋषिन्यासाद्युपेतः बन्धमोक्षकरः हनुमत्पञ्चचत्वारिंशदक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ हनुमन्मन्त्रः॥

#### HANUMANMANTRAH

ஹநமன்மக்திரம்

Supplemental No. 243. Burnell's No. 6902. Sheets— I-4. This is a slightly different version of the work in No. 6900.

# ॥ नृसिह्मध्यानादीनि ॥ NRSIMHADHYĀNĀDĪNI

ந்ருஸ<u>ிம்ஹத்யாகம்</u>

Supplemental No. 244. O. S. R. No. 14872. Sheets-2. No. of Granthas-20.

#### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रः ॥

### PANCAKSARAMANTRAH

பஞ்சாக்ஷாமக்திரம்

Supplemental No. 245. O. S. R. No. 14874. Sheet—1. No. of Granthas—17.

Subject:

षड्विधपद्धाक्षरभेदाः तेषामेकैकस्याप्यधोभागे सानुस्वाराः कादि-श्रान्ता वर्णाः । ततः विसर्गान्ता अकारादिवर्णाः क्रमेण व्युक्कमेण च ॥

# ।। गायत्र्यर्थविचारः ।। GAYATRYARTHAVICARAH

காயத்ரிஅர்த்தவிசாரம்

Supplemental No. 246. Bundle No. 12. O. S. R. No. 14875. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—28. Complete. Author—Nil.

Beginning:

भर्गनामको भगवान् मुख्यतः पतिपा द्यः । सवितुर्ना(तृना)-मकस्र्यः अमुख्यतया प्रतिपाद्यः ? ॥

End:

3

प्रचोदयादित्यस्य सर्वजीवद्ददिखितः हृदयनामकभगवदूपाणि

प्रतिपाद्यानि । इति चतुर्थः प्रकारः ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ श्रीवेङ्कटेशार्पणसस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गायत्रीवाच्यो विष्णुरिति अशास्त्रीयो विचारः।

Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. is written in one side.

# ॥ विधानमन्त्रस्नानम् (पश्चाक्षरमुक्तावली) ॥ VIDHĀNAMANTRASNĀNAM

விதாகமக்திரஸ்காகம்

Supplemental No. 247. Bundle No. 12. O. S. R. No. 14876. Substance—Paper. Sheets—2-25(=24). Script—Devanagarī. No. of Granthas—400. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

विधाय नित्यनैमित्तिककाम्यानुष्ठानानि कुर्यात् । तत्रायं विधिः यथादौ ब्राह्मे सुहूर्ते चोत्थाय श्रीगुरुपादौ स्मृत्वा + ॥

End:

विद्विदेवतात्मैक्यं विभाव्य होमं कुर्यात्। आज्येन प्रणवव्याहृती-र्द्वत्वा आधारादिपीठदेवताभ्यः + ॥

Colophon:

इति श्रीपञ्चाक्षरीमुक्तावल्यां न्यासविधानं नाम द्वितीयः(या) श्रेणिः॥

Subject :

शैवस्नानिविधिः । स्ट्राक्षधारणिविधिः । शैवसन्ध्याविधिः । भूशुद्धिः । भूतशुद्धिः । श्रीकण्ठादिन्यासाः । त्रिविधशैवपीठपूजा । आवरण-पूजा । होमविधिः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. centains 1-3 Srepis (श्रोण). But wants beginning and end.

#### ॥ हनुसन्सन्त्रः ॥

#### HANUMANMANTRAH

#### ஹநமர்மர்திரம்

Supplemental No. 243. Bundle No. 12. No. less. 1. Sheet-1.
All the other particulars are the same as in Ms. No. 6901.

#### ॥ पश्चाक्षरादिमन्ताः ॥

# PANCAKSARADIMANTRAH

பஞ்சாக்ஷரா திமக் திரங்கள்

Supplemental No. 249. Bundle No. 12. No. Less. Nil. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagari. No. of Granthas—30. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

दिमशिवायन । शिंमशिवायन । वांमशिवायन ।

End:

धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । स्रत उवाच -- इत्युक्त्वा ॥

Colophon: Nil.

Subject :

पञ्चाक्षरमन्त्रभेदाः । बाळात्रयक्षरीः । श्रीरुद्रब्रह्मविद्यामन्त्रः । श्रीशिवकवचारभश्च ? ॥

Remarks: - The Ms. is in a decaying and partly worm eaten.

# ॥ शिवपश्चाक्षरमन्त्रः ॥ ŚIVAPANCĀKSARAMANTRAH

சிவபஞ்சாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 250. Bundle No. 12. No. Less. 2. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script-Devanāgarī. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशिवप्रासादपञ्चाक्षरविद्या-सन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः ।

End:

त्रयंबकं यजामहे + सामृतात ॥ श्रीशिवार्षणमस्तु ॥

Colephon: Nil.

Subject:

न्यासाद्यपेतः शिवप्रासादपञ्चाक्षरमन्त्रः । त्र्यंबकऋ आ नत्रश्च ॥

Remarks:-The Ms. is reduced to fragments.

#### ॥ चामुण्डामन्त्रः ॥

#### CAMUNDAMANTRAH

சாமுண்டாமக்திரம்

Supplemental No. 251. Bundle No. 12. No. Less. & Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Devanagari. No. of Gran. 128—10. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

इति पश्चोपचारैस्संपूज्य अं ऐं हीं क्वीं चासुण्डाये विचे ॥ इति मूलमन्त्रं अष्टोत्तरशतवारं जपेत्॥

End:

शङ्खारिचापशरभिन्नकरां त्रिणेत्रां तिग्मेतरांशुकलया विलसत्करीटाम् ।

# सिद्धास्थितां ससुरसिद्धनतां च दुर्गा द्वीनिमां दुरितवगहरां नमामि ॥ अनन्तरं पारायणमाचरेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

चामुण्डामन्त्रमात्रं ॥ सप्तशतीऋषिच्छन्दे।देवताध्यानानि च ॥ कराङ्ग-न्यासौ न विद्येते ।

Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. wants beginning and end.

# ॥ गायत्रीविषयः ॥ GĀYATRĪVISAYAH

காயத்ரீவிஷயம்

Supplemental No. 252. Bundle No. 12. No. Less. 4. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—40. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अों गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत । येदपां ब्रह्मविदो विदुः । तां पस्यित धीरा समनसाः । वाच्यमग्रताः । ते जनासोऽमृतत्वं भजन्ते । ब्रह्मशापाद्विमुक्तो(क्ता) भव ॥

End:

अष्टोत्तरजपानन्तरं जपादौ ज्या ? पंचपूजां कुर्यात् ॥

Colophon:

गायच्याः ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापमोचनमन्त्राः । सञ्याहृतिकाया गायच्या ऋष्यादिन्यासः । तुर्यगायत्रीमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः । कालज्ञानार्थकमृत्युलाङ्गलन्यासश्च ॥

Subject :

गायत्रीशापमाचनमन्त्रः । न्यासाश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in a decaying condition. The sheet is folded.

# ॥ दसिह्मबीजस्तुतिः॥ NRSIMHABĪJASTUTIH

ந்ருஸிம்ஹபீஜஸ்துதி

Supplemental No. 253 Bundle No. 12. No. Less. Nil. Substance—Paper. Sheets—2+1=3. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—
नुसिद्धपुराणान्तर्गतः।

Beginning:

मन्त्ररूपं प्रवक्ष्यामि शृणुष्वायतलोचने । भवनं सर्वशक्तीनां सर्ववेदसमन्वितम् ।।

End:

उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोम्रुखम्। नृसिद्धं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यह्यु ॥

Colophon:

इति नृसिह्मपुराणे अग्निसंहितायां उमामहेश्वरसंवादे नृसिह्मपीजस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

नृसिद्धानुष्टुभमन्त्रस्य अक्षरार्थबोधकः स्तुतिः ॥ अन्यच्छ्छोकपञ्चकश्च ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition. One Sheet is folded.

# ॥ अजपाजपविधिः॥ AJAPĀJAPAVIDHIH

அஜபாஜபவிதி

Supplemental No. 254. Bundle No. 13. Burnell's No. 6903. Substance—Paper. Sheets—1-10. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—63. Complete. Author—Nil.

Beginning .

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीअजपागायत्री-मन्त्रस्य । शिरसि ? अञ्यक्तगायत्रीछन्दः ॥

End:

इति दन्तकाष्टं गृहीत्वा मुखं प्रक्षालयेत् । अवस्या(इया)धिकक्रियां (या) कर्तव्य (व्या) ।

Colophon:

इति अजपागायत्री समाप्ता ॥

Subject:

अजपागायत्रीजपसमर्पणविधिः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ अजपाजपविधिः॥ AJAPĀJAPAVIDHIH

அஜபாஜபவிதி

Supplemental No. 255. Bundle No. 13. Burnell's No. 6904. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagari. No. of Granthas—83. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्री अजपागायत्रीमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अन्यक्ता गायत्री छन्दः ॥

End:

सुदर्शन सहस्रार तीक्ष्णधार महाजव । चक्रायुध नमस्तुभ्यं सर्वदृष्टोपशान्तये ॥

Colophon: Nil.

Subject:

अजपागायत्रीजपविधिः । सुद्रीनदिग्बन्धनं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ अजपाजपविधिः॥ AJAPĀJAPAVIDHIH

அஜபாஜபவிதி

Supplemental No. 256. Bundle No. 13. Burnell's No. 6905. Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagari. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ आत्मचिन्तनम् ॥ उपपातेषु सर्वेषु पातकेषु महत्स्त्रपि । अवाप्य रजनीयामं ब्राह्मे ध्यानं समाचरेत ॥

End:

गुरुर्ज्ञह्या + गुरवे नमः॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्राणायामलक्षणम् । अजपाजपसमर्पणाविधिश्च ।: Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ।। अजपामहिमादयः ॥ AJAPĀMAHIMĀDAYAH

அஜபாமஹிமை முதலியன

Supplemental No. 257. Bundle No. 13. Burnell's No. 6906. Substance — Paper. Sneet —1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—5. Complete?—Author—Nil.

Beginning:

श्रीहंसाय नमः ॥

अजपाजपतो नित्यं पुनर्जन्मो(न्म) न विद्यते । कुलकोटिमनन्तानां वसते ब्रह्मणे १ पुरे ॥ End:

कर्प्रमिलने यद्वा सैन्धवे सालिलं यथा। तथा सन्धीयसानंचा नमस्ते विश्वयोनये॥

Colophon:

इति श्रीअजपागायबीमंबजपं न्यासध्यानं संपूर्ण ।। श्रीदत्तात्रेय-योगेश्वरापणस्तु ॥ श्रीभुजंगापणमस्तु ॥

Subject:

अजपामहिमा । हंसध्यानं । आत्मानुसन्धानं च ।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# || **अजपामन्त्रः** ( हंसगायत्री ) || AJAPĀMANTRAH

அஜபாம்ந்திரம்

Supplemental No. 258. Bundle No. 13. Burnell's No. 6907. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanāgarī. No. of Granthas — 5. Complete. Author — Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अजपानायत्रीया जपे करीशे इंसः ॥ ?

End:

हंसो हंसस्य विद्यहे सोहं सोहस्य धीमहि। हंसः सोहं प्रचोदयात ॥ हंसः सोहं॥

Colophon :- Nil.

Subject :

न्यासोपेता इंसगायत्री । अत्यशुद्धोयमनुपयुक्तश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in fairly good condition.

# ।। अजपागायत्रीकल्पः॥ AJAPĀGĀYĀTRĪKALPAH

அஜபாகாயத்ரிகல்பம்

Supplemental No. 259. Bundle No. 13. Burnell's No. 6308 Substance — Paper. Sheets—1-8. Script—Devanagarī. No. of Granthas—70. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीरस्तु ॥ ओं अस्य श्री अजपागायत्रीमन्त्रस्य । हंसजीवात्मा ऋषिः ।

End:

हंसस्सोहमिति घ्यात्वा सोहं व्यजनहीनतः। हत्पचात्मनमण्डि + ॥ ?

Colophon: Nil.

Subject:

अजपासमर्पणविधिः ॥

Remarks: -The Ms. is in fairly good condition. The Ms. is copied and compared.

# ॥ अजपाविधानम् ॥ AJAPĀVIDHĀNAM

அஜபாவிதானம்

Supplemental No. 260. Bundle No. 13. Burnell's No. 6909. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script — Devanâgarī. No. of Grantha;— 24. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीगणेशाय नमः ॥ इंसमन्त्रेण प्राणायामं कृत्वा पूर्वेद्यरहोरात्ना-चरितमुष्वा (च्छ्या) सनिश्वासात्मकं षद्शताधिकमेकविंशति-सहस्रं अजपाजपं० ॥ End:

अद्य स्र्योद्यमारभ्य श्वस्स्र्योद्यपर्यन्तं षट्शताधिकमेकविंशति-सहस्रं अजपाजपं करिष्ये ॥

Colophon: Nil.

Subject :

अजपाजपविधानम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ।। शरभमालामन्त्रः ॥ ŚARABHAMĀLĀMANTRAH

சாபமாலாமந்திரம்

Supplemental No. 261. Bundle No. 13. Burnell's No. 6910. Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas — 76. Complete.

Author-आकाशभैरवकल्पे।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीशिव उवाच—
अथ शृणु कथयामः प्रार्थ्यमानं मुनीन्द्रैरिधगतिरपुलोकानावृतानाधृतास्त्रान् ।
हिरिविधिमुखवीरानप्रमेयानसद्धानिप भुवि मृतयोधान्यः करोतीद्धतं तत् ॥

End:

त्रिनयनमपि शुक्तांभक्क्याममालावतंसं

ग्रुसलहलधराङ्गं ग्रुष्टिदाभीतिहस्तम् ।

गृहगणरिपुभूतस्तंभिवद्वेषसिद्धचै

प्रतिदिनमथ मन्त्री भावयेत्साळुवेशम् ।।

Colophon:

इति श्रीमहाशैवतन्त्रे शरभसाळुवपिक्षराजकल्पे जगत्क्षोभणं नाम

त्रयिक्षशोऽण्यायः ॥

Subject:

जगत्क्षोभणशरभमालामन्त्रः । तद्यन्त्रं । तन्माहात्म्यक्रेति त्रयश्चिशो-ऽध्यायः । मालामन्त्रान्तरं । वद्यप्रद्यन्त्रत्रयं च ।।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ शरभमन्त्रः ॥ ŚARABHAMANTRAH

சாபமக்திரம்

Supplemental No. 262. Bundle No. 13. Burnell's No. 6911.

Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanāgarī.

No. of Granthas—49. Complete.

Author-शिवपार्वतीसंवादात्मकः (आकाशभैरवकल्पे)

Beginning:

श्रीगणेश प्रसन्न ॥ श्रीदेव्युवाच--देवदेव महाभाग गिरीश जगतां पते । त्राहि मां जगतां नाथ सचिदानन्द शाश्वत ॥

End:

अथ गायत्री - साळुवेशाय विद्यहे पक्षिराजाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥ भैरवाय नमः ॥

Colophon:

इति आकाशमैरवकलेप षोडशोऽध्यायः ॥

Subject:

द्विचत्वारिंशदक्षरशरभमन्त्रः । रक्षायन्त्रं चेति षोडशोध्यायः ।। शरभमाळामन्त्रः ॥ शरभगायत्री च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

#### ॥ शरभमन्त्रः॥

#### **ŠARABHAMANTRAH**

#### சாபமக்திரம்

Supplemental No. 263. Bandle No. 13. Burnell's No. 6912. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—20. Complet.

Author-आकाशभैरवतन्त्रे शिवेन पार्वत्यै उपदिष्टः ॥

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।। शरभपश्चचत्वारिशदश्वरमन्त्रः ॥ गुरुभ्यो नमः ॥

गुरवे सर्वलोकानां 🕂 दक्षिणामूर्तये नवः ॥

End:

ओं खें खां खं फट् प्राणब्रहासि प्राणब्रहासि हुं फट् सर्वशत्रुसंहरणाय शरभसाळुवाय पक्षिराजाय हुं फट् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः शरभाद्विचत्वारिंशदक्षरमन्त्रः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ दिग्बन्धनशरभसालामन्त्रादयः ॥ DIGBANDHANAŠARABHAMĀLĀMANTRAH

்திக்பந்தனசாபமாலாமந்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 264. Bundle No. 13. Burneli's No. 6913.

Substance - Paper. Sheets-1-4 Script - Devanagari

No. of Granthas-40. Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुस्यो नमः । अथ दिग्बन्धनमन्त्रः । पूर्वद्वार (रं) वन्ध २ अग्निद्वार (रं) वन्ध २ ० ॥

End:

# अघोरज्वरमन्त्रमारणाय कुष्ठव्याधिविनाश्चनाय सर्वग्रहनिवारणाय चन्द्रसूर्याभिनेत्रा०।।

Colophon: Nil.

Subject :

दिग्बन्धनकरशरभमालासन्त्रः । भूतावेशकरभैरवमालामन्त्रः । भूतोखाटनकरशरभमालामन्त्रः । नृसिद्धमालामन्त्रः रोगादि-नाशकरशैवमालामन्त्रश्च ॥

Remarks: -The Ms. is in good condition. The last mala wants end.

# ।। হার্থাবিষयः ।। ŚARABHAVISAYAH

சாபவிஷயம்

Supplemental No. 235. Bundle No. 13. Burnell's No. 6914. Substance—Paper. Sheets—1-21. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—340. Complete.

Author-आकाशभैरवकल्पे शिवेन शिवायै उपदिष्टः ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ भैरव उवाच--वक्ष्यामि शृणु देवेशि सर्वलक्षणमद्भुतम् । शारमं कवचं नाम्ना चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥

End:

वरदाय वराङ्गाय कामदेवाय ग्रुलिने। गिरिशाय गिरीशाय गिरिजापतये नमः॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवकल्पे शरभेश्वरस्तोतं संपूर्णं ॥

Subject:

शरभकवचं । शरभाष्टीत्तरसहस्रनामस्तीत्रं । शरभस्तीवं च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ लघुर्यामलामन्त्रः ॥ LAGBUŚYĀMALĀMANTRAH

லகுச்யாமளாமக்திரம்

Supplemental No. 266. Bundle No. 13. Burnell's No. 6915. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीलघुक्यामलामहामन्त्रस्य । मतङ्ग ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । लघुक्यामलाम्बा देवता ॥

End:

सं सर्वात्मने सर्वोपचारान् स० ॥ मूलमन्त्र(ः) । ऐ हीं श्रीं उच्छिष्टचाण्डळी मातङ्गी सर्ववशंकरी खाहा ॥ १०८ ॥

Colophon: Nil.

Subject :

सर्विच्छन्दोन्यासाद्यः लघुश्यामलाविंशत्यक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

#### ॥ राममन्त्रः॥

#### RAMAMANTRAH

பாடிமுக்கிரம்

Supplemental No. 267. Bundle No. 13, Burnell's No. 6916.

Substance — Paper. Sheet — 1, Script—Devanagari.

No. of Granthas—12. Incomplete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीआपदुद्धारणश्रीराममन्त्रस्य अगस्त्यो भगवानृषिः। श्रीरामचन्द्रो देवता। अनुष्टुप् छन्दः॥

End:

अथ ध्यानम् ।।

नमः कोदण्डहस्ताय सञ्जीकृतशराय च। दण्डिताखिलदैत्याय रामायापिन्नवारिणे ॥ अनन्तरं मनुं जपेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

आपदामपहर्तारमिति आपदुद्धारणश्रीराममन्त्रस्य ऋष्यादिहृद्यान्त-न्यासमात्रम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ आषदुद्धारणराममन्त्रः ॥ ÄPADUDDHÄRANARÄMAMANTRAH

ஆபதுத்தாரணராமமர்திரம்

Supplemental No. 268. Bundle No. 13. Burnell's No. 6917. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—6. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्री आपदुद्धारणमहामन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायती छन्दः । श्रीरामचन्द्रो देवता । रं (रां) बीजं । मं शक्तिः । चन्द्रः कीलकं ॥

End:

इन्द्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानमनिशं मुनिबन्दैः। लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम्॥ बिवमण्डलादि गन्धाक्षतैरभ्यर्च्य०॥ Colophon: Nil.

Subject:

आपदुद्धारणराममन्त्रस्य ऋष्यादिध्यानान्तभागः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ इन्द्राक्षीयन्त्रोद्धारः ॥ INDRĀKSĪYANTRODDHĀRAH

இந்திராக்ஷியந்திரோத்தாரம்

Supplemental No. 269. Bundle No. 13. Burnell's No. 6918. Substance — l'aper. Sheets — 2. Script — Devanagarī. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

लकारवाह्य विलिखेत्त्वष्टपतः मिन्द्राक्षीवर्णं विलिखेत्ऋमश्च । मध्ये च साध्यप्रणवेन युक्तं तद्वाह्यवृत्तेषि च षोडवारम् ॥

End:

क्षयापस्मारकुष्टादितापज्वरनिवारणम् । शतमावर्तयेद्यस्तु ग्रुच्यते व्याधिवन्धनात् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

इन्द्राक्षीयन्त्रोद्धारः । तन्माहात्म्यं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ सर्वमन्त्रोत्कीलनमन्त्रः॥

#### SARVAMANTROTKILANAMANTRAH

ஸர்வமர்திரோத்கீலநமர்திரம்

Supplemental No. 270. Bundle No. 13. Burnell's No. 6919.

Substance—Papper. Sheets — 1-4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—28. Complete.
Author—साम्बरहस्यान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपार्वत्युवाच-श्रुता मया दिन्यदेवं देवानां हि महेश्वरः(र)। आगमं निगमं चैव बीजं बीजोदयं तथा।

End:

त्रक्षाण्डं चेतयन्ति विविधसुरनृणां तर्पयंति प्रमोदैः प्रीता संदीपयन्ती निजनिजवितते शब्दपदै प्रेरयन्ती । वर्णान्देवान् जयतिदीतीसुतदमीनिसाप्यहंकारकर्त्री क्षेत्री तस्यैव जाप्यं स्वररचितन्ततीमीचयेच्छापजातम् ॥

Colophon:

इति सांबरहस्य पाञ्चरात्रे मच्छे(त्स्य)न्द्रसंहितायां सांबपावती-संवादे शैववैष्णवशाक्तसौरगाणापत्यमन्त्रसंस्कारसर्वमन्त्रोत्कीलनं संपूर्णम् ॥

Subject:

सर्वेषामि मन्त्राणां शापादिदोषनिवर्तकः सर्वमन्त्रोत्कीलनमन्तः ।। अत्यन्तमशुद्धश्च ।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ कृष्णमन्त्रः ॥ KRSNAMANTRAH

கிருஷ்ணமக்திரம்

Supplemental No. 271 & 272. Bundle No. 18. Burnell's No. 6920 & 6921. Substance—Paper. Sheets—2 & 4. Script—Devanagari. No. of Granthas — Each 25. Complete. Author—Nil.

Beginning :

ऐन्द्रादिदिक्षु बन्नामि नमश्रकाय स्वाहा । अस्ताय फट् इति दिग्बन्धः ॥

End:

श्रीकृष्णप्रेरणया कृष्णप्रीत्यर्थं श्रीकृष्णषडक्षरमन्त्रजपं करिष्ये ॥ ओं क्कीं कृष्णाय नमः ॥ कृष्णार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । भूतशुद्धिः । ऋष्यादिन्यासोपेतः ऋष्णषडक्षरमन्त्रश्च ॥ Remarks: — The two Mss. are in good condition.

# ॥ कृष्णध्यानं ॥

#### KRSNADHYANAM

கிருஷ்ண தியானம்

Supplemental No. 273. Bundle No. 13. Burnell's No. 6922. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanāgarī. No. of Granthas — 2. Complete. Author—Nil. The complete Text:—

ध्यायेदिव्यरथारूढं शंखचक्रगदाधरं । पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभृषितम् ॥ देवकीसुत गोविन्द देव देहि जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण रक्ष मां पुरुषोत्तम ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ कृष्णमन्त्रः ॥ KRSNAMANTRAH

#### கிருஷ்ணமர்திரம்

Supplemental No. 274. Bundle No. 13. Burnell's No. 6923. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—24. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ अस्य श्रीकृष्णमन्त्रस्य भगवान् वेदच्यास ऋषिः । अनुष्टुष् छन्दः । श्रीकृष्णपरमात्मा देवता ॥

End:

अष्टभैरव रात्रीस्मरावें तरीत्याचे फल दुस्खम चोरभय सर्पभय किटकभय नास्ती ॥ शुभं भवत् ॥ १ (अयमन्तिमभागः केवलं महाराष्ट्रभाषामयः ॥ )

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिभूतशुद्धिन्यासाबुपेतः कृष्णस्य ब्रह्माभेदेन अनुसन्धानार्थकः अहं ब्रह्मास्मीत्यादिवाक्येरुपेतः 'धीमिह तन्नः कृष्णः प्रचो-दयात्' इत्यनुसन्धानवाक्यात्मको मन्त्रः ॥ ततश्च अष्टभैरव-नामानि तत्स्मरणफळं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition, and folded.

### ॥ कृष्णषडक्षरमन्त्रः ॥ KRSNASADAKSARAMANTRAH

கிருஷ்ணஷடக்ஷாமர்திரம்

Supplemental No. 275. Bundle No. 13. Burnell's No. 6924. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagari. No. of Granthas—23. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीमदानन्दतीर्थभगत्पादेम्यो नमः । वेदव्यासाय नमः । भारत्ये नमः । सरखत्ये नमः । वायवे नमः । त्रह्मणे नमः । लक्ष्मये नमः ॥

End:

कुष्णप्रेरणया श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं कृष्णषडक्षरमन्त्रजपं संपूर्णं । श्री-कृष्णार्पणमस्तु ।। ओं क्षीं कृष्णाय नमः ॥ कृष्णं तर्पयामि॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूतशुद्धिऋष्यादिन्यासोपेतः कुष् गपडक्षरमन्तः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ कृष्णपडक्षरमन्तः॥ KRSNASADAKSARAMANTRAH

கிருஷ்ணஷடக்ஷாமக்திரம்

Supplemental No. 276. Bundle No. 13. Burnell's No. 6925. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari. No. of Granthas—23. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

### श्रीनृसिह्याय नमः ॥

ओं ऐन्द्यादिदिश्च बन्नामि नमश्रकाय स्वाहा अस्त्राय फट् । इति दिग्बन्धः ॥

End:

श्रीकृष्णप्रेरणया श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं श्रीकृष्णषडक्षरमन्त्रजपं करिष्ये ॥

Colophon: Nil

Subject :

भूशुद्धिः । भूतशुद्धिः । गुरुवन्दनं । कृष्णषडक्षरस्य ऋषिन्यासादि-ध्यानान्त्रथागश्च ॥ मन्त्रस्तु न विद्यते ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ सन्तानगोपालमन्त्रः ॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRAH

ஸ்ந்தாககோபாலமக்திரம்

Supplemental No. 277. Bundle No. 13. Burnell's No. 6926. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—4. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीसन्तानगोपालमन्त्रस्य । नारद ऋषिः ।

End:

क्षीं देवकीसुत + शरणं गतः ॥ क्षीं कृष्ण क्षीं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासोपेतः सन्तानगोपालमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः॥

### NARAYANASTAKSARAMANTRAH

நாராயணஷ்டாக்ஷரமக்திரம்

Supplemental No. 278. Bundle No. 13. Burnell's No. 6927. Substance — Paper. Sheets—1-18. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—126. Complete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥

श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्वर्थं मातृकान्यासमहं करिष्ये ॥

End:

अङ्गुलिन्यासाङ्गन्यासौ कृत्वा तत्वन्यासमातृकान्यासौ कृत्वा जपसमाप्तिः पर्याप्ता ॥

Colophon: Nil.

Subject:

वैद्यावतत्वन्यासः । मातृकान्यासः । न्यासोपेता ब्रह्मगायत्री ।
गुरुवन्दनऋष्यादिन्यासोपेतः नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः । न्यासोपेतः
कृष्णषद्वसरमन्त्रः । न्यासाद्युपेता ब्रह्म गायत्नी च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

#### ।। नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः !! NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH

நாராயணுஷ்டாக்ஷாமக் திரம்

Supplemental No. 279. Bundle No. 13. Burnell's No. 6923. Substance—Paper. Sheets—1-8. Script—Devanagari. No. of Granthas—187. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥

नारायणाय परिपूर्णगुणार्णनाय विश्वोदयस्थितिलयोत्रीतिप्रदाय ? । ज्ञानप्रदा(य) विबुधासुरसौख्यदुःख-सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते ॥

End:

औं नमो नारायणाय नारायणं तर्पयामि । ओं क्वीं कृष्णाय नमः कृष्णं तर्पयामि । यस्य स्मृत्या च ना० ।। Colophon:

दिग्बन्धनं । भूशुद्धिः । भूतशुद्धिः । गुरुवन्दनं । तत्त्रन्यासः । मातृका-न्यासः । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः ऋष्णषडणमन्त्रश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in fairly good condition.

#### ॥ कृष्णधुत्त्कल्पः॥ KRSNADHUTTÜRAKALPAH

கிருஷ்ணதுத்தூரகல்பம்

Supplemental No. 280. Bundle No. 13. Burnell's No. 6929. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ कृष्णधुत्त्रकरपः । कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां कनकवीजं संगृह्य तगरं कनकवीजं कुष्ठं देवदारुं चैतानि समभागानि० ॥

End:

सिद्धमन्त्रः ।। ओं नमो भगवते रुद्राय हिलि २ चण्डमातङ्गाय स्वाहा ।। श्रीरस्तु ।।

Colophon: Nil.

Subject:

वश्यप्रधानाः कृष्णधुत्तरप्रयोगाः ।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ अष्टौ महामन्त्राः ॥ ASTOWMAHĀMANTRĀḤ

அஷ்டமஹாமக்திரங்கள்

Supplemental No. 281. Bundle No. 13. Burnell's No. 6980.

Substance—Paper. Sheets—1-24+1=25. Script—Devanagarī. No. of Granthas—329. Complete. Author—Nil. Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ मम शरीरस्थान्तर्यामी ऋषिः शिरासि । सत्यो देवता हृदये। प्रकृतिः छन्दः मुखे ॥

End:

कृष्णषडक्षरमन्त्रजपस्समाप्तः ॥ ततोव्यं । औं क्वीं कृष्णाय नमः॥ ओं कृष्णं तर्पयामि ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्त् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । दिग्बन्धः । गुरुवन्दनं । भूतशुद्धिः । अङ्गदेवताध्यानं । वैष्णवतस्त्रवन्यासः । मातृकान्यासः । ब्रह्मगायत्रीमन्त्रः । हंस-मातृकान्यासः । अजपागायत्रीजपः । अष्टी महामन्त्राः । यथा-प्रणवमन्त्रः । नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः । ज्याहृतिमन्तः । वासुदेव-द्वादशाक्षरीमन्त्रः । ब्रह्मगायत्रीमन्तः । मातृकामन्त्रः । पौरुष-मन्त्रः । षडक्षरमन्त्रश्चेति ॥ न्यासाश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ वेणुगोपालमन्त्रः॥ VENUGOPĀLAMANTRAH

வேணுகோபாலமர் திரம்

Supplemental No. 282. Bundle No. 13. Burnell's No. 6931. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ वेणुगोपालयन्त्रः ॥ श्रीगुरुस्यो नमः ॥ प्रेखे सर्वलोकानां 🕂 दक्षिणामूर्तये नमः ॥

End:

#### इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत् उत्तरन्यासादि पश्चोपचारान् कुर्यात् ॥ शुभमस्तु ॥

Colophen : Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासोपेतः कृष्णविंशत्यक्षरमन्त्रः॥

Remarks: The Ms. is in fairly good condition.

#### ॥ कृष्णमन्त्रः ॥ KRSNAMANTRAH

கிருஷ்ணமந்திரம்

Supplemental No. 283. Bundle No. 13. Burnell's No. 6932.

Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanāgari.

No. of Granthas—4. Incomplete. Author— Nil.

Full text :-

श्रीगुरुनमस्कारं कृत्वा पाषपुरुषविसर्जनतस्वन्यासमातृकान्यासा-नुष्ठानपूर्वकमष्टाक्षरादिमा(म)हामन्त्रजपानन्तरं 'नीरोगमाञ्च कृतवान्त्रा(त्र)जमञ्जनाभः' इति मन्त्रं त्रिरुचार्य प्राणायामं कृत्वा पूर्णज्ञानात्मने हृदयाय नमः ॥ इत्यादिना पश्चाङ्गन्यासं कृत्वा, अस्य श्रीमहारागानेवृत्तंक (निवर्तक) श्रीकृष्णमन्त्रस्य पूर्णप्रज्ञाचार्यो(र्य) ऋषिः । श्रीकृष्णो देवता । जगती छन्दः । इति ऋष्यादि(दी)नुका ध्यायेध(त) ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ सन्तानगोपालमन्त्रः ॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRAH

ஸுந்தாநகோபாலமு்திரம்

Supplemental No. 284. Bundle No. 13. Burnell's No. 6933.

Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari.

No. of Granthas — 3. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीसन्तानगोपालमन्त्रस्य नारद ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकृष्णो देवता ॥

End:

आदाय तान् रथस्थांश्च गुरवे वैदिकाय च। अर्पयन्तं महाभागं ध्यायेत्युतार्थमच्युतम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

सन्तानगोपालमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः ध्यानं च ॥ मन्त्रस्तु स्वरूपतो न दर्शितः ॥

Remarks:-The Ms. is in fairly good condition.

## ।। सन्तानगोपालमन्त्रः ॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRAH

ஸ்ந்தாககோபாலமு்திரம்

Supplemental No. 285. Bundle No. 13. Burnell's No. 6934'
Substance — Paper. Sheets—1-5. Script — Devanagari,
No. of Granthas—65. Complete. Author—Nil.

Beginning:

हरिः ॐ ॥

अस्य श्रीसन्तानगोपालमहामन्त्रस्य । नारदो भगवानृषिः।

अनुष्टुप्छन्दः । श्रीसन्तानगोपालो देवता ॥

End:

देवकीसुत गोविन्द देवदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥

Colophon: Nil.

Subject:

सन्तानगोपालानुष्टुभमन्त्रः । कृष्णत्रेलोक्यमङ्गलकवचं । सन्तान-गोपालमन्त्रः । यन्त्रे विनियोज्याः एकाक्षरषडक्षराष्टाक्षरद्वादशा-क्षरकृष्णमन्त्राश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ सन्तानगोपालमन्त्रः ॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRAH

ஸர் தானகோபாலமர் திரம்

Supplemental No. 286. Bundle No. 13. Burnell's No. 6935. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीसन्तान-गोपालमहामन्त्रस्य । नारद ऋषिः । अनु•दुप् छन्दः । सन्तानगोपाल (लो) देवता ॥

End:

देवकीसृत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतम् (तः) ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः सन्तानगोपालानुष्टुभमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ सन्तानगोपालमन्त्रः॥ SANTANAGOPALAMANTRAH

ஸுந்தானகோபாலமந்திரம்

Supplemental No. 287. Bundle No. 13. Burnell's No. 6936. Substance — Paper. Sheet — 1. Script—Devanagari. No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्री सन्तानगोपालमन्त्रस्य । नारद ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्णो देवता ॥

End:

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः पञ्चप्रणवाद्यः सन्तानगोपालानुष्टुभभन्त्रः। जगत्प्रसूतिपञ्चदशाक्षरमन्त्रः। शुद्धानुष्टुभमन्त्रश्च।।

Remarks:—The Ms. is in fairly good condition.

# ॥ सन्तानगोपालमन्त्रः (कल्पः)॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRAH

ஸ்ந்தாநகோபாலமு் திரம்

Supplemental No. 288. Bundle No. 13. Burnell's No. 6937.

Substance—Paper. Sheets—1-14. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—210. Complete.

Author—शिवाशिवसंवादात्मकः।

Beginning:

श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥

वन्दे लक्ष्मीपति देवं शङ्खचक्रगदाधरम् । विद्यामूर्ति बालकृष्णं पुत्रसन्तानासिद्धये ॥

End:

सुतलाभा भवेतिक्षप्रं सत्यं सत्यं न संग्रयः। स चिरायुस्सुखी पुत्रो जायते वत्सलो भवेत्॥ इति वचनात् अचिरात् बहुपुत्रलाभो भवति॥

Colophon:

इति वृद्धपाञ्चरात्रे सन्तानगोपालप्रतिमाहोमसमित्कथनत्रामाष्ट्रशततमो-ध्यायः ॥

Subject :

सन्तानगोपाछकुष्णमन्त्रः ॥ यन्त्रं । संप्रहपूजाविधिः । पूजामन्त्राः । पुत्रकामेष्टिविधिः । कलशस्थापनं । पूजाकरूपः । होमविधिः । होमद्रव्याणि । । कालपरिमाणं । कर्माङ्गदशदानानि । सन्तानगोपालदानविधिः । निवेदितस्य पत्न्येकभोज्यत्वविधिः । सन्तानगोपालकुष्णप्रतिमापरिमाणनिरूपणं च ॥ इत्येते विषयाः वृद्धपाञ्चरात्रसन्तानदीपिकासंकलिताः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ मदनगोपालमन्त्रः ॥ MADANAGOPĀLAMANTRAH

மதனகோபாலமக்திரம் Supplemental No. 289. Bundle No. 13. Burnell's No. 6938, Substance— Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्री वेदच्यासाय नमः ॥ ॐ अथ मदनगोपालमन्त्रः ॥ ॐ श्री हीं क्वीं कृष्णाय गोपीजनवछभाय खाहा॥ प्राणायामः॥

End:

श्रीकृष्णप्रेरणया श्रीकृष्णश्रीत्यर्थं जपं करिष्ये । जपोपसंहारः कार्यः॥

Colophon:

इति ऋषणमन्त्रः ॥

Subject:

ऋष्यादिन्यासोपेतः मदनगोपालसन्त्रः । सन्तानगोपालसन्त्रः । कृष्ण-षडक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in fairly good condition.

# ॥ कृष्णत्रयोदशाक्षयीवरणम् ॥ KRSNATRAYODAŠĀKSARYĀVARANAM

கிருஷ்ணத்ரயோதசாக்ஷரி ஆவரணம்

Supplemental No. 290. Bundle No. 13. Burneli's No. 6939. Substance—Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ गोपालत्रयोदशाक्षयीवरण(णं) ॥ तत्र प्रथमं ।

End:

जाम्बवत्यै नमः। मित्रविन्दायै नमः। सुशीलायै नमः॥ इति तृतीयं॥

Colophon:

इति गोपाळत्रयोदशाक्षयीवरणं ॥

Subject:

गोषालत्रयोदशाक्षर्याः पंचायुधेः वासुदेवाद्यष्टमूर्तिभिः अष्टमहिषी-भिश्च आवरणत्वयकथनं ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ अथर्वणभद्रकाळीमन्त्रः ॥ ATHARVANABHADRAKĀLĪMANTRAH

அதர்வணபத்ரகாளீமந்திரம்

Supplemental No. 291. Bundle No. 13. Burnell's No. 6941. Substance — Paper. Sheets—1-3. Script—Devanagari. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । अथर्वणभद्रकाळीमन्त्रस्य । अथर्वाङ्गिरसे ऋषये शिरासि । अनुष्दुप् छन्दसे मुखे । अथर्वणभद्रकाळी देवताये नमः हृदये ॥

End:

एवं १००८ कुर्यात् ॥ इष्टिसिद्धिः ॥

Colophon:

इति अमृतमृत्युञ्जयमन्त्रः ॥

Subject:

अथर्वणभद्रकाळीविंशत्यक्षरमन्त्रः। प्रत्यांगरामालामन्त्रः। गायत्रीदुर्गा-ऋगुपेतः अमृतमहामृत्युञ्जयमन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in fairly good condition.

# ।। अष्टें। महामन्त्राः ॥ ASTAU MAHĀMANTRĀH

அஷ்டமஹாமக்திரங்கள்

Supplemental No. 292. Bundle No. 13. Burnell's No. 6942.

Substance—Paper. Sheets—1-5. Script—Deranagari. No. of Granthas—137. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥

ऐन्द्रादिदिश्च बधामि नमश्रकाय स्वाहा । औं नं सहस्रार-द्वं फट् । इति दिग्बन्धः ॥

End:

श्रीनृसिक्षप्रेरणया श्रीनृसिक्षप्रीत्यर्थं नृसिक्षयन्त्रजपं करिष्ये॥ अथ जपः। पुनः प्राणायामादिसमर्पणम्॥

Colophon: Nil.

Subject :

B. No. 6930, मातृकागतास्तर्वे विषयाः । ततः परं प्रणवपुटितः द्वात्रिंशदेक्षरभूवराहमन्त्रः । श्रीकराष्ट्राक्षरमन्त्रः । तृसिद्वानुष्टुभ-मन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in a decaying condition.

# ॥ अष्टौ महामन्त्राः ॥ ASTAU MAHAMANTRAH

அஷ்டமஹாம்க்திரங்கள்

Supplemental No. 293. Bundle No. 13. Burnell's No. 6943. Substance—Paper. Sheets—1-14. Script — Devanagari. No. of Granthas—120. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्री वेदव्यासाय नमः ।। आसनगुरुनमस्कारं कृत्वा मातृकान्यासं कुर्यात् ॥

End:

प्रणवेष्टि व्याहतयो द्विषट्गायत्रिमातृकाः । पौरुषं वैष्णवश्चेति जपक्रम उदाहृतः ॥ Colophon: Nil.

Subject:

मातृकान्यासः । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेताः मातृकान्तनिर्दिष्टा अष्टी महामन्लाश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ अष्टी महामन्त्राः ॥

#### ASTAU MAHAMANTRAH

அஷ்டமஹாமர்திரங்கள்

Supplemental No. 294. Bundle No. 13. Burnell's No. 6944. Substance — Paper. Sheets—1-14. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—159. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अँद्राद्विक्षु (ऐन्द्रा-दिदिक्षु) बभ्रामि नमश्रकाय स्वाहा ॥ अस्त्राय फट् ॥

End:

अष्टै। (अष्ट) महामन्त्रजपेन भगवान् श्रीमध्द्वाचार्याणां हृत्कमल-मध्यनवासि (निवासी) अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्ण(ः)क्षीरान्धि-शाई(यी) श्रीलक्ष्मीनारायण(ः) सुप्रीतो भवत् (तु) ॥

Colophon : Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । भूतशुद्धिः । तत्वन्यासः । मातृकान्यासः । अष्टौ महामन्त्राश्च । अस्यां मातृकायां प्रणवमन्त्रस्थाने विष्णुषद्वश्चर-मन्त्रः प्रतिपादित इति विशेषः ॥

Remarks: - The Ms. is in bad condition.

## ।। अष्टी महामन्ताः ॥ ASTAU MAHĀMANTRĀH

அஷ்டமஹா மந்திரங்கள்

Supplemental No 295. Bundle No. 13. Burnell's No. 6945. Substance—Paper. Sheets—1-16. Script—Devanagari. No. of Granthas—187. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीमदानन्दतीर्थाचार्यगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीनृसिद्धाय नमः ॥ मम शरीरस्थान्तर्यामी ऋषिः ॥

End:

ततो हर्ये । ॐ विष्णवे नमः । त्तो हर्यं । ॐ विष्णुं तर्पयामि ।

Colophon:

इत्यष्टौ महामन्ताः ॥ श्रीअष्टोमहामन्त्रसमाप्तः १॥ वरखेडिकेशवेन लिखितं ॥

Subject:

भूशुद्धिः । भूतशुद्धिः । तत्वन्यासः । मातृकान्यासः । प्रणवमन्बरहिताः कृष्णषडणस्थाने विष्णुषडणीपेताः सप्त मन्त्रा वर्तन्ते ॥

Remarks:- The Ms. is in a decaying condition.

# ॥ अही महामन्त्राः ॥ ASTAU MAHAMANTRAH

அஷ்டமஹாமக்திரங்கள்

Supplemental No. 296. Bundle No. 18. Burnell's No. 6946. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script—Devanagari. No. of Granthas—103. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥

ओंकारमन्त्र प्रथम । नारायणाष्टाक्षरमन्त्रं द्वितीयं । न्याहृति-

मन्त्र तृतीयं । वासुदेवद्वादशाक्षर ४ ब्रह्मगायत्री ५ मातृकाः अजादिमालामन्त्र ६ पौरुषं सहस्रशीर्षः ७ विष्णुषदक्षर ८ ॥

End:

आनन्दतीर्थहृदयाञ्जिनवासमूर्तिः चृन्दारकैः प्रतिदिनं द्यविचिन्त्यमूर्तिः । स प्रीयतां गुणिनिधिः मम लेखनेन ज्ञेयो हरिः प्रतिदिनं विविधार्थमन्त्रैः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रणवाष्टाक्षरषडक्षरमन्त्रान् नाममात्रेण निर्दिश्य अन्ये पञ्च मन्त्राः परं प्रतिपादिताः ॥ न्यासादयस्तु अस्यां मातृकायां न विद्यन्ते ॥

Remarks:—The Ms. is in a decaying condition. These are written at the end of Ms,

'' विभवनाम संवत्सर आषाढशुद्धदशभिदिवसे देवरायेन लिखितं"

# ॥ अष्टौ महामन्त्राः ॥ ASTAU MAHĀMANTRĀH

அஷ்டமஹாமக்திரங்கள்

Supplemental No. 297. Bundle No. 13. Burnell's No. 6947. Substance—Paper. Sheets—1-15. Script—Devanagari. No. of Granthas—126. All the other particulers are the same as in Ms. No. 6946.

Remarks: - This is written at the end of Ms.
" क्रोधनामसंवत्सरे पुष्यवंद्य(वद्य) प्रतिपद्यां (दि) सम०॥"

## ॥ एकोनाष्टमहामन्त्राः ? (षण्यहामन्त्राः) ॥ EKONĀSTAMAHĀMANTRĀH

ஏகோநாஷ்டமஹாமந் திரங்கள்

Supplemental No. 298. Bundle No. 13. Burnell's No. 6948. Substance — Paper. Sheets—1-3. Script — Devanagari. No. of Granthas—48. Complete. Author— Nil.

Beginning:

अग्रेम् भ्रुवः स्वः । भूभ्रवस्स्व इति प्राणायामः । ओं भूः अग्न्यात्मने अनिरुद्धाय हृदयाय नमः ॥

End:

जपस्य दशांशेन तर्पणं । अथवा द्वादश्चवारं तर्पणं कुर्यात्॥ एतेष्टौ महामन्त्राः॥ --॥ श्री --

Colophon: Nil,

Subject :

प्रणवाष्ट्राक्षरौ विना अन्ये षण्मन्त्राः सर्विन्यासादिकाः प्रतिपादिताः।
Remarks:—The Ms. is not in good condition.

# ॥ ऐश्वर्यगोपालाष्टादशाक्षरी ॥ AISVARYAGOPĀLĀSTĀDASĀKSARĪ

ஐச்வர்ய கோபாலாஷ்டாதசாக்ஷரி

Supplemental No. 299. Bundle No. 13. Birnell's No. 6949.

Substance — Paper. Sheet — 1. Script—Devanāgarī.

No. of Granthas — 4. Complete. Author—Nil.

Full Text :-

श्रीगणेशाय नमः ॥

पेश्वर्यगोपालाष्टादशाक्षरी ॥ ध्यानश्लोक ॥ श्रीमत्यां द्वारवत्यां नवकनकमये भृतले रत्ननद्यो-र्मध्ये कल्पडुमाधो विविधमणिलसन्मण्डपे सन्निविष्टम् । चक्रं शङ्खश्च वेणुं निलनमथ गदां योगमुद्रां दधानं वन्दे संसिच्यमानं मणिमयकलशैर्वछभाभिम्रेकुन्दम् ॥ इति ऐश्वर्यगोपाल० ॥ मन्त्रः ॥ श्रीं हीं क्षीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाय स्वाहा ॥

Subject :

ध्यानमालोपेतः कृष्णविंशत्यक्षरमन्त्रः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ।। गरुडमन्त्रः (गरुडमालामन्त्रः)।। GARUDAMANTRAH

கருட மந்திரம்

Supplemental No. 300 & 301. Bundle No. 13. Burnell's No. 6952, 6953. (=2 Mss). Substance—Paper. Sheets-1+1=2. Script — Devanagari. No. of Granthas — 7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

गरुडमालामन्त्रस्य कश्यप ऋषिः । पङ्क्तिछन्दः ।

End:

कण्ठास्यजानुतो नाभे तुद्दात्कांदत एव च। १ प्रियायुक्पुरतो विष्णोः पश्चतुडसमन्वितः ॥ ॐ ॐ क्षिप स्नाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ध्यानमात्रोपेत: गरुडमालामन्त्रः । गरुडपञ्चाक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks :- The 2 Mss. are in good condition.

#### ॥ गरुडमन्त्रः ॥

#### GARUDAMANTRAH

#### கருடமந்திரம்

Supplemental No. 302. Bundle No. 13, a urnell's No. 2954. Substance—Paper Sheets—2. Script—Devanagarī. No. of Granthas—22. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अगिणाधिपतये नमः ॥ वैनतेयसहायं ॥ अस्य श्रीगरुडपञ्चाक्षरमहामन्त्रस्य । काश्यप ऋषिः ॥

End:

तदनन्तरं पञ्चोपचारपूजां कृत्वा महागरुडप्रसादसिद्धिरस्तु ॥

Colophon : Nil.

Subject :

ऋष्याद्येपेतः गरुडपञ्चाक्षरमन्त्रः । शापविमोचनमन्त्रः गरुडमाला-मन्त्रश्च ॥ अयं मालामन्त्रः 6952 मातृकास्थमालामन्त्रादन्यः॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ।। गरुडमन्त्रः (गरुडपश्चाक्षरमन्त्रः)।। GARUDAMANTRAH

கருட மக்திரம்

Supplemental No. 303. Bundle No. 13. Burnell's No. 6955. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—18. Co.nplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीगरुडपश्चाक्षरीमन्त्रः । श्रीगुरुम्गो नमः ॥

गुरवे सर्वलोकानां 🕂 दक्षिणामूर्तये नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत् उत्तरन्यासादिपश्चोपचारान् कुर्यात् ॥

Colophon & Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासोपेतः गरुडपञ्चाक्षरीमनतः।

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ गरुडयन्त्रोद्धारः ॥ GARUDAYANTRODDHĀRAH

கருடயந்திரோத்தாரம்

Supplemental No. 304. Bundle No. 13. Burnell's No. 6956. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—2. Complete. Author—Nil.

Full Text:

षट्कोणाग्निवायुलिपियुं मायां च सप्तास्तर्क कोणे सब्जं सुसंसाध्यं विद्विलिपयः तद्वाद्ये चिन्तामणिपाशशक्ति । मायांकुशप्रणवकं संवेष्टयंच राध्यान्तं कुर्यात्सर्पभयापदं जयकरं सर्वार्थसिद्धि-प्रदम् ॥

Subject .

गरुडयन्त्रप्रस्तारः । अक्षरिवहीनं गरुडयन्त्रं च ॥

Remarks:-The paper is in good condition and folded.

#### ।। श्रृलिनीमन्तः ॥ SÜLINĪMANTRAH

சூலிநீமந்திரம்

Supplemental No. 305. Bundle No. 13. Burnell's No. 6957.

Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari.
No. of Granthas—28. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेश प्रसन्त ।

अस्य श्रीप्रतिक्रियाश्चितिवुर्गास्तोत्तमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः। गायत्रीछन्दः। श्रीश्चितिविवेवता ॥

End:

निग्रहानुग्रहे कार्ये विविवे मन्त्रवित्तमः। स्मरन्देवीं जपन्स्ोत्रं मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्॥ इति श्रुलिनीस्तोत्रं संपूर्णम्॥

Colophon:

इति शुलिनीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

शूलिनीचतुर्श्विशदक्षरमन्त्रः ॥ शूलिनीस्तोतं च ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ॥ गुलिनीपश्चदशास्त्ररीमन्त्रः ॥

#### ŚŪLINĪPANCĀDAŠĀKSARĪMANTRAH

சூலிநீ பஞ்சதசாக்ஷர் மந்திரம்

Supplemental No. 306. Bundle No. 13. Burnell's No. 6958. Substance — Paper. Sheets — 2. Script—Devanagārī. No. of Granthas—22. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः। श्रूलिनीपश्चदशाक्षरीमन्तः। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरवे सर्वलोकानां + नमः॥

End :

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत् उत्तरन्यासादिपश्चोपचारान् कुर्यात् ॥ श्रीशुभमस्तु ॥ Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः ग्रुलिनीपञ्चदशाक्ष्रीमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ श्रृत्तिनीयन्त्रः (श्रृत्तिनीयन्त्रादयः)॥ ŚŪLINĪMANTRAH

சூலிநீ மக்திரம்

Supplemental No. 307. Bundle No. 13. Burnell's No. 6959. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanügari. No. of Granthas—14. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीगणेश प्रसन्न ॥ श्रुलिनी आकर्षणयन्त्रः (न्त्रं)

सवायुवृत्तं ऋतुकोणकोणे
लक्ष्मीं च मायां विलिखेत साध्यं।
आराध्य यन्त्रं प्रजपेत्सहस्रं
आकर्षणं स्यात् सचराचराणाम्॥

End:

ओं नमो भगवती रुद्रकाली + सप्तमातके हुंफर् खाहा ॥

Colophon:

इति आकाशमैरवकल्पे सप्तमोध्यायः ॥

Subject:

शुलिन्याकर्षणयनत्रप्रसारः । शुलिनीमालामनत्रत्रयं च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ श्रालिनीसन्तः ॥ SÜLINĪMANTRAH

சூலிநீ மந்திரம்

Supplemental No. 308. Bundle No. 13. Burnell's No. 6960. Same as in Ms. No. 6957.

# ।। शरभग्रालिनीमन्त्रः ॥ ŚARABHAŚŪLINĪMANTRAH

சாபசூலிநீ மந்திரம்

Supplemental No. 309. Bundle No. 13. Burnell's No. 6961. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणपतये नमः ॥

अस्य श्रीशरभश्र्लिनीसंमेळनमहामन्त्रस्य । शिरिस अघोरऋषये नमः ॥

End:

ओं खें खां खं फर् + पिक्षराजाय फर् खाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject :

प्रतिकियाश्क्रिनीशरभमन्त्रसंमिछितः ऋष्यादिन्यासोपेतः शुिलनी-भ्यानमात्रोपेतश्च चतुःपञ्चाशदक्षरमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ वालामालामन्त्रः (बालाध्यानम्) ॥ BĀLĀMĀLĀMANTRAH

பாலாமாலாமக்திரம்

Supplemental No. 310. Bundle No. 13. Burnell's No. 6962. Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagarī. No. of Granthas—11. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

मुलादिब्रह्मरन्त्रान्तं विसतन्तुतनीयसीम् । अम्(त्) अमरनीलाभधामिस्लामलपुष्पिणीम् ॥

End:

दधतीं चिन्तयेदेवीं वश्यसौभाग्यवत्प्रदाम् । श्रीरकुन्देन्दुधवळां प्रसन्तां संस्मरेत्प्रिये ।।

Colophon:

इति श्रीबालामालामन्त्रं संपूर्णम्।।

Subject :

बालाध्यानं ।

Kemarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ बालग्रहस्तवः ॥ BALAGRAHASTAVAH

பாலக்கிரஹஸ்தவம்

Supplemental No. 311. Bundle No. 13. Burnell's No. 6963. Substance—Paper. Sheets—1-3. Script—Devanagari. No. of Granthas—66. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ बालग्रहस्तवः ।। प्रयोगसारे—प्रणम्य शिरसा शान्तं गणेशानं तमीश्वरम् ।
बालग्रहस्तवं वक्ष्ये समस्ताभ्युदयप्रदम् ।।

End:

दिन्यं स्तोत्रसिदं पुण्यं बालरक्षाधिकारकम् । जपेत्सन्तानसिध्यर्थं बालद्रोहोपशान्तिदम् ॥

Colophon:

इति बालप्रहस्तवः ॥

Subject:

बालकरक्षार्थकः कुमारयोगिन्यादिबालग्रहदेवतास्तवः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ।। बालापद्धतिः ॥ BĀLĀPADDHATIH

பாலாபத்ததி

Supplemental No. 312. Burdle No. 13. Burnell's No. 6965. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanigari. No. of Granthas—10. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ओं ॥

गुरुं गणपति दुर्गा वद्धकं शिवमच्युतम् । ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये ।।

End:

वामपादपार्विण्यातत्रयेण भूमिस्थान्विघानिरस्य ताळत्रयेण अं०॥

Colophon: Nil.

Subject :

वालापद्धतौ उपक्रमे खल्प एव भागः

Remarks: The sheet is in good condition.

#### ।। बालाहृदयादिमन्त्राः ॥ BALAHRDAYADIMANTRAH

பாலாஹிரு தயா திமர் திரங்கள்.

Supplemental No. 313. Bundle No. 13. Burnell's No. 6966. Substance — Paper. Sheets — 1-15. Script — Devanagari. No. of Granthas—250. Complete.

Author -- ज्ञानार्णवित्रिपुरागमान्तर्गताः शिवेन शिवायै उपदिष्टाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नभः ॥ पार्वत्युवाच--

महादेव नमस्तुस्यं विरूपाक्ष नमो नमः। बालाहृदयमन्त्रस्य प्रयोगं वद शङ्कर ॥

End:

प्रत्यिक्तिरे क्षं हुंफद् क्षं हीं कराळदेष्ट्र ज्वालाजिहे ॥ इति प्रतिवादिविनाशनं ॥ श्रीर्जयित ॥

Colophon:

इति ज्ञानार्णवे बालात्रिपुरसुन्दरीहृद्यं संपूर्णम् ।। इति त्रिपुरागमे गौरीशिवसंवादे बालाकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

बालाहृद्यं । बालाकवर्च । अतिश्लाघ्या बालामाला । बाला-सप्तावरणस्तवराजः । बालाषट्त्रिंशाहृव्यनामस्तोत्रं । बालाबाग्बा-दिनीषोडशाक्षरीमन्त्रः । श्लिनीगायत्री । श्लिनीपञ्चदशाक्षरी । शैवमूर्तिपञ्चाक्षरमन्त्रः । श्लिनीदिग्बन्धनमालामन्तः । श्लिनी-मालामन्त्रान्तरं । अथर्वणभद्रकालीचतुर्विशत्यक्षरमन्त्रः ॥ प्रत्याङ्गरामालामन्त्रः । प्रह्बाधानिवर्तनादिसप्तविधफलदाः सप्त-संख्याकाः प्रत्याङ्गरामालामन्त्राश्च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ॥ **महाद्यास्तृम**न्तः ॥ MAHĀŚĀSTRMANTRAH

மஹாசாஸ்த்ருமக்திரம்

Supplemental No. 314. Bundle No. 13. Burnell's No. 6967. Substance — Paper. Sheets —1-3. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमहाशास्ता(स्तृ)महामन्त्रस्य अर्धनारीश्वर ऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः। महाशास्ता हरिहरपुत्रो देवता ॥

End:

तिंशद्भुजयुतं देवं त्रिंशहोर्दण्डमण्डितम् । सर्वसंपत्समृद्धचर्थं चिन्तयेत्साधकोत्तमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः सप्ततिंशदक्षरः शास्तृमन्तः । मृत्युञ्जयः ध्यानं । कंकालबीरभद्रमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः ध्यानं च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ मङ्गलमाहेश्वरीपद्धतिः (माला)॥ MANGALAMÄHEŠVARĪPADDHATIH

மங்களமாஹேச்வர்பத்ததி

Supplemental No. 315. Bundle No. 13. Burnell's No. 6970. Substance—Paper. Sheets—1-33. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—108. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः॥

ओं नमो भगवते रुद्राय । अस्य श्रीमहाविद्यामन्त्रस्य ॥ अघोर ऋषिः । त्रिष्टुण्छन्दः ॥

End:

एवं परमात्मा सुप्रीता वरदो अवेत्। श्रीमङ्गलमाहेश्वरी शुभं भवतु ॥ श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं ॥ शके १६२५ तारणनाम-संवतसरे आषाढशुद्धदितीयागुरुवासरे गोविन्देन लिखितं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

बहुमन्त्रकद्म्बात्मकः अशुद्धपुञ्जमयः अज्ञायमानप्रधानदेवताकश्च कश्चन मालामन्त्रः॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ महाविद्यास्तोत्रम् ॥ MAHĀVIDYĀSTOTRAM

மஹாவி த்யாஸ்தோ த்ரம்

Supplemental No. 316. Bundle No. 13. Burnell's No. 6971. Substance—Paper. Sheets—1-19. Script—Devanagari. No. of Granthas—148. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमहाविद्यामन्त्रस्य । अरुणीक ऋषिः । तिष्टुप्छन्दः । माहेश्वरी देवता ॥

End:

तेथैवचस्य मायाती आत्मने नैधनेन च।
रुद्रो ब्रह्मा तथा विष्णुद्रेरैवप्रश्रुजितां।
स्मरणादेव विद्याया ग्रुक्तो भवति पूरुषः॥

Colophon:

इति श्रीमन्त्रकरूपलतायां पुरश्चरणकरूपे महाविद्याप्रकरणं नाम अष्टा-दशस्तवक ॥ पूर्णमस्तु ॥

Subject:

नानामन्त्रात्मकः महाविद्यामालामन्तः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ महाविद्यास्तोत्रम् ॥

#### MAHAVIDYASTOTRAM

மஹாவித்யாஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 317. Burnell's No. 6972. Same as in Ms. No. 6971.

# ॥ श्रीमहाविद्यापद्धतिः॥ ŚRĪMAHĀVIDYĀPADDHATIH

ஸ்ரீ மஹாவித்யாபத்ததி

Supplemental No. 313. Bundle No. 13. Burnell's No. 6973. Substance—Paper. Sheets—1-3. Script—Devanagari. No. of Granthas—52. Complete.

Author — निन्दिकेश्वरशिवसंवादात्मकम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमहादेव्ये नमः ॥ श्रीमहादेवाय नमः । नन्दिकेश्वर उवाच—

> भगवन्देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक । महादेव्या प्रभावं च वक्तुमईसि मे प्रभो ॥

End:
य इदं शृणुयानित्यं श्रावयेद्वा समाहितः।
सर्वपापविश्चद्धात्मा याति माहेश्वरीं पदम्॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामळे ईश्वरनन्दिसंवादे महाविद्यास्तव(:) समाप्तः॥ Subject:

निद्केश्वरप्रश्नः । शिवेन महाविद्यामहिमानुवर्णनं । महाविद्याकवचं ।
महाविद्याख्यभुवनेश्वरीत्र्यक्षरमन्त्रः । चतुष्पष्टिविद्यात्मकमहाविद्यामहामालामन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ महाविद्यामन्त्रः ॥ MAHĀVIDYĀMANTRAH

மஹாவித்யாமக்திரம்

Supplemental No. 319. Bundle No. 13. Burnell's No. 6974. Substance—Paper. Sheets—1-12. Script—Devanagari.

No. of Granthas-77. Complete.

Author — नन्दिने शिवेन उपदिष्टः !

Beginning:

श्रीमहादेवाय नमः । निन्दिकेश्वर उवाच-भगवन्देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक ।
महादेव्याः प्रभावश्च वक्तुमहीस मे प्रभी ॥

End:

सर्वस्ववरदे सर्वदुःखनिवारिणि । सर्वसिद्धिकरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥ विन्नहा० ॥

Colophon: Nil.

Subject :

महाविद्यामाहात्म्यं ॥ महाविद्याकवर्षं । महाविद्यात्र्यक्षरीमन्त्रश्च ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition and wants end.

# ॥ सहाविद्यादिसन्त्राः ॥ MAHĀVIDYĀDIMANTRĀH

மஹாவித்யாதிமந்திரங்கள்

Supplemental No. 320. Bundle No. 13 Burnell's No. 6975. Substance—Paper. Sheets—1-12. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—77. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुसंविदानन्दनाथाय नमः ॥ हेतुकं पूर्वपीठे तु आग्नेयं त्रिपुरान्तकम् । दक्षिणे त्विभवेतालं नैर्ऋत्यां यमजिह्नकम् ॥

End:

परिवद्य(द्या)मन्त्रयन्त्रतन्त्रछेदनाय खिवद्यामन्त्रयन्त्रतन्त्र(न्त्रं) प्रकटय २ हंफट् खाहा ॥

Colophon: ?

Subject:

कोपि रक्षामालामन्त्रः ॥ महाविद्यास्तोल(माला)यन्त्रः ॥

कोप्यन्या मालामन्त्रः ॥ वीरभद्रमालामन्तः ॥ वीरनृसिंह-मालामन्तः ॥ हनुमन्यालामन्त्रश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ सहाविद्यामन्त्रः ॥ MAHĀVIDYĀMANTRAH

மஹாவித்யாமக்திரம்

Supplemental No. 321. Bundle No. 13. Burnell's No. 6976. Substance—Paper. Sheets—1-21. Script—Devanagari. No. of Granthas—170. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीमहाविद्यामन्त्रस्य अघोर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीमाहेश्वरी देवता ॥

End:

ओं नमो भगवते पद्मावते मुखकमलवासिनीं सर्वजनमुखमोहिनीं सर्वजनमुखरञ्जनीं गौरीं गान्धारीं स्त्रीपुरुषराजवश्यकरीं सर्व-जनवकरीं तैलोक्यमोहिनीं औं हीं श्रीं क्षीं मोहिनीं मोहिनीं स्वाहा !!

Colophon:

इति महाविद्यापद्धति संपूर्ण ॥ ?

Subject:

महाविद्यामालामन्त्रः ॥ अन्यस्पंक्षिप्तो मालामन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ सहाविद्यामालानन्त्रः॥ MAHĀVIDYĀMĀLĀMANTRAH

மஹாவித்யாமாலாமக்திரங்கள்

Supplemental No. 322. Bundle No. 13. Burnell's No. 6977. Substance—Paper. Spects—5-16 (=12) (1-4 sheets are not found.) Script—Devanageri. No. of Granthas—209. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

•••••िवन्तीमसृजं रिपुः (पोः)। गोकण्ठमिव शार्द्छ(ः) गजकण्ठं हरे(रि)र्यथा। कुपितायाच वाराह्या वर्षत्याशनयो रिपुः॥ ?

End:

प्रतिकूलं मे नक्यतु । अनुकूलं मे अस्तु ॥ महादेव्यै च विश्वहे॰ प्रचोदयात् ॥ हंसिनी करहृदयन्यासः ॥ Colophon: Nil.

Subject:

नानावैदिकऋड्यान्त्रसंकुलोऽयमन्यादशः शत्रुविषादिसकलदुरितहरः सर्वाभीष्टप्रदश्च महाविद्यामालामन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition but wants beginning.

# ॥ महाविद्यावनदुर्गास्तोत्रं ॥ MAHĀVIDYĀVANADURGĀSTOTRAM

மஹாவித்யாவாதுர்காஸ்தோத்திரம்

Supplemental No. 323 Bundle No. 13. Burnell's No. 6978. Substance—Paper. Sheets—1-26. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—408. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमहाविद्यावनदुर्गास्तोत्नमहामन्त्रस्य । अरण्येश्वर ऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः।

End:

हेमप्रख्यामिन्दुखण्डात्तमौलीं शङ्खारिष्टाभीतिहस्तां त्रिणेत्रां । हेमाञ्जस्थां पीतवस्त्रां प्रसन्नां देवीं दुर्गां दिन्यरूपां नयामि ॥

Colophon:

इति महाविद्यादुर्गा समाप्तः ।।

Subject:

वैदिकऋज्जान्त्रबहुलोयं अन्याद्यः महाविद्यामालामन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ वालामन्त्रः॥

#### BALAMANTRAH

பாலாமக்திரம்

Supplemental No. 324. Bundle No. 13. Burnell's No. 6979. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanágarī. No. of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीबालात्रिपुरसुन्दरीमहामन्त्रस्य । दक्षिणामृर्ति ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ॥

End:

अरुणिकरणजालैः + नित्यकल्याणशीला ॥ बालाषडक्षरीमन्त्रः॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाद्युपेतः बालाषडक्षरमन्त्रः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ।। बालामन्त्रादयः ॥ BALAMANTRADAYAH

பாலாமக்திரம் முதலியன

Supplemental No. 325. Bundle No. 13. Burnell's No 6980-Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagari. No. of Granthas—52. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीनाथादिगुरुत्रयं गण ।तिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौषं वटुकत्रयं पदयुगं दुतीक्रमं मण्डलम् । वीराद्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपश्चकं

श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्भण्डलम् ॥

End :

ओं मां माले महामाले सर्वशक्तिस्वरूपिणी (णि)। चतुर्वगिषयी यस्माचस्मान्मे सिद्धिदा भव।। हीं सिद्धयै नमः । श्री।।

Colophon: Nil.

Subject:

गुरुपरंपरावन्दनं । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः प्रणवाद्यो नमोन्तश्च बालाषद्वक्षरमन्तः । शनैश्चरद्वादशनामस्तोत्रं । भूप्रार्थनं । आसन-फलानि । मालाप्रार्थनं च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ दिधवामनादिमन्त्राः॥ DADHIVAMANADIMANTRAH

ததிவாமாமர் திரம்மு தலியன

Supplemental No. 326. Bundle No. 13. Burnell's No. 6981. Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagari. No. of Granthas—52. Complete. Auther—Nil.

Beginning:

#### श्रीमध्य अपतये नमः ॥

ओं नमो भगवते विष्णवे अन्नाधिपतये खाहा ॥ अनेन प्राणायामः॥

End:

इति जपः । उपसंहारः पूर्ववत् । यस्य स्मृत्या..... ग्रुख्यप्राणमन्त्रस्समाप्तः ॥

Colophon: Nil.

Mary Street

Subject:

द्धिवामनाष्टादशाक्षरमन्त्रः । गोपालाष्टादशाक्षरमन्त्रः । व्यासा-ष्टाक्षरमन्त्रः । धन्वन्तर्यष्टादशाक्षरमन्त्रः । प्रणवसंपुटितलक्ष्म्ये-काक्षरमन्त्रः । प्राणघडणमन्त्रश्च ॥

Remarks:—The Ms. is in fairly good condition but the letters of the last page are invisible. The Ms. is copied.

#### ॥ मन्युस्क्तविधानम् ॥ MANYUSÜKTAVIDHANAM

மந்யுஸ ூக்தவிதாநம்

Supplemental No. 327. Bundle No. 13. Burnell's No. 6982. Substance—Paper. Sheets—1-7. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—81. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ मन्युसक्तविधानं लिख्यते । तत्र प्रयोगार्णवे चतुर्दश्चेमकं सक्तं । विनियोगदीपिकायान्तु सक्तद्वयम्रक्तं ।

End:

पुत्रप्राप्तिभवति । नष्टप्राप्त्यथे दशसहस्रं जपेत् । कमलैश्शतपत्रै-हीमः ॥

Colophon:

इति श्रीविनियोगदीपिकाप्रयोगाणिवतानुसारेण मन्युसूक्तविधानं समाप्तम् ॥ संपूर्णप्रनथसंख्या ॥ १००००॥

Subject:

मन्युसूक्तस्य ऋष्यादिन्यासध्यानानि । पीठपूजा । यन्त्रपूजा । अष्टावरणपूजा । पुरश्चर्याविधिः । नानाफलोद्देश्यकाः प्रयोगाश्च ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ अन्तर्वहिर्मातृकान्यासः ॥ ANTARBABIRMĀTRKĀNYĀSAH

அந்தர்பஹிர்மாத்ருகாந்யாஸம்

Supplemental No. 328. Bundle No. 13. Burnell's No. 6983. Substance—Paper. Sheets—1-12. Script—Devanagari. No. of Granthas—125. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥

भूशुद्धिः । यथोक्तं शौचाचारपूर्वकं स्नानसन्ध्यादिकं कृत्वा शुचौ देशे यथोक्तं(के) आसन उपविश्य + ॥

End :

पं मजात्मने हृदयादिपादद्वये । सं शुक्कात्मने जठरे । हं वाय-व्यात्मने मुखे । क्षं क्रोधात्मने । व्यापकन्यासः ॥ इति बहिर्मातृका ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

अन्तर्मातृकान्यासः । बिह्मातृकान्यासम् ।। अन्ते चास्य प्रन्थस्य "शके १५...? जयसंवत्सरे कार्तिककृष्ण ७ सप्तम्यां सोमे तिदेने भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठा अन्तर्मातृका बिह्मातृका जनार्दन-भृष्टेगोरोपनाम्ना पुस्तकं लिखितं" ।। इति विद्यते ॥

Remarks:— The Ms. is in fairly good condition. The Ms. is written in one paper and folded into 12.

# अन्तर्वहिर्मात्कान्यासः॥ ANTARBAHIRMÄTRKÄNYÄSAH

அந்தர்பஹிர்மா த்ருகாந்யாஸம்

Supplemental No. 324. Burnell's No. 6984. Same as in Ms. No. 6983.

### ॥ **भ्रुद्धिः**॥ ৪អបិន័បDDBIH

#### பூசுத்தி

Supplemental No. 330. Bundle No. 13. Burnell's No. 6985. Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीवेङ्कटेशाय नमः ॥ भ्रुशुद्धिः ॥ उत्पतन्तीह भ्रुतानि पृथिव्यन्तरवासिनः ॥

End:

इति भृशुद्धिं कृत्वा भूम्यां उदकं प्रोक्ष्य सम्यगुपविशेत्।।

Colophon:

इति भूशुद्धिः ॥

Subject :

भूशुद्धिविधिः ॥

Remarks: - The Ms. is in bad condition.

# ॥ अजपागायत्रीविधानम् ॥ AJAPĀGĀYATRĪVIDHĀNAM

அஜபாகாயத்ரீவிதாகம்.

Supplemental No. 331. Bundle No. 13. Burnell's No. 6986. Substance—Paper. Sheets—1-7. Script—Devanagarī. No. of Grunthas—52. Complete.

Author— श्रीशंकरभगवत्पादकृतेरुद्धृत्य लिखितम्।

Beginning:

श्रीवेद्व्यासाय नमः॥

ओं अजवागायतीमन्त्रस्य । हंसऋषिः ॥ अनुष्टुप्छन्दः । श्रीपरमहंसो देवता ॥ End:

हस(ः)सोहमिति ध्यात्वा सोहं व्यञ्जनहीनतः। पश्च(१)संहत्य चात्मानमण्डरूपं विभावये(त्)॥ तारमभ्यसेत् पुनरहोराच्यादि संकल्प ईतिमभ्यसेत्॥

Colophon:

इति श्रीशङ्कराचार्यविरचिते अजपागायत्नीविधानं संपूर्णं ॥ श्रीगुरु-नाथार्पणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ।। सुदर्शनक्षवचम् ।। SUDARSANAKAVACAM

**ை** தர்சாகவசம்

Supplemental No. 332, Bundle No. 13. Burnell's No.6987, Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagari. No. of Granthas—32. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीः ॥

अस्य श्रीसुदर्शनकवचस्ते।त्रमहामन्त्रस्य । अन्तर्यामिनारायण ऋषिः ॥ अनुष्टुप्छन्दः । श्रीसुदर्शनपरमात्मा देवता ॥

End:

सर्वतो दिश्च मे पातु ज्वालासाहस्रसंयुतः ॥ एवं सर्वत्र संक्षेपात् सर्वदा सर्वरूपवान् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानाेेेपतं सुदर्शनकवचम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition

# ॥ यक्षिणीपद्धतिः ॥

#### YAKSINIPADDHATIH

யக்ஷிணீபத்ததி.

Supplemental No. 333. Bundle No. 13. Burnell's No. 6988. Substance—Paper. Shoets—1-21. Script—Devanigali. No. of Granthas—113. Complete. Author— महिकानाथ: 1

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ षट्त्रिंशदाख्याता यक्षिणी वरिसद्भिदा । करिकणीमते तन्त्रे शंभ्रदेवेन विसृतान् (विस्तृतम्)॥ आराधनं महत्तासां प्रवदामि समासतः।

End:

खरकेशिका ३१ भोगिनी ३० पश्चिनी ३३ खर्णवती ३४. देविरतिप्रिया ३५.

Colophon:

इति मिक्कितानाथविरिचिते सर्वसङ्ग्रहे रत्नमालायां साम्बतन्त्रे यक्षिणी समाप्तः प्रथमोपदेशः ॥ श्रीसद्गुरुनाथार्पणमस्तु ॥

Subject:

षिचित्रायक्षिण्यादिरतिप्रियायक्षिण्यन्ताः पञ्चित्रिश्चाक्षिणीमन्त्राः । चिञ्चिणीरक्तकम्बलकाकामापिशाचिन्याख्यपिशाचिनीमन्त्राश्च । Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ पुत्रप्रदसुदर्शनादिस्तोत्रम् ॥ PUTRA PRADA SUDA RSANĀ DISTOTRAM

புத்திரப்ரதஸு தர்சநாதிஸ்தோத்திரம்

Supplemental No. 534 Bundle No. 18. Burnell's No. 6989. Substance—Paper. Sheets—1-8. Script— Deva-

någari. No. of Granthas—122. Complete. Author— भगवान् बृहस्पतिः।

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः।। मन्त्रनिर्णयः॥ करुणाकर देवेश नवनीताशन प्रभो। देहि मे पुत्रसन्तानं कुलवृद्धिकरं छुभम्।।

End:

करुणाकर देवेश नवनीताशन प्रश्नो । देहि मे पुत्रसन्तानं त्वामस्मि शरणं गतः ॥

Colophon:

इति बाहस्पत्यसन्तानदीपिकायां सकलमन्त्रनिर्णयप्रकरणं नाम पञ्चशततमोध्यायः ॥

श्रीमते सन्तानगोपालाय नमः ॥

Subject:

सुदर्शनमन्त्राणिषट्कं । गणेशाष्टकं । भैरवाष्टकं । दशावतारद्शकं । पद्धायुधपद्धकं । दिक्पालाष्टकं । गणेशादुगिक्षेत्रपालवदुक-चतुष्टयं । नाक्षत्रसप्तविंशकं । नवप्रहनवकं । बालकृष्ण, बलभद्र, वसुदेव, देवकी, नन्दगोप, यशोदा, दामोदर, रोहिणी, सन्तान-गोपालनवकं ॥ इत्येवंनिर्दिष्टदेवतास्तुतिक्रपं पुत्रभदस्तोत्रकदंबम् ॥ प्रतिक्रोकं देवतानाममन्त्रोपेतद्ध ॥

Remarks: -The Ms. is in good conditio 1.

# ॥ सुदर्शनमन्त्रः (मालामन्त्रः) ॥ SUDARSANAMANTRAH

ஸ**ு**தர்சகமக்திரம்

Supplemental No. 335. Bundle No. 13. Burnell's No. 6990. Substance — Paper. Sheets-1-4. Script—Devanagari. No. of Granthas —85. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीसुदर्शनमहामन्त्रस्य । अहिर्बुध्न्यो भगवानृषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीसुदर्शनरूपो महाविष्णुर्देवता ॥

End:

श्रीमान्सौदर्शनी साक्षात्पुरुषः सुमुखो भवेत् । सत्यं अत्यं मया प्रोक्तं नात कार्या विचारणा ॥ हरिःओं ॥

Colophon: Nil.

Subject :

सुदर्शनदिग्बन्धनं । सुदर्शनमालामन्त्रद्वयं । सुदर्शनयन्त्रं । पुरश्चर्या-विधिः । प्रयोगाश्च ॥

Remarks: -- The Ms. is in good condition.

# ।। सुदर्शनसन्त्रः ॥ SUDARŠANAMANTRAH

வு தர்சகமக் திரம்

Supplemental No. 346. Bundle No. 13, Burnell's No. 6991.

Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari.

No. of Granthas—25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीसुदर्शनषडश्वरमहामन्त्रस्य अहिर्बुध्न्यो भगवानृषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीसुदर्शनरूपी विष्णुरेवता ॥

End:

ुदर्शनषडक्षरमन्त्रः । अक्षरलक्षजपः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

सुद्रीनदिग्बन्धनमन्त्रः । षडक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ बन्दीदेवीमन्त्रः॥ BANDIDEVIMANTRAH

பந்தீதேவீமந்திரம்

Supplemental No. 337 & 338 Bundle No. 13. Burnell's No. 6992, 6993. (=2 Mss.) Substance - Paper. Sheets - Each 1. Script - Devanagari. No. of Granthas - Each 13. Complete. Author - Nil.

Beginning :

## श्रीगुरवे नमः ॥

अस्य श्रीबन्दीदेवीमन्त्रस्य । कण्वऋषिः । बन्दी देवता । विराद् छन्दः ॥

End:

जपमष्टोत्तरं १०८. इति बन्धमोक्ष ..... समाप्ता ॥
पुरश्वरणं त्रिलक्षम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

बन्दीकृतस्य बन्धमोक्षकरः बन्दीदेवीदशाक्षरमन्त्रः ॥ बन्दीदेव्यष्टक-स्तोत्रं च ॥

Remarks:—The Mss. are in good condition. One bijam is different in Mantra.

## ॥ सुब्रह्मण्यपीठपूजा ॥ SUBRAHMANYAPITHAPÜJĀ

*வ*ுப்ரஹ்மண்ய பீடபூஜை

Supplemental No. 339. Bandle No. 13. Burnell's No. 6994. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari. No. of Granthas—1:1. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ पीठपूजाविधिः ॥ कालाग्निरुद्राय नमः । आधारशक्तयै नमः । कुर्माय नमः । अनन्ताय नमः ।

End:

अवकुण्ठितो भव । प्रसीदो भव । (प्रसन्तो भव) मूलमन्त्रेण षोडशोपचारपूजां कुर्यात् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

सुत्रद्मण्यपूजोपयुक्तः पीठपूजाविधिः।

Remarks:-The Ms. is not in good condition.

# ।। विभृतिमन्त्रः (भस्मधारणविधिः) ॥ VIBHŪTIMANTRAH

விபூதிமந்திரம்

Supplemental No. 340. Bundle No. 13. Burneli's No. No. iess 1. Substance - Paper. Sheet - 1. Script - Devanagari. No. of Granthas - 9. Complete. Author - Nil.

Beginning:

ओं अस्य श्रीविभूतिमन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः । अनुष्दुप् छन्दः । सदाशिवरुद्रो देवता ॥

End:

अपरगळे परमात्माय (त्मने ) नमः । सर्वाङ्गे सदाशिवाय नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

विभूतिधारणविधिः । तदुपयुक्ता वैदिकऋ आन्त्राश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

# ॥ महिषमदिन्यावरणपूजाकमः॥ MAHISAMARDINYÄVARANAPÜJÄKRAMAH

மஹிஷமர்திநீஆவாணபூஜாக்கிரமம்

Supplemental No. 341. Bundle No. 13. Burnell's No. No. less 2. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—32. Complete. Author—Nil.

Beginning:

महिषमिदिनीआवरण(णं) । अङ्गेः प्रथमाद्यतिः। आं दुर्गायै नमः। इंवरमूर्तिन्ये नमः। उं आर्याये नमः।

End:

लोकेश्वेस्तृतीयावृतिः । तदायुधैश्चतुर्थ्यावृतिः । इत्यावरणम् ॥ Colophon: Nil.

Subject:

महिषमर्दिनीपञ्चावरणपूजाक्रमः । अघोरपञ्चावरणपूजाक्रमः । पाशुपतास्त्रदेवसप्तावरणपूजाक्रमः । वेणुगोपालद्वादशावरणपूजाक्रमः । कमः ।। लक्ष्मचितुरावरणपूजाक्रमश्च ।।

.Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ वशीकरणमन्त्रः (बाराहीमन्त्रः) ॥ VAŠĪKARANAMANTRAH

வசீகாண மந்திரம்

Supplemental No. 342. Bundle No. 13. Burnell's No. No. less 3. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—13. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः

अस्य श्रीवशीकरणमन्त्रस्य । अज ऋषिः । गायत्री छन्दः । वशीकरणवाराही देवता ।

End:

वाराहीमूलमन्त्रः अयुतचतुष्टं (ष्टयं) पुरश्चरणं । श्रीराम जय राम जय जय राम ॥

Colophoa: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः चतुःपञ्चाशदक्षरः वश्यप्रधानः वाराहीमन्त्रः॥

Remarks: - The Ms. is not in good condition.

## ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ॥ NARAYANASTAKSARAMANTRAH

நாராயணாஷ்டாக்ஷரமந்திரம்.

Supplemental No. 313. Bundle No. 14. Burnell's No. 6995. Substance - Paper. Sheets -2-7(=6). Script - Devanagari. No. of Granthas -97. Complete. Author - Nil.

Beginning:

हृदययं स्पृष्टा अग्निमण्डलित्रकोणाकाररक्तवर्णपद्ममध्यास्थितः अग्न्यन्तर्याभी श्रीसंकर्षणो भगवान् मच्छरीरस्थं पापपुरुषं अग्निना निर्दहतु ।।

End:

जपानन्तरं पुनः प्राणायामं कृत्वा अङ्गन्यासकरन्यासं कृत्वा ध्यानश्लोकं पठित्वा समापयेत ॥

Colophon:

इत्यष्टाक्षरमन्त्रजपः ॥

Subject:

भूतशुद्धेरन्तिमभागतत्वन्यासमातृकान्यासोपेतः विष्णोरष्टाक्षरमन्त्रः॥

Remarks:—The Ms. is in decayig condition. The Ms. is folded and broken in the middle, and wants beginning.

#### ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ॥

## NARAYANASTAKSARAMANTRAH

நாராயணாஷ்டாக்ஷரமந்திரம்.

Supplemental No. 344. Bundle No. 14. Burnell's No. 6996. Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—80. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥

ओं अपसर्पन्तु ये भूता(ः) । ओं यं ओं र ओं वं ओं गुरुम्यो नमः । श्रीपरमगुरुभ्यो नमः ॥

End:

पूर्णानन्दात्मने अनामिकाभ्यां नमः । पूर्णतेजात्मने कतिष्ठि-काभ्यां नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गुरुपरंपरानमस्कारभूतशुद्धिदिग्वन्धतत्वन्य।समात्रकान्यासोपेतः नारायणाः ष्टाक्षरमन्त्रः । कृष्णषडक्षरमन्त्रः न्यासैकदेशयुतश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition and wants end.

## ा अष्टी महामन्त्राः॥

#### ASTAU MAHAMANTRAH

அஷ்டமஹாமந்திரங்கள்

Supplemental No. 345. Bundle No. 11. Burnell's Ns. 6997. Substance—Paper. Sheets—1-13 Script—Devanâgarī. No. of Granthas—210. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरामाय नमः । हरिः ओं ॥

ऐन्द्रादिदिक्षु बधामि नमेश्रकाय खाहा ॥ ओं रं सहस्रारं (रहुं) फट् इीत दिग्बन्धः।

End:

पुनर्मातृकान्यासतत्वन्यासौ कृत्वा विशिष्टमन्त्रे(त्र)जपसमर्पणं कार्यः ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । गुरुपरंपरानितः । भूतशुद्धिः । दिग्बन्धः । तत्वन्यासः । मातृकान्यासः । प्रणवमन्त्रः । नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः । व्याहृति-मन्त्रः । वासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रः । ब्रह्मगायत्रीमन्त्रः । मातृका-मन्तः । पौरुषमन्त्रः । विष्णुषद्धस्मन्त्रः । कृष्णषद्धस्मन्त्रश्चे-त्यष्टौ महामन्त्राः ॥ कृष्णमन्त्रस्तु सम्प्रदायागत अष्टाधिको मन्त्रो वोष्यः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ॥ NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH

நாராயணாஷ்டாகூரமந்திரம்

Supplemental No. 346. Bundle No. 14. Burnell's No. 6998. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script — Devanagari. No. of Granthas—80. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अपसर्पन्तु + शिवाज्ञ्या ॥

End:

अङ्गन्यासकरन्यासं कृत्वा ध्यानश्लोकं पठित्वा समापयेत्॥ मातृकान्यासं तत्वन्यासं कुर्यात्॥

Colophon: Nil.

Subject :

भूशुद्धिदिग्बन्धनभूतशुद्धितत्वन्यासमातृकान्यासोपेतः नारायणाष्टाश्वर-

मन्बः ॥

Remarks :-- The Ms. is folded and broken in the middle.

# ॥ तत्वभेदः (पंचविंशतिशिवम्तितत्वनिरूपणं)॥ TATTVABHEDAH

த<u>த்து</u>வபேதம்

Supplemental No. 347. Bundle No. 14. Burnell's No. 6993. Substance—Paper. Sheets—3-30(=27). Script—Devanagari. No. of Granthas—130. Incomplete.

Author— आग्रमान्तर्गतः !

Beginning:

... ... ... मुक्तिप्रदायकस् । वातूलाख्यं महातन्त्रे (न्त्रं) दक्षो खृतिभिवोद्धतम् ॥ ७॥ सारात्सारं समुद्धत्य गुद्धाख्यं तन्त्रमुत्तमम् ॥

End:

शक्तिदेदं ? विशेषेण समासात्परिकीर्तितम् । तत्वभेदिमदं प्रोक्तं ? वर्णभेदमथ शृणु ॥

Colophon:

इति वालभेदे शुद्धाख्ये सहस्रसंहितायां तत्वभेद(:) प्रथमः पटलः॥ श्रीरस्तु ॥

Subject :

पञ्चिविंशतिसंख्याकानि शिवतत्वानि निरूप्य, तत्वसंख्याकानां पञ्चिविंशतिमूर्तीनां स्वरूपं प्रतिपाद्यति ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition but wants beginning.

#### ॥ नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ॥

NARAYANASTAKSARAMANTRAH

நாராயணாஷ்டாக்ஷரமந்திரம் Supplemental No. 348. Bundle No. 14. Burnell's No. 7000. Substance—Paper. Sheets—1-15. Script—Devanagarī. No. of Granthas—85. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसरखत्यै नमः ॥ गुरुभ्यो नमः ॥ नारायणाष्टाश्वरप्रारंभः ॥ मम शरीरस्यान्तर्याम (मी)ऋषिः ।

Erd:
पुनरष्टाङ्गन्यासः ॥ पुनर्मातृकान्यासः ॥ संपूर्व ॥ श्रीनारायणापेणसस्त ॥ अध्यै द्वात ॥

Colophon: Nil.

Subject:

दिग्बन्धनं । भूशुद्धिः । गुरुपरंपरावन्दनं । भूतशुद्धिः । तत्वन्यासः । मातृकान्यासः । नारायणाष्टाक्षरस्य ऋष्यादिन्यासः ध्यानं च ॥ मूल्यमन्त्रस्तु नोट्टाङ्कितः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ॥

## NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH.

நாராயணாஷ்டாக்ஷரமந்திரம்

Supplemental No. 349. Bundle No. 14. Burnell's No. 7001. Substance—Paper. Sheets—1-16. Script — Devanagarī. No. of Granthas—115. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ प्राङ्मुखो वा उदङ्मुखो वा देवाग्निदि(दी)पेन्दुविप्रसूर्य-गुरुगोजलमुखो वा उपविशेत् ॥

End:

अनेन नारायणाष्टाक्षरमन्त्रजपेन भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणं[णः] श्रीयतां। श्रीलक्ष्मीनारायण[ः] सुप्रीतो वरदो ...। Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिः । दिग्बन्धः । गुरुपरंपरानितः । भूतशुद्धिः । मातृकान्यासः । न्यासाद्येपतः नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ।।

Remarks:- The Ms. is in good condition.

# ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ॥

## NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH

**நாராயணாஷ்டாக்ஷாம**ந்திரம்

Supplemental No. 350. Bundle No. 14. Burnelt's No. 7002. Substance—Paper. Sheets—1-8. Script — Devanagari. No. of Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

नारायणेति मन्त्रे(ण) प्राणायामः । ओं भूः अग्न्यात्मनेऽनिरुद्धाय हृदयाय नमः ॥

End:

जपोपसंहारः प्रवेवत् । श्रीवेङ्कटेश प्रसन्न । श्रीवेदव्यापाय नमः। Colophon: Nil.

Subject:

तत्वन्यासः । मातृकान्यासः । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ।।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ लक्ष्म्यष्टाक्षरसन्त्रः ॥

## LAKSMYASTAKSARAMANTRAH

லக்ஷ்மீஅஷ்டாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 851. Bundle No. 14. Burnell's No. 7003.

Substance— Paper. Sheets—?. Script—Devanagarī. No. of Granthas—6. Complete.

Full text :-

श्रीलक्ष्मीन।रायणा( नारायणा )ष्टाक्षरमन्त्रस्य अस्य नारायण ऋषिः । देवीगायत्री छन्दः । लक्ष्मीनारायणो देवता । श्रीं बीजं । श्रीं महालक्ष्म्यै शक्तिः । नमः कीलकं । श्रीलक्ष्मीप्रसादिसद्भवर्थे जपे विनियोगः । न्यासः — श्री अङ्गुष्टाभ्यां नमः। महालक्ष्म्ये तर्जनी॰ नमः। मध्यमा० महालक्ष्म्यै श्री अनामिका० कानाष्ट्रिकाभ्यां० करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ एवं हृदयादिन्यासः ॥ ध्यानं--श्रीः पद्मा कमला मुकुन्दमहिषी लक्ष्मीः तिलोकेश्वरी या श्रीराब्दिसुता विरिश्चिजननी विद्या सरोजात्मिका ॥ सर्वाभीलप्रदेति सततं नामानि यो (ये) द्वादश प्रातः ग्रद्धतरा जपन्ति सततं सर्वाह्रभन्ते ग्रभान् ॥ ॥ श्री श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॥ इति मृलम् ॥

Remarks: - The Ms. is in fairly good condition.

#### ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ॥

## NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH:

நாராயணாஷ்டாகூரமக்திரம்

Supplemental No. 352. Bundle No. 14. Burnell's No. 7004. Substance — Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas — 30. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

ओं भूः असी(प्राज्ञा)त्मने अनिरुद्धाय हृदयाय नमः। ओं खः सूर्यात्मने संकर्षणाय शिखायै वौषद्॥ End:

अस्य श्रीनारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य मन्त्रोपसंहारविनियोगः । अं विश्वाय नमः । पंचाङ्गन्यासं कृत्वा यसेस्मृत्यती? समर्पयतु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

तत्वन्यासमातृकान्यासोपेतः नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ॥ अत्यशुद्धः असमग्रविषयश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

#### ॥ नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ॥

## NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH

நாராயணாஷ்டாக்ஷரமந்திரம்

Supplemental No. 313. Bundle No. 14. Burnell's No. 7005. Substance—Paper. Sheets—1-11. Script—Devanägari. No. of Granthas—92. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः । मम शरीरसा-न्तर्यामी ऋषिः । प्रकृतिषुरुष ? छोद (छन्दः ) । परमात्मा सत्यो देवता ॥

End:

अथाङ्गुळिन्यासः। ओं कुं तर्जनीभ्यां नमः। ओं ष्टां मध्य-माभ्यां नमः। ओं यं अनामिकाभ्यां नमः। ओं नं कनिष्टिकाभ्यां नमः॥ ?

Colophon: Nil.

Subject :

भूशुद्धिगुरुवन्दनभूतशुद्धितत्वन्यासमातृकान्यासपूर्वकः ऋष्यादि-न्यासध्यानोपेतः नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ऋष्णषडक्षरमन्त्रश्च ॥ Remarks: - The Ms. is in decaying condition ..

## ॥ तत्वन्यासमातृकान्यासहंसमन्त्राः ॥ TATTVANYĀSAMĀTRKĀNYĀSAHAMSAMANTRĀH

தத்துவர்யாலம், மாத்ருகார்யாலம், ஹம்மைர்திரம்

Supplemental No. 354. Bundle No. 14. Burnell's No. 7006. Substance — Paper. Sheets-1-22. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—151. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीवेदन्यासाय नमः । प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा देवाग्निदीपेन्दुगोविप्रजलमुखो वा चेलाजिनकम्बळकुशोत्तरे आसने उपविश्य ॥

End:

अों सत्यं नारायणाय अस्ताय फट् ॥ वर्णदेवताध्यानं ॥

मूर्तयोष्टाविप ध्येयाश्रक्रगंखवराभयैः ॥

युक्ताः प्रदीपवर्णा० ... ... ... ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिभूतशुद्धितत्त्रन्यासमानुकान्यासाः । ब्रह्मगायत्रीजपः । अजपा-गायत्रीजपः । इंसमन्त्रजपः । नारायणाष्ट्राक्षराङ्गन्यासकदेशश्च ॥ Remarks:— The Ms. is in good condition.

#### ॥ नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ॥

# NARAYANASTAKSARAMANTRAH

நாராயணாஷ்டாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 355. Bundle No. 14, iturnell's No. 7007. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—11. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

ओं नमो नारायणायेति मन्त्रेण प्राणायामः । ३५॥ २४॥ १२॥ १२॥ इति पक्षत्रयं शक्ताशक्तपक्षे ॥ अथ पञ्चाङ्गन्यासः ॥

End:

जले श्रीकारं लिखित्वा तत्र विष्णुं आवाद्य संपूच्य मन्त्रमुचार्य नारायणं तर्पयामीत्युक्तका तर्पणं कुर्यात् ॥ संख्या तु १०,८, १४, १०, नात्र जपद्यांश्चेन तर्पणम् ॥

Colophon :- Nil.

Subject :

ऋषिन्यासाद्येपतः नारायणाष्टाक्षरजपविधिः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ॥ वगलामन्त्रः (तिरस्करिणीमन्त्रश्च) ॥ BAGALĀMANTRAH

#### பகளாமக்திரம்

Supplemental No. 356. Bundle No. 14. Burneli's No. 7008. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—19. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । बगलामन्त्र(ः) ॥ अस्य ब्रह्मास्त्ररूपिणी बगला-मुखी अम्बामहामन्त्रस्य । नारद ऋषिः । गायत्री छन्दः ॥

End:

इसैं कवचाय हुं। इस्रों नेत्रत्रयाय वषट्। इस्रः अस्त्राय फट्॥ ओं भूर्श्वक्सुवरों इति दिग्बन्धः॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः वगळामुखीमन्त्रः । तिरस्करिणीमन्त्रश्च ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ॥ वगलामन्त्रः॥

#### BAGALAMANTRAH

#### பகளாமக்திரம்

Supplemental No. 357. Bundle No. 14. Burnell's No. 7009. Substance—Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagari.

No. of Granthas—100. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

ओं अस्य श्रीवगलास्त्रमन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः । पंक्तिछन्दः । रण-स्तंभनकारिणी श्रीवगळा देवता ॥

End:

हरिद्वामालिकया वर्णलक्षजपः । तद्दशांशं मधुमिश्रजलेन तर्पणं ।
मधुमिश्रितान्नेन हवनं । तद्दशांशं ब्राह्मणभोजनम् ॥
ओं अश्रीअशी ॥ ? —

Colophon : Nil.

Subject:

बगलाषट्वाशदक्षरमन्त्रः ॥ उल्कामुखीमन्त्रः । ज्वालामुखीमन्त्रः । जातवेदोमुखीमन्त्रः । परिवद्याभिक्षणीमन्त्रः । शताक्षरीमन्त्रः । हृदयमन्त्रः । चतुरक्षरीमन्त्रः । अष्टाक्षरीमन्त्रश्च । एतेषां जवानामिष बगलामन्त्राणां प्रत्येकं ऋध्यादिन्यासपूर्वकं ध्यानं च ॥

Remarks:- The Ms. is in decaying condition.

## ॥ बगलापद्धतिः॥

#### BAGALAPADDHATIH

#### பகளாபத்ததி

Supplemental No. 358. Bundle No. 14. Burnell's No. 7010. Substance—Paper. Sheets—13. Script—Devanagarī. No. of Granthas—200. Complete. Author—Nil.

Beginning:

## श्रीमहागणपतये नमः ॥

तत्र साधकः त्राह्मे सुहूर्ते चोत्थाय हस्तौ पादौ प्रक्षाळ्य धौते वाससी परिधायाचम्य स्वासने समुपविषय पूजामूर्तिनिर्माल्य-मपकुष्य ।

End :

खहृदयकमले सूर्यमण्डले देवीं विसृतित् । अनेन जपानुष्ठानेन जगदम्बा सुप्रीता भवतु ॥ श्रीः ॥ नित्यं ज(प)संख्या ३०००॥ अध्यम १०००। कानिष्ठ अष्टोत्तरशत १०८॥

Colophon: Nil.

Subject :

गुरुवन्दनं । मूलकुण्डलिनीध्यानं भूप्रार्थनं । वैदिकसंध्यान्तिक्रया । तांत्रिकसन्ध्या । प्राग्द्वोर पापित्वसर्जनं । मार्ताण्डभैरवार्घं। पूजा द्वारपूजा । भूतशुद्धिः । प्राणप्रतिष्ठा । षडङ्गन्यासः । मातृकान्यासः । जपसमर्पणं चेति बगलोपासकाह्विकविधिः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ बगलामन्त्रः॥

#### BAGALAMANTRAH

பகளாமக்திரம்

Supplemental No. 359. Bundle No. 14. Burnell's No. 7011. Substance — Paper. Sheets—2, Script — Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

## श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

अस्य श्रीवगलामुखीमहामन्त्रस्य । नारदभगवान् ऋषिः ।

End:

महाविद्या महामाया साधकस्य वरत्रदा । तस्यास्स्मरणमात्रेण त्रैलोक्यं स्तंभयेत् क्षणात् ॥ मूलमन्तः ॥ इति समाप्तः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः षट्तिंशदक्षरः बगलामुखीमन्त्रः, यन्त्रं च ॥
Remarks:—The Ms. is in decaying condition.

## ॥ प्रत्यंगिरामन्त्रः ॥ PRATYANGIRAMANTRAH

பாத்யங்கிராமக்திரம்

Supplemental No. 360. Bundle No. 14. Burnell's No. 7012. Substance — Paper. Sheets— 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—21. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेश प्रसन्न ॥

ओं अस्य श्री प्रत्यंगिरादिग्बन्धनस्तोत्रमन्त्रस्य । प्रत्यंगिरऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । उग्रा ... देवता ॥

End:

सर्वतो धारयेदियां महाभयविपत्तिषु ।
महाभयेषु घोरेषु न भयं विद्यते कचित् ॥
सर्वान्कामानवाप्नोति ... ... न संशयः ।

Colophon: Nil,

Subject:

प्रत्यंगिरादिग्बन्धनमालामन्त्रः । प्रत्यङ्गं मन्त्रेण रक्षाऽनेन अभि-धीयते ॥ Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

## ॥ बगलामन्त्रः ॥ BAGALĀMANTRAH

பகளாமக்திரம்

Supplemental No. 361. Burnell's No. 7013. Same as in Ms. No. 7011.

## ॥ शरभन्नत्यंगिराध्यानानि ॥ ŠARABHAPRATYANGIRĀDHYĀNĀNI

சாபதியாகமும் ப்ரத்தியங்கிரைதியாகமும்

Supplemental No. 362. Bundle No. 14. Burnell's No. 7014. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—15. Complete. Author— Nil.

Beginning:

#### श्रीशरभाय ।।

दंष्ट्रानखोग्रः शरभः सपक्षः चतुर्भुजश्राष्ट्रपदस्सहेतिः । कोटीरगंगेन्दुधरो नृसिंहक्षोभावहोस्मद्रिपुहास्तु शंभुः॥

End:

अधोवायेन हस्तेन विभ्राणां पाश्चमेव च । एवं ध्यात्वा महाकुत्यां वाग्भिरभ्य चेयेद्बुधः ॥

Colophon: Nil-

Subject:

शरभण्यानं स्रोकत्रयं ॥ प्रत्यंगिराध्यानं स्रोकपंचकं च ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition.

# ॥ प्रत्यिङ्गिरायन्त्रः ॥

## PRATYANGIRAMANTRAH

பாத்தியங்கிராமக்திரம்

Supplemental No. 363. Bundle No. 14. Burnell's No. 7015. Substance—Paper. Sheets-6. Script-Devanagari. No. of Granthas-90. Incomplete. Author- सन्त्रमहोदधेरुदधृतः !

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः॥

वटाधस्ताइत्वपीठोपविष्टं सस्मिताननं । एवं कृतं हुतो मन्त्री लक्ष्म्या जयति वित्तपम् ॥

End:

मण्डकवदने न्यस्येत्पीतस्त्रेण वेष्टयेत । पूजितं पीतपुष्पैस्तु बाचां संस्तंभनं परम् ॥

Colophon:

इति श्रीमन्सन्त्रसहोद्धौ अन्नपूर्णीद्सन्त्रप्रकाशनं नाम नवमस्तरङ्गः ॥ Subject :

प्रत्यंगिरामन्त्रः प्रयोगश्च । बगलामन्त्रः प्रयोगश्चासंपूर्णः मन्त्रमहोदधौ नवसतरङ्गे अन्तिमभागः दशमतरङ्गे आद्यभागश्च॥ Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ प्रत्यंगिरामन्त्राः ॥ PRATYANGIRAMANTRAH

பாத்தியங்கிராமக்திரங்கள்

Supplemental No. 364. Bundle No. 14. Burnell's No. 7016. Substance—Paper. Sheets-1-28. Script-Devanagari. No. of Granthas-238. Complete.

Author-ब्रह्मागस्त्यसंवादरूपः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । प्रत्यङ्गिराये नमः ।

यं मे खसेन्यक्षेत्रकळत्नपशुपुत्रधनधान्यगृहदेहाभिमानप्राणादय-संसति तेषा सर्वतो रक्षा करिष्ये ॥

End:

संवित्खरूपमिखलं निजवोधरूपं दीपं हृदम्बुजदळे मम घेहि मातः। द्रष्टुं तवात्र महिमानमगाधमायं सायन्तनेन्दुवदने सदने सुखस्य।।

Colophon: Nil.

Subject :

चतुर्दशसंख्याकानां प्रत्यित्रश्चां यन्त्वाणि, प्रयोगाश्च ॥ ऋचश्चा-त्वाप्रे निरूपिता भवन्ति ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ॥ प्रत्यंगिरापद्धतिः ॥ PRATYANGIRAPADDHATIH

பாத்தியங்கிளபுத்ததி

Supplemental No. 305. Bundle No. 14. Burnell's No. 7017. Substance — l'aper. Sheets-1-14. Script—Devanagari. No. of Granthas—135. Complete. Author— पार्वत्ये शिवनोपदिष्टा।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥ श्रीमहादेन्ये नमः॥ श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः ॥ अस्य श्रीप्रत्यङ्गिरास्तोत्र-मन्त्रस्य । श्रीमहादेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । प्रत्यङ्गिरा देवता ॥ End:

सर्वतो रक्षयेद्विञ्चात् सहाभयविपात्तेषु । महाभयेषु सर्वेषु न भयं विद्यते क्वचित ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामळे वामकेश्वरतन्ते ईश्वरपार्वतीसंवादे प्रत्यिद्धा-विधानं संपूर्णम् ॥ श्रीसाम्बसदाशिवार्पणमस्तु ॥

Subject:

प्रत्यंगिरासालामनत्रः । प्रत्यंगिराङ्गमन्त्राश्च ।

Remarks: - The Ms. is in good condition and copied.

## ॥ प्रत्यंगिरामालामन्त्रः ॥

#### PRATYANGIRAMALAMANTRAH

ப்ரத்தியங்கிராமாலாமக்திரம்

Supplemental No. 866. Bundle No. 14. Burnell's No. 7018. Substance — Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—23. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेश प्रसन्त ॥

अथर्वणभद्रकाठीमहामन्त्रस्य । अथर्वाङ्गिरसे ऋषये शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे ग्रुखे ।

End:

जातवेदसे सुनवास सोमं०। एवं १००८ कुर्यात् । इष्टिसिद्धिः । इति अमृतमृत्युक्षयमन्त्रः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः अथर्वणभद्रकाळीमन्त्रः । ऋष्यादिन्यासध्या-नोपेतः मृत्युञ्जयवीजसंपुटितसाध्योपेतः त्रियंबकऋग्ब्रह्मगायत्री-जातवेदसऋग्विशिष्टः मृत्युञ्जयमन्त्रश्च ॥ Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ्रा प्रत्यंगिरापद्धतिः ॥ PRATYANGIRAPADDHATIH

பாத்தியங்கிராபத்ததி

Supplemental No. 367. Burnell's No. 7019. Same as in Ms. No. 7017.

# ॥ प्रत्यंगिरापुरश्चरणविधिः ॥ PRATYANGIRAPURASCARANAVIDHIH

ப்ரத்தியங்கிராபுரச்சரணவிதி

Supplemental No. 368. Bundle No. 14. Burnell's No. 702J. Substance — Paper. Sheets—22. Script — Devānāgarī. No. of Granthas—184. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अविश्वमस्तु ॥ प्रत्यङ्गिरापुरश्वरणार्थ नित्यानुष्ठानविधिः॥

End:

एकविशिदिनैस्तेषां विदेषं जायते ध्रुवम् । यन्त्रोधारणलक्षणं सर्वविधिसमाप्य ॥ श्रीगुरुनाथं निवेदयेत् ॥ ...

Colophon: Nil.

Subject:

प्रत्याङ्गराऋड्यान्ताणां पुरश्चर्याविधिः , प्रयोगाश्च । बहवोऽत

Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

## ॥ भुवनेश्येकाक्षरमन्त्रः ॥ BHUVANESYEKĀKSARAMANTRAH

புவரேசீ ஏகாக்ஷாமந்திரம்

Supplemental No. 369. Bundle No. 14. Burnell's No. 7021. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—24. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ स्नानसन्ध्यादिकं कुर्याम् । पृथ्वित्वे (त्वये)ति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः । कूर्मो देवता । सुतरुं छन्दः ॥

End:

देवीदक्षिणहस्तं(स्ते) जलं दद्यात् । योनिमुद्रां नमस्कारं कुर्यात् ॥ श्रीसाम्बशिवार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil

Subject:

भूशुद्धिः । गुरुपरंपरानितः । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः भुवनेश्वर्येका-क्षरमन्त्रः । जपसमर्पणविधिश्व ।।

Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ भुवनेइयेकाक्षरमन्त्रः ॥ BHUVANEŠYEKĀKSARAMANTRAH

புவரேச் எகாக்ஷாமர்திரம்

Supplemental No. 370. Bundle No. 14 Burnell's No. 7022. Substance—Paper Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीगणेशाय नमः । अवनेश्वरि(री)मन्तः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
गुरवे सर्वलोकानां + मूर्तये नमः ॥

End:

इति मानसोपचारैरर्चयेत् ॥ अथ मन्त्रः — ओं हीं हंसः । इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत उत्तरन्यासादिपश्चोपचारान् कुर्यात् ॥ शुभमस्तु ॥

Colophon : Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः हंसान्तश्च सुवनेश्येकाक्षरमन्त्र: ॥

Remarks: The Ms. is in good condition.

# ॥ भुवनेइचेकाक्षरमन्त्रः ॥ BHUVANESYEKĀKSARAMANTRAH

புவரேசீ ஏகாக்ஷா மந்திரம்

Supplemental Nos. 371-373. Burnell's No. 7023 & 7025. (=3 Mss.) Same as in Ms. No. 7022.

Subject:

भुवनेश्येकाक्षरमन्त्रः । पूर्वमात्कापेक्षया ध्याने मन्त्रे च भेदो भवति ॥

## ॥ रामसीतादिमन्त्राः ॥

#### RAMASITADIMANTRAH

ராமஸூதா திமந் திரங்கள்

Supplemental No. 374. Bundle No. 14. Burnell's No. 7026. Substance—Paper. Sheets—1-12. (Sheet No. 8 is missing). Script—Devanagari. No. of Granthas—72. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

अथ रामजपाङ्गविधिः ॥ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः ॥ कूमी देवता ॥

End:

औं नमा भगवते आञ्चनेयाय महावलाय स्त्राहा ॥ इति हनुमन्तसन्त्रोद्धारः॥ अष्टादशाक्षरमन्त्रः॥ इति रामविद्या॥ Colophon: :Nil.

Subject :

भूशुद्धिः ॥ गुरुवन्दनं । रामषडक्षरस्य ऋष्यादिन्यासः । अक्षर-न्यासः । ध्यानं । रामषडक्षरमन्त्रः । जपसमर्पणं । न्यासाखुपेतः सीताषडक्षरमन्त्रः । न्यासाखुपेताः छक्ष्मणभरतशत्रुन्नमन्ताः । न्यासाखुपेतः हन्मदष्टादशाक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks:-Tue Ms. is in good condition.

# ॥ राममन्त्रोद्धारः ॥ RAMAMANTRODDHARAH

ராமமக் திரோத்தாரம்

Supplemental No 375. Bundie No. 14. Burnell's No. 7027. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script—Devanagari. No. of Granthas—45. Complete. Author—Nil.

Beginning:

मन्त्रोद्धारमथाख्यास्ये मन्ताणां राघवस्य तु । वन्हिस्थं शयनं विष्णोरधचन्द्रविभूषितम् ॥ एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्त्रराजस्युरद्धमः।

End:

अं नमो हनुमते प्रकटपराक्रमाय + हाहाहा भस्मन्येहि सर्व विषं हर परवलं क्षोभय सर्वकार्याणि साधय साधय हुंफट् खाहा ॥ भं भरताय नमः ॥ शं शत्रुष्टाय नमः ॥ Colophon: Nil.

Subject:

रामैकाक्षरद्यक्षरचतुरक्षरषडक्षराष्ट्राक्षरनवाक्षरदशाक्षरद्वादशाक्षरत्रयो-दशाक्षराष्ट्रादशाक्षरद्वातिंशदक्षरमन्त्रः । सप्तचत्वारिंशदक्षर-राममा अमन्त्रः । सीताषडक्षरमन्त्रः । छक्ष्मणभरतशत्रुष्ट्रमन्त्राः । हन्मदृष्टादशाक्षरमन्तः । हन्मन्माला च । प्रयोगैतेषां ऋष्यादि-न्यासः ध्यानं च ॥

Remarks: - The Ms. is in a decaying condition.

# ॥ रामषडक्षरमन्त्रः ॥ (रामानुसन्धानं )॥ RAMASADAKSARAMANTRAH

ராமஷ்ட கூரமர் திரம்

Supplemental No. 375. Bundle No. 14. Burnell's No. 7028. Substance—Paper. Sheets—2+1=3. Script—Devanagari. No. of Granthas—3. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीरामचन्द्राय नमः ॥

अस्य श्रीरामषडक्षरीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः। श्रीरामो देवता ॥

End:

रामं ज्योतिर्मयं ध्यायेत् सर्वलोकैकसााधिणम् । किरीटहारकेयूररत्नकुं ... ... ...

Colophon: Nil.

Subject:

ामषदक्षरन्यासः । सुषुन्नायां रामानुसन्धानप्रकारः असमप्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ रामादिमन्त्राः॥

#### RAMADIMANTRAH

ராமா திமக் திரங்கள்

Supplemental No. 377. Bundle No. 14. Burnell's No. 7029. Substance — Paper. Sheet — i. Script — Devānāgarī. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरेणुकायै नमः।।

अस्य श्रीरामषडक्षरीमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्नी छन्दः । श्रीरामो देवता ॥

End:

ओं नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय खाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

रामषडश्चरन्यासादयः । न्यासाचुपेतः सीताषडश्चरमन्त्रः । लक्ष्मण-भरतश्चन्नमन्त्राः । हनूमद्ष्टादशाक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ रामत्रयोदशाक्षरीमन्त्रप्रस्तारः॥

## RAMATRAYODAŚAKSARĪMANTRAPRASTĀRAH

<u>ராமத்ரயோதசாகூரிமர் திரப்ரஸ்தாரம்</u>

Supplemental No. 378. Bundle No. 14. Burnell's No. 7030. Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagarī. No. of Granthas—20. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ हिरण्यगर्भसंहितोक्तरामत्रयोदशाक्षरी-मन्त्रप्रस्तारः॥ ब्रह्मस्ववेद्यं जगदादिश्रुतं
रामात्मकं निर्गुणमध्यमेयं ।
विवर्तरूपेण च संस्थित। स्यां
जीवेश्वरास्यामथ वन्द्यमीडे ॥

End:

चतुर्विश्वतिसाहस्रपद्ययुक्तस्य नारद् । रघुनाथचरित्रस्य पठनाद्यत्फलं स्मृतम् ॥ तदस्य जपमा० ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋषिच्छन्दोदेवताध्यानोपेतः रामत्वयोद्शाक्षरमन्त्रः । सोऽयं मन्त्रः पदिविनिमयेन चतुर्विशितिथा प्रदर्शितः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ।। रामत्रयोदशाक्षरीयन्त्रः ॥ RĀMATRAYODAŚĀKSARĪMANTRAH

<u>ராமத்ரயோதசாக்ஷரிமந்திரம்</u>

Supplemental No. 379. Bundle No. 14. Burneli's No. 7031. Substance — Paper. Sheets —2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरासत्तये।दशाक्षरीयन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे + नमः ॥

End:

इति अभीष्टसंख्यां जप्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्तं कुर्यात् ॥ शुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोषेतः रामत्रयोदशाक्षरीमन्तः ॥

Remarks :- The Ms.: is in good condition.

## ।। रामजपपद्धतिः ॥ RAMAJAPAPADDHATIH

ாமஜபபத்ததி

Supplemental No. 380. Bundle No. 14. Burnell's No. 7032. Substance—Paper. Sheets—1-14. Script—Devanagari. No. of Granthas—49. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ आसनप्राणायामसंकल्पः । तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहीस ॥

End:

भृश्चद्धिभृतश्चद्धिप्राणप्रतिष्ठाश्रीरामषडक्षरीसंकुलिताथ ? अनुष्ठान-समाप्तम् ॥ शुभं भवतु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठान्यासासुपेतः श्रीरामषडक्षरमन्त्रः । पुरश्चर्या-कमश्च ॥

Remarks:—The Ms. is on the Verge of being reduced to fragments.

## ॥ रामसन्ध्यावन्दनविधिः॥

## RAMASANDHYAVANDANAVIDHIH

ராமஸர்தியாவர்தாவிதி

Supplemental No. 381. Bundle No. 14. Burnell's No. 7033,

Substance—Paper. Sheets—1-18. Script—Devanagari. No. of Granthas—173. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ अथ श्रीकृष्ण-मन्त्रप्रसङ्गात् राममन्त्रोऽपि लिख्यते । ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः । श्रीरामो देवता ॥

End:

नमोस्तु कौशिकानन्ददायिने ब्रह्मरूपिणे। त्रिकालमेवं यः कुर्याद्राम एव अवेतस्वयम्॥

Colophon:

इति रामसन्ध्यावन्दनविधिश्समाप्तः ॥ श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु ॥ Subject:

ऋष्यादिन्यासनानाध्यानोषेतो रामषडक्षरमन्तः । पुरश्चरणविधिः।
पूजायन्त्रोद्धारः । पञ्चावरणपूजाक्रमः । ऋष्याद्धपेतः रामदशाक्षरीमन्तः । अक्षरन्यासः । प्रयोगः । ऋष्याद्यपेतः सीतारामैकविंशत्यक्षरमन्त्रः । तस्य यन्त्रं । तदुपयोगार्थः रामषोद्धशाक्षरमन्त्रः ।
ऋष्याद्यपेतौ रामद्वादशाक्षरमन्त्रौ । ऋष्याद्यपेताः लक्ष्मणभरतशतुत्रमन्त्राः । हन्सन्मालामन्त्रः । रामसन्ध्यावन्दनक्रमश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ राममन्त्रपटलविधिः (रामादिमन्त्राः) ॥ RAMAMANTRAPATALAVIDHIH

ராமமர் திரபடலவி தி

Supplemental No. 382. Bundle No. 14. Burnell's No. 7034. Substance—Paper. Sheets—1-17. Script — Devanagari. No. of Granthas—200. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

ओं पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वश्च धारय मां देवि पवित्रं चासनं कुरु ॥

End:

अमुकक्षेत्रे अमुकतीर्थे श्रीसीतारामप्रीत्यर्थे स्नानमहं करिष्ये ॥ इति संकरप्य

Colophon:

इति श्रीराममन्त्रपटलविधि(ः)संपूर्णा(णःः) ॥

Subject :

भूप्रार्थनादिरामपूजान्तं सर्वकर्मणां मन्त्राः श्लोकात्मकाः । राम-लक्ष्मणभरतश्त्रुष्ट्रसीताहनुमदङ्गदादिमन्त्राश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ तारकञ्चस्यममन्त्रः (रामतारकविवरणम्)॥ TARAKABRAHMARAMAMANTRAH

தாரகப்ரம்ஹ ராமமக்திரம்

Supplemental No. 383. Bundle No. 14. Burnell's No. 7035. Substance—Paper. Sheets — 1-15. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—123. Complete. Author:— (शिवपार्वतीसंवादात्मकम्)

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वति यं नमः १ श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीदेव्युवाच--

> मृत्युकाले जगन्नाथः काशीपुर्या हि प्राणिनः। उपदेश्यति कथं तस्य तन्मे बृहि महेश्वर ॥

End:

त्विष्ट्रिपादाङ्किता भ्रुदिहि भवति गया त्व प्रसादः प्रयागत्वंन्येति-थेदैव क्विदापंच वयं नः ॥ प्रतिमा पृथिव्यां ॥ १ Colophon:

इति श्रीतारक ब्रह्मराममन्त्रप्रन्था भ्यन्तरे परब्रह्मा ख्यविवरणं संपूर्णिमिती॥?

Subject:

तारकब्रह्माविवरणम् ।

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ तारकब्रह्मरासमन्त्रः ॥

## TARAKABRAHMARAMAMANTRAH

தாரகப்ரஹீமாரமமக்திரம்

Supplemental No. 384. Burnell's No. 7036.

Subject:

7035. मातृकायां 1 \_ 76 श्लोकान्तो भागः !

All the particulars are the same as in Ms. No. 7035.

Remarks : - The Ms. is in decaying condition.

# । यन्त्रचिन्तामणिः ॥ YANTRACINTĀMANIH

யந்திரசிந்தாமணி

Supplemental No. 585. Bundle No. 14. Burnell's No. 7087. Substance — Paper. Sheets—1-30. Script—Devanagari. No. of Granthas—535. Complete. Author— दामोदरभट्ट: 1

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमत्पूर्णानन्दाभ्यां नमः ॥ यं ध्यायन्ति सुरा ... लायासाः पिशाचोरगाः राजानश्च तथा सुनीन्द्रनिवहास्सर्वार्थदं सिद्धये ॥ भक्तानां ... ... रं पाशांकुशालङ्कृतं

चश्च ... ... ज्यमानमनिशं सोहं श्रये शृङ्करम् ॥

End:

खस्थास्य धारणात्रित्यं न च रोधः प्रजायते । जायते न च सन्देहः खभेपीति न संशयः ॥

Colophon:

इति मन्त्रचिन्तामणौ शान्त्यधिकारे वन्धमोक्षणं यन्त्रम् ॥

Subject :

सर्वेषामि काम्यकर्मणां यन्त्राणि तत्प्रयोगकमाश्च सम्यक् प्रतिपाद्यन्ते ॥ यन्त्रचिन्तामणिरित्यन्वर्थनामकोऽयं प्रन्थः ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition and eaten away by insects. The Ms. is copied.

# ॥ कौतुकचिन्तामणिः॥ KAUTUKACINTAMANIH

கௌதுகசிந்தாமணி

Supplemental No. 386. Bundle No. 14. Burnell's No. 7038. Substance—Paper. Sheets—2-30 (=29). Script—Devanāgarī. No. of Granthas—450, Complete. Author— शिवपार्वतस्विदात्मकः॥

Beginning:

... प्राज्ञे लोकानां हितकारकम् । इदं मन्त्रं न केनापि पृष्टोहं पद्मलोचने ॥

End:

हस्तम् हे तु तद्ध ज्वरो वेळासमुद्भवः । नक्यते नात्र सन्देहः तत्क्षणात्सुरसुन्दरि ॥ इति वेळाज्वरनाभनं यन्त्रम् ॥ Colophon:

इति श्रीमहाकल्पे ईश्वरपार्वतीसंवादे कौतुकचिन्तामणी यन्त्रावली-प्रकरणं समाप्तम् ॥ श्रुभमस्तु ॥ श्रीसद्गुरुबोधानन्दनाथार्पण-मस्तु ॥ श्रीसांबशिवार्पणमस्तु ॥

Subject:

नानाफलदायकानि चतुश्चत्वारिंशचन्त्राणि तेषां प्रयोगक्रमाश्च निरूप्यन्ते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ रामादिमन्त्राः ॥ RĀMĀDIMANTRĀH

ராமா திமந் திரங்கள்

Supplemental No. 387. Bundle No. 14. Burnell's No. 7039. Substance—Paper. Sheets—1-3. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीरामषडक्षरमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीरामचन्द्रो देवता ॥

End:

ओं नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोन्नविशारदाय मधुरप्रसन-बदनाय अमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः॥

Colophon: Nil.

Subject:

रामषडक्षरमन्त्रः । सीतालक्ष्मणभरतशत्रुन्नहनुमन्मन्त्राः । राम-गायत्री । रामाष्ट्रचत्त्रारिशदक्षरमन्त्रश्च । प्रन्थोऽयमनुपयुक्त-दशामापन्नः ॥

Remarks:- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ प्रत्यिद्गरायन्त्रप्रस्तारः ॥ PRATYANGIRAYANTRAPRASTARAH

ப்ரத்தியங்கிராயந்திரப்ரஸ்தாரம்

Supplemental No. 388. Bundle No. 14. O. S. R. No. 14584. Substance-Paper. Sheets-1+1(=2.) Script—Devanågarī. No. of Granthas—6+2=8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

त्रिकोणवृत्तं वस्वब्जं षोडशारं च भूयुगं।

End:

एतद्यन्त्रं महावीर्यं सर्वकार्यजयं भवेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रत्यङ्गिरायन्त्रप्रस्तारः ॥ ऋञ्चन्त्रश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition and copied.

## ॥ प्रत्यिङ्गरायन्त्रम् ॥ PRATYANGIRĀYANTRAM

பாத்யங்கிராயக்திரம்

Supplemental No. 389. O. S. R. No. 14519.

Remarks:-

प्रत्यङ्गिरायन्त्रम् अक्षरविद्दीनं ॥

# ॥ नारायणादिमन्त्राः ॥

NARAYANADIMANTRAH

நாராயணமந்திரம் முதலியன

Supplemental No. 390. Bundle No. 15. Burnell's No. 7040. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

हीं हीं श्रीं श्रीं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा ।। इति लक्ष्मीनारायण-मन्त्र सर्वको दीजे ।।

End:

धूमकेतुगणेशमन्त्र ॥ गोसा कुम्भस रासिको । ओं कासीक्षेत्र-वाराणसी अस्था ।

Colophon: Nil.

Subject :

नारायणमदनगोपालकुष्णविष्यरूपमुकुन्दपीताम्बरकुष्णाष्टाक्षर-नारायण ब्रह्मतारकाख्यश्रीवह्नभ श्रीब्रह्ममन्त्र धूमकेतुगणेशाख्या एकादशमन्त्राः। एते मन्त्राः मीनेतरराशिषु संबद्धाः प्रतिपाद्यन्ते। राशिविषयः परं भाषान्तरे वर्तते।

Remarks:-The Ms. is in good condition .

# । कमलामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ॥ KAMALAMATAPURVAPAKSAH SIDDHANTASCA

கமலாமத பூர்வபக்ஷமும் ஸித்தாந்தமும்

Supplemental No. 391. Bundle No. 15. Burnell's No. 7041.

a & b. Substance—Paper. Sheets—2+2(=4.) Script—

Devanāgarī. No. of Granthas—12+12(=24.) Complete.

Author—Nil.

Beginning:

## श्रीगणेशाय नमः ॥

कमलापूर्वपक्षं। भो विद्वन् किश्च त्रिभृतीनां मूलकारणं मतिस्त-च्छक्तिरपि सैकैव ॥

End:

अतो य्यं कमलापुण्ड्राद्यङ्कं परिहत्य शुद्धाद्वैतवृत्तिमात्रित्य सुक्ता भवथ ॥ Subject:

कमलामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ श्रीदुर्गामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ॥

## ŚRĪ DURGĀMATAPŪRVAPAKSAH SIDDHĀNTAŚCA

ஸ்ரீதுர்காமத பூர்வபக்ஷமும் ஸித்தாந்தமும்

Supplemental No. 392. Bundle No. 15. Burnell's No. 7042. a & b. Substance—Paper. Sheets—2+2(=4). Script—Devanāgarī. No. of Granthas—15+15(=30). Complete-Author—Nil.

Beginning:

### श्रीगणेशाय नमः ॥

दुर्गापूर्वपक्ष ।। भो विद्वनस्माकं मतमतिविचित्रतरं शृणु । भगवित किल महाशंभुभक्तिः प्रपश्चमूलकारणं गुणातीतवृत्तिश्व० ॥

End:

अतो भक्ता भवन्ते।पि सर्वसगुणोपासनानि परित्यज्य कुङ्कम-पुण्ड्रस्वर्णपादादिचिह्वानि परित्यज्य ग्रुद्धाद्वैतिविद्यया ब्रह्मा-हमसीति निश्चयज्ञानेन ग्रुक्ता भवथ ॥ समाप्तम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

॥ दुर्गामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ।। वाणीमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ॥ VANIMATAPÜRVAPAKSAH SIDDHANTASCA

வாணீமதபூர்வபக்கமும், ஸித்தாந்தமும் Supplemental No. 393. Bundle No. 15. Burnell's No. 7043 a & b. Substance—Paper. Sheets -2+2(=4) Script—Devanagari. No. of Granthas—12+18(=30). Complete. Author—Nil.

Beginning:

## वाणीपूर्वपक्षं।

भो विद्वन् निगमस्सावित्रिः परागमः सुवागव्यक्तः सर्ववागी-त्यादयो वयं शारदाभक्ताः।

End :

कर्मफलं ब्रह्मार्पणिमिति कृत्वासिते सत्कर्मण्यनेकदारित-क्षयकारणे ज्ञानप्रवृत्तौ जातायां लिङ्गशरीरभङ्गद्वारा मुक्तो भवसि॥

Colophon: Nil.

Subject:

॥ वाणीमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ।। शक्तिमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ।। SAKTIMATAPŪRVAPAKSAH SIDDHĀNTASCA

சக்திமதபூர்வபக்கமும், ஸித்தாக்தமும்

Supplemental No. 394. Bundle No. 15. Burnell's No. 7044 a & b. Substance — Paper. Sheets—2+2(=4). Script— Devanágarī. No. of Granthas-37. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

भ (श)क्तिपूर्वपर्श — भा विद्रन् शक्तिमतवादिनः वामाचारतत्पराः अस्माकं वार्तां शृणु ॥

End:

भवतां ताहरभिक्तः कथं नास्ति । तस्मान्मृढबुद्धं परित्यन्य ब्राह्मण्याद्धद्देर्भवाद्भः प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् ।। Colophon: Nil.

Subject:

शक्तिमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च ।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ शक्तिस्थापकं सिद्धान्तं (शाक्तमतसिद्धान्तः)॥ SAKTISTHĀPAKAM SIDDHĀNTAM

சக்திஸ்தாபகம் ஸித்தாந்தம்

Supplemental No. 395. Bundle No. 15. Burnell's No. 7045.

Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanāgarī.

No. of Granthas—6. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

शक्तिस्थापकं सिद्धान्तम् ॥

भो शिष्य परत्रिपुरकुमार कुत्र मते तव विश्वासः। तं वद ॥

End:

भो त्रिपुरकुमार भवतां यस्मिन्मते आधिक्यं द्योतते तदाचारम् ॥ ?

Colophon:

शक्तिमतस्थापनं । असंपूर्णम् ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

#### ॥ मठाम्नायः॥

#### MATHAMNAYAH

#### மடாம்காயம்

Supplemental No. 396. Bundle No. 15. Burnell's No. 7046. Substance—Paper. Sheets—1-3. Script — Devanagarī. No. oi Granthas—86. Complete.

Author-श्रीमच्छंकराचार्याः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमठाम्नाय नमः ॥ १ ओं अथ प्रथमं पश्चिमाम्नायः ॥ शारदामठः । कीटवारं संप्र-दायः । तीर्थाश्रमपदद्वारका क्षेत्रं । सिद्धेश्वरदेवः ॥

End:

ंसस्सोहं सोहं हंसः । हंसहंसाय विद्यये । शनो देवी— चोदयात् ।। १ ।। गाईत्रि जपपरमहंसाचा० ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शारदागोवर्धनादिमठाधिपतीनां सन्यासग्रहणे संप्रदायबोधको प्रन्थः॥ Bemarks:—The Ms. is in good condition.

## ॥ तत्वनिधिः॥ TATTVANIDHIH

#### தத்துவநிதி

Supplemental No. 397. Burnell's No. 7047. Substance—Paper. Sheets—1-20. Script—Devanagari. No. of Granthas—475. Complete.

Author - श्रीमहीशूरपुराधिपः श्रीकृष्णराजमहाराजः।

Beginning :

श्रीगणाधिपतये नमः ॥

श्रीकृष्णराजमहाराजकण्ठीरवविरचित श्रीतत्विनध्याख्य ग्रन्थान्त-र्वर्ती चतुर्थी ब्रह्मनिधिः प्रारम्यते ॥ अथ चतुर्मुखध्यानं शैवागमे ॥

End:

अथ विश्वकर्मखरूपं हेमाद्रौ दानखण्डे — विश्वकर्मा तु कर्तव्यः इमश्रुलो रञ्चनाधनः। सन्दंशपाणिद्धिभुजः तेजोम्तिंधरो महान्।। कनकवर्णः॥

Colophon:

इति श्रीमत्समस्तभूमण्डलमण्डनायमान निश्चिलदेशावतंस कर्नाटकजनपद्संपद्धिष्ठानभूत श्रीमन्महीशूर्महासंस्थानमध्यदेदौष्यमानाविकलकलानिधिकुलकमागतराजिक्षितिपालप्रमुखनिखिलिनजराजाधिराजमहाराजचकवर्तिमण्डलानुभूत दिव्यरत्नसिद्धासनास्र्वः
श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरभाढप्रतापाप्रतिमवीरनरपतिविकद्न्त्यंवरगण्डलोकैकवीरयदुकुलपयःपारावारकज्ञानिधि शङ्क्षमकाङ्कराकुठार मकर मत्स्य शरभ साल्व गण्डभेरुण्ड धरणीवराहहनुमद्गरुखकण्ठीरवाद्यनेकविरुदांकित महीशूरपुरवराधीश कृष्णराजमहाराजविरचित श्रीतत्विनध्याख्यग्रन्थे चतुर्भुखपञ्चक्रह्मादिनिरूपणं
नाम चतुर्थो ब्रह्मनिधिससंपूर्णः ॥

Subject:

शिल्पागमपुराणधर्मशास्त्रादिभ्यस्सङ्गृद्य विलिखितः पञ्चनद्याष्ट्रवसु-दिक्पालसप्तसागरपञ्चभूताधिदेवतादीनां लक्षणवणीदिबोधको प्रन्थः॥

Remarks: - The Ms. is in good condition and copied,

#### ॥ शरभकल्पः॥

#### **SARABHAKALPAH**

சரபுகல்பம்

Supplemental No. 393. Bundle No. 15. Burnell's No. 7048. Substance—Paper. Sheet—1-21. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—435. Complete. Author— शिवपार्वतस्विदात्मकः।

Beginning:

श्रीपरमेश्वराय नमः॥

अष्ट्राङ्घिश्व सहस्रवाहुरनलच्छायाशिरोयुग्मभृत् द्विच्यक्षोतिजवो द्विपुच्छ उदितस्साक्षान्नृसिह्यस्सहः। अर्धेनापि मृगाकृतिः पुनरथोप्यर्धेन पक्ष्याकृतिः श्रीवीरक्शरभः स पातु रुचिरं नीत्वा सदा मां हृदि॥

End:

त्रिदिनान्ते च विद्वेषं शत्रूणाश्च परस्परस् । रिपवस्संक्षयं यान्ति पलायन्ते न संशयः n

Colophon:

इत्याकाशभैरवकरेपे अरिखण्डे शरभप्रयोगिविधिनीम चतुश्चत्वारिंश-त्पटलः ॥

Subject:

शरभमन्त्रः । मालामन्त्रः । पुरश्चयीविधिः । पीठपूजासप्तावरण-पूजाविशेषाध्येबालिदानोपेतः यन्त्रपूजाक्रमः । अस्मप्रयोगः । काम्यप्रयोगाश्च ॥ इति 43, 44, 46, अध्यायत्रयात्मको भागः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ पाशुपतास्त्रमन्त्रः ॥ PĀŚUPATĀSTRAMANTRAH

பாசுபதாஸ்திரம்த்திரம்

Supplemental No. 399. (A). Bundle No. 15, Burnell's No.7049. (A). Substance—Paper. Sheet—1. Script —Devanagari. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीपाशुपतास्त्रमहामन्त्रस्य । वामदेव ऋषिः । पङ्किछन्दः । पशुपतिर्देवता ।।

End:

प्रत्यक्षरं लक्ष्वपः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पाशुपतास्त्रमन्त्रन्यासः ध्यानं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ **शरभक्तल्पः**॥ ŚARABHAKALPAH

#### சாபகல்பம்

Supplemental No. 399. (B), Bundle No. 15. Burnell's No. 7049
(B). Substance—Paper. Sheets—3-14 (=12). Script—
Devanāgarī. No. of Granthas—200. Incomplete.
Author— पांचतीपरेमद्वरसंवादात्मकः (आकादामेरवकल्पे)।

Beginning:

षोडशारे यजेत्पश्चात्योडशस्वरदेवतान्(ताः)। गणेश्वरं यमं स्कन्दं भैरवश्च महादिशि ॥

End :

इति सूर्यकलाभिस्तंपूज्य श्रीशरभेश्वरविशेषार्घ्याय नमः ॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवकल्पे शरभेशयन्त्रपूजनविधानं नाम त्रिचत्वारिशो-ध्याय: ॥

Subject:

शरभयन्त्रोद्धारान्तिमभागः भस्मप्रयोगविधिश्चेति त्रिचत्वारिशा-ध्यायस्यान्तिमभागः । मातृकावर्णदेवतादयः शरभप्रयोगयन्त्वाणि चेति षट्चत्वारिशोध्यायः । शरभमन्त्वादिविशेषाध्यान्तः चतु-श्चत्वारिशाध्यायस्य पूर्वभागश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ।। सप्तश्वातीविधानम्।। SAPTASATĪVIDHĀNAM

ஸப்தசதீ விதாகம்

Supplemental No. 400. Bundle No. 15. Burnell's No. 7050. Substance—Paper. Sheets—1-9. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—234. Complete.

Author - पार्वतीपरमेश्वरसंवादात्मकं (कात्यायनीतन्त्रोक्तं)

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

मार्कण्डेय ऋषीणाश्च स्वमे लब्ध्वा स्वयं मनुः। व्यासाय प्रददौ तेन स्वस्नेहातप्रकटीकृतः।।

End :

द्रव्यकामनार्थे रमाबीजेनाद्यन्तं संपुटितं पञ्चदशावृत्तिः एकेन पश्चदशदिनपर्यन्तं कार्यं समाप्तः ।।

Colophon:

इति श्रीकात्यायनीतन्त्रे ईश्वरपार्वतीसंवादे ।।

Subject:

ऋष्यायुपेतः सप्तशतीपारायणजपहोमादिविधिः । कात्यायनीतन्त्रे विश्वतितमादिचतुर्विशिततमान्ताध्यायचतुष्टयात्मकः ॥ बहवो विश्वेषाः प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition.

# ।। दक्षिणामूर्तिमन्त्रः ॥ DAKSINAMÜRTIMANTRAH

தக்ஷிணு**பு**ர்த்திமர்திரம்

Supplemental No. 40!. Bundle No. 15. Burnell's No. 7051. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं अस्य श्रीदक्षिणाम् तिमहामन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री-छन्दः।

End:

मुलमन्त्रं ॥ वर्ण २४ ॥ पुरश्वरणं वर्णसहस्रं ।

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानापेतः चतुर्विशत्यर्णमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is on the verge of being reduced to fragments.

# ॥ दक्षिणामूर्तिसंहिता ॥ DAKSINĀMŪRTISAMHITĀ

தக்ஷிணுமுர்த்திலைம்ஹிதை

Supplemental No. 402. Bundle No. 15. Burnell's No. 7052. Substance—Paper. Sheets-1-03+1=94. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—1590. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीमहागणपतये नमः ॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥ श्रीशङ्कराय

नमः ॥ श्रीगुरुपादाभ्यां नमः ॥

श्रीमच्छ्रीकेशहृदयं पश्चिसहासनात्मकम् ।

फलं कल्पलतानाश्च चारुरतस्पुरत्कलम् ॥

End:

एवं यः कुरुते विद्वान्दयनारोपणं क्रमात् । तस्यास्यां वत्सरीपूज्यं श्रीविद्याधिष्ठितं भवेत् ॥

Colophon:

इति श्रीदक्षिणामूर्तिसंहितायां दमनारोपणं नैमित्तिकविधानं नाम त्रयश्चिंशत्पटलः ॥ श्री साम्बसदाशिवार्पणमस्तु ॥

॥ गुभमस्तु ॥ गुभमस्तु ॥

Subject :

हक्ष्म्येकाक्ष्रादिपक्चमहाविद्याः । पञ्चिसिद्धासनमन्त्राः । आम्नाय-देवतामन्त्राः । अत्रपूर्णामातङ्गीभुवनेशीघटार्गलायजनानि । नित्याविवरणम् । श्रीविद्याविवरणम् । ध्यानादिमननविधिः । श्रीविद्याक्रमविवरणम् । बलिदानविधिः । जपहोमलक्षणम् । श्रीविद्याप्रयोगविधिः । दीक्षायजनम् । पवित्रारोपणम् । दमनकारोपणञ्च ॥ पञ्चित्रिशत्पटलात्मकोऽयं प्रन्थः ॥ 23 % 24 पटलसंख्या द्विरावृत्ता । अतोऽन्तिमपटले संख्याद्वयं न्यूनं दृश्यते ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ दक्षिणामूर्तिसंहिता ॥ DAKSINAMÜRTISAMHITA

தக்ஷிணுமுர்த்திலம்ஹிதை

Supplemental No 403. Bundle No. 15. Burnell's No. 7053. Substance—Paper. Sheets—1-88.

All the other particulars are the same as in Ms. No. 7052.

## ्रा संविन्माहात्म्यम् ॥ SAMVINMAHATMYAM

ஸம்விர்மாஹா த்மியம்

Supplemental No. 404. Bundle No. 15. Burnell's No. 7054.

Substance — Paper. Sheets-1-5. Script—Devanagari.

No. of Granthas—141. Complete.

Author- पार्वतिपरमेश्वरसंवादात्मकम्।

Beginning:

श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॥

02

श्रीत्रिपुरासिद्धान्तम् ॥ श्रीद्क्षिणामृतिंस्वाच--शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गोप्यमद्य सुदुर्रुभम् । कळज्जचूर्णमाहात्म्यं महापातकनाशनम् ॥

End:

मुच्यते सकलैः पापैः बाँलैर्वासाश्वतसमुद्भवैः । श सन्ध्यावद्भिद्यजेद्यस्तु श्रीचके त्रिपुरेश्वरीम् ॥

Colophon:

इति श्रीत्रि(पु)रासिद्धान्ते संविन्माहात्म्ये षोडशः करूपः ॥

Subject:

संवित्रामककळञ्जभक्षणपूर्वकं कळंजभक्षणानन्तरं पर्युषितान्नादि-भक्षणपूर्वकं च बाळाश्रीविद्यादिमन्त्राणां तत्तनमासेषु यथोक्त-विधिना यथोक्तसंख्याजपेन विविधासिद्धिवर्णनात्मकः कौळिकप्रन्थः। 10—16. कल्पाः॥ 10,॥, विभागान्ते अध्याय इति 12—16. विभागेषु कल्प इति च दृश्यते॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ उद्धारकोशः॥ UDDHĀRAKOŚĀH

உத்தாரகோசம்

Supplemental No. 405. Bundle No. 15. Burnell's No. 7055. Substance — Paper. Sheets—1-21. Script—Devanagari. No. of Granthas—650. Complete.

Author - दक्षिणामूर्तिमुनिः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ॥ एकदा स्फाटिकोवीभृ (कं बिश्रत्) सानौ वनसमाकुले। संस्थितौ पार्वतीशंभू लोकरक्षणतत्परौ॥ End:

इत्युक्त्वा स महाकुब्जं (झं) कैलासाद्रेश्व जग्मुतुः। उभौ ताबम्बिका देवी देवश्व चन्द्रशेखरः॥

Colophon:

इति श्रीदक्षिणामूर्तिमुनिविरचिते उद्धारकोशे सकलागमसारे षोडश-देवीसप्रकुमारनवश्रहसप्रदेवीचतस्रदेवीकोशध्यानानिर्णयो नाम सप्तमः कल्पः ॥

Subject:

प्रस्तारोपेता दशिवद्यामन्त्राः । प्रस्तारोपेताष्वद् सखीमन्त्राः । प्रस्तारोपेतास्सप्तद्वीमन्त्राः । प्रस्तारोपेतास्सप्तद्वीमन्त्राः । प्रस्तारोपेतास्सप्तद्वमारनवप्रहमन्त्राः । नानाबीजनामानि । तेषां सर्वेषां ध्यानानि च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ नवग्रहयन्त्रम् ॥ NAVAGRAHAYANTRAM

நவக்கிரஹயந்திரம்

Supplemental No. 406. Bundle No. 15. Burnell's No. 7356. Substance—Paper Sheets—1-3+1(=4) Script— Devanagari. No. of Granthas— 35. Complete. Author— भविष्योत्तरपुराणान्तर्गतम्।

Beginning :

श्रीगणपतिर्जयति ॥

कदाचिद्वनवासिनां पाण्डवानां सुरक्षणे । आगतं कृष्णनाथं च दृष्टा पूजां कृतं विधिम् ॥

End:
तिर्यगृध्वमधः पङ्कौ मध्यपि तित्रिकं तथा।
समाङ्को नवकोष्ठेषु वेधस्तत्कथ्यते बुधैः॥

Colophon:

इति भविष्योत्तरपुराणे कृष्णप्रयुक्तं नवप्रहयन्त्रं संपूर्णं ॥ श्रीरस्तु ॥

Subject:

वनस्थाय पार्थाय राज्यप्राप्तिरूपफलाप्तये सगवता कृष्णेन नवप्रह-यन्त्रकथनं तदाराधनप्रकारकथनं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition The Ms. is copied.

# ।। जगत्थो भणमन्त्रः ॥ JAGATKSOBHANAMANTRAH

ஜகத்க்ஷோபணமர் திரம்

Supplemental No. 407. Bundle No. 15. Burnell's No. 7057. Substance — Paper. Sheets—1-7. Script—Devanagarī. No. of Granthas—75. Complete. Author— आकाशभैरवकल्पे (तन्त्रे)।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ शृणु कथयामः प्रार्थ्यमानं सुनीन्द्रै-रिधगतिरेषुलोकानावृताश्रातास्रहारी । ? विधिसुखवीरानप्रसेयान् सहानिष सुवि भृतयोधान् यत्करोति दुई तत् ॥

End:

किमत्र बहुनोक्तेन रक्ष्यामार्थे यथा तव। मन्त्रस्मरणमात्रेण शरभेशो भवेतस्वयम्॥

Colophon:

इति आकाशभैरवकलेप प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे शहरेण विरचिते शरभसाळुवपिक्षराजकलेप जगत्क्षोभणमन्त्रं नाम एकत्रिंशोध्यायः॥ Subject:

जगत्क्षोभणशरभमालामन्तः ॥ यन्त्रञ्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

# ।। दक्षिणकालिकापद्धतिः ॥ DAKSINAKĀLIKĀPADDHATIH

தக்ஷிண காளிகாபத்ததி

Supplemental No. 408. Bundle No. 15. Burnell's No. 7058. Substance—Paper. Sheets—1-24. Script—Devanagari. No. of Granthas—491. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ प्रणम्य दक्षिणापादारिवन्दयुग्ममादरात् । करोति कोपि पूजनप्रयोगसंग्रहं खुधः ॥

End:

ओं तत्सिदिति त्रह्मार्पणमन्त्रेणातमानं समर्प्य खहृदयकमले संहार-मुद्रया देवतामुपसंहरेत्।।

Colophon:

इति श्रीदक्षिणकालिकापद्धतिस्समाप्तः ॥ शुभं भूयात् ॥ इदं मङ्गलं श्रीमहाल्ये नमः ॥ ?

Subject:

दक्षिणकालिकोपासकानां आहिकक्रमः। पूजायां शाक्तमतातुसारेण बहवो विशेषाः प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

## ॥ दक्षिणकाळीकवचम् ॥

### DAKSINAKĀLĪKAVACAM

தக்ஷிண காளீ கவசம்

Supplemental No. 409. Bundle No. 15. Burnell's No. 7059. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—21. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमः ॥ श्रीदक्षिणकालिकायै नमः ॥ श्रीदक्षिणकालीमन्त्रस्य ॥ भैरव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।

End:

भुजयुग्मं सदा पातु क्रींडंयत्यक्षरात्मिका । हुं हुं रक्ष० ।

Colophon:

इति कालिकातन्त्रे कालीकवचं संपूर्णम् ॥ Subject:

अष्टक्षोकात्मकं संपूर्णं दक्षिणकालीकवचं । त्रैलोक्यमङ्गलकालिका-कवचे आदितः नवक्षोकान्तभागश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition and copied.

# ॥ चामुण्डानवार्णमन्त्रः ॥ CAMUNDANAVARNAMANTRAH

சாமுண்டா நவார்ண மந்திரம்

Supplemental No. 410. Bundle No. 15. Burnell's No. 7060. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning .

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्ये नमः ॥ अस्य श्रीनवाश्वर-मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः ॥ End:

शंखासिचापशरभिन्नकरां तिणेतां तिग्मेतरांशुकलया विलसत्किरीटां। सिक्कास्थितां ससुरसिद्धनुताश्च दुर्गा द्वीनिभां दुरितवर्गहरां नमामि॥

मूलमन्तः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाचुपेतः चामुण्डानवाक्षरीमन्दः ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition and copied.

# ॥ नवार्णमन्त्रः॥ NAVĀRŅAMANTRAH

#### **கவார்ணம**ந்திரம்

Supplemental No. 411. Bundle No. 15. Burnell's No. 7061. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—33. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं नमश्रण्डिकायै नमः ॥ अस्य श्रीनवार्णवमन्त्रस्य ।

End:

यं वायव्यात्मकं धूपं स०। रं अग्न्यात्मकं दीपं स०। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं०।

Colophon: Nil.

Subject:

चामुण्डामन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः देवीसप्तशत्यन्तर्गतं ध्यानं छक्ष्मीध्यानं सरस्वतीध्यानं च ॥ चामुण्डामन्त्रस्तु स्वरूपतो न प्रकाशितः ॥ Remarks :- The Ms. is in good condition and copied.

## ॥ नवार्णमन्त्रः ॥

#### NAVĀRNAMANTRAH

**கவார்ணம**ந்திரம்

Supplemental No. 412. Burnell's No. 7062. Sheets—1-4. All the other particulars are the same as in Ms. No. 7061.

## ॥ संवित्सेवनम् ॥ SAMVITSEVANAM

ஸம்வி த்ஸேவாம்

Supplemental No. 413. Bundle No. 15. Burnell's Ns. 7083. Substance—Paper. Sheets—1-7+1(=8) Script—Devanagarī. No. of Granthas—44. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीगुरुं गणपं दुर्गा वदुकं शिवमच्युतं । ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये ॥

End:

गणपति वाराही वगळामुखी प्रत्यङ्गिरा वहकभैरव शरभाघोर-सुदर्शनमन्त्राः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

आसनमन्त्रः । दिग्बन्धनं । संवित्सेवनमन्त्रः । महागणपतिबगळा-प्रत्यिक्करावदुकशरभाषोरसुदर्शनमन्त्राख्य ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

# ॥ सुदर्शनमन्त्रः ॥ SUDARSANAMANTRAH

ஸ**ு**தர்சாமக்திரம்

Supplemental No. 414. Bundle No. 15. Burnell's No. 7064, Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीसुदर्शनषडश्वरमहामन्त्रस्य ॥

End:

मूलमन्त्रः ॥ पुनर्न्यासः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासोपेतः सुदर्शनषडक्षरमन्त्रः ।।

Remarks:- The Ms. is in good condition.

## ॥ सुदर्शनन्यासः ॥ SUDARSANANYĀSAH

**ு** தர்சனக்யாலம்

Supplemental No. 415. Burnell's No. 7065. All the other particulars are the same as in Ms. No. 7064.

## ॥ हंसमन्त्रः (हंसोपनिषद्भागः) ॥ HAMSAMANTRAH

ஹம்ஸமக் திரம்

Supplemental No. 416. Bundle No. 15. Burnell's No. 7066. Substance—Paper. Sheets—3-12(=10). Script—Deva-nagari. No. of Granthas—12. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

ब्रह्म । प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म । प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥

End:

येवं (एवं) उपदेशक्रम । अनुभवस्वरूप ब्रह्म उपदेश श्री-गुरुनाथार्पणमस्तु ॥ ?

Colophon: Nil.

Subject:

हंसोपनिषद्नितमभागः । अजपासन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ हंसमन्त्रः ॥

#### HAMSAMANTRAH

#### ஹம்ஸமந்திரம்

Supplemental No. 417. Bundle No. 15. Burnell's No. 7057. Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagarī. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ नमनेपुका १ दशस्थाने औं हंसाय नमः । ओं हंसस्सोहं स्वाहा ॥

End:

अद्य सूर्योदयमारभ्य श्वस्सूर्योदयपर्यन्तं मदन्तर्यामिम्राख्यप्राणः जपं करोमि अहं करिष्ये ओं हंसस्सोहं स्वाहा ओं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

इंसमन्त्रः न्यासोपेतः।

Remarks:—The Ms. is in good condition.

## 🗸 ॥ मृत्युञ्जयादिमन्त्राः ॥

## MRTYUNJAYADIMANTRAH

மிருத்யுஞ்ஜயம்மு தலியமக் திரங்கள்

Supplemental No. 418. Bundle No. 15. Burnell's No. 7068. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—9. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

र्वरदकुमुद ..... स्तपः।

स्फिटिकरजतवर्णी वांछितशक्षये ना

भवत भवदभीष्टद्योतिताकः शशी वः॥

End:

वित्तेशस्यान्तराले दशवटसिमधः सर्पिषाक्ता विविक्ताः होतव्या द्रव्यसिद्धचै कनकघटकरण्डाचदोस्तुन्दिलोसौ॥ हेमभो०॥

Colophon: Nil.

Subject:

सोममन्तः । मृत्युंजयमन्त्रः । मृत्युंजयनारायगमन्तः । पुष्कलावर्तकः मन्त्रश्च ॥ मात्रकेयं अनाद्यन्ता खण्डिता च । अथापि सर्वेष्येते विषया प्रन्थान्तरेष्वपि उपलभ्यन्ते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ विष्णुपञ्चावरणम् ॥

#### VISNUPANCĀVARANAM

விஷ்ணுபஞ்சாவரணம்

Supplemental No. 419. Bundle No. 15. Burnell's No. 7069. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ नारायणावरणं । तत्र प्रथमम् । अग्रीशासुरवायुकोणेषु मध्ये च ॥

End:

सं सोमाय नमः ॥ हं ईशानाय नमः ॥ आं त्रझणे नमः ॥ हीं अनन्ताय नमः ॥ इति पश्चमावरणम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

विष्णोः पूजायां पञ्चावरणदेवतानां नामकथनम् ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ॥ वाञ्छाकल्पलतामन्त्रः॥

## VANCHAKALPALATAMANTRAH

வாஞ்சாகல்பலதா மந்திரம்

Supplemental No. 420. Bundle No. 15. Burnell's No. 7070. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—18. Complete. Author— Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीचन्दलापरमेश्वर्ये नमः ॥ ओं ब्रह्माद्यशेषगुरुपारंपर्यक्रमेण खगुरुपादांबुजं यावत् ताव-त्प्रणमामि ॥

End:

गुद्यातिगुद्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्त्रसादान्महेश्वरि ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः चत्वारिंशदक्षरः देवीशुद्धवांछाकरूप-छतामन्त्रः ॥ Remarks:-The Ms. is in decaying condition, and copied.

# li कालरात्रिकल्पः ॥ KĀLARĀTRIKALPAH

காளாத்திர்கல்பம்

Supplemental No. 421. Bundle No. 15. Burnell's No. 7071. Substance—Paper. Sheets—1-25. Script—Devanagari. No. of Granthas—312. Complete. Author— शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रुभमस्तु ॥ पार्वत्युवाच-भगवन् भृतभव्येश विशेषे करुणाकर ।
दिव्या माया राज्ञिगिन्यामत्तनाममिदं प्रभो ॥ १

End:

न्यासं देहेस्य कुर्वात पूर्वोक्तं पद्धति तथा। मनत्र-ओं म्रां म्रीं मूं मृ० क्रीं।

Colophon:

इति काळरात्रिकल्पे द्वादशमं पटलं ॥ श्रीरम्तु ॥ शके १६०४ दुन्दुभिनामसंवत्सरे मार्गेस्वरश्रुक्षपक्षे पञ्चामितिथौ गुरुवासरे तिइने कालरात्रि काळरात्रिद्वादशकल्पे समाप्तं संपूर्णं शुभमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥ लेखकपाठकयिईभवेत् ॥ १ कल्यानमस्तु ॥

Subject:

काळरात्रिमन्त्रः । पुरश्चर्या । पूजायन्त्रम् । पीठपूजा । पूजाविधिः । प्रयोगाश्च ।।

Remarks:—The Ms. is on the verge of being reduced to fragments.

The Ms. is copied.

#### MANTRA SASTRA MANUSCRIPTS

# ॥ सामापूजाविधिः? (संवित्सेवनम्)॥ SĀMĀPŪJĀVIDHIH

ஸாமாபூ ஜாவி தி

Supplemental No. 422. Bundle No. 15. Burneli's No. 7072. Substance—Paper. Sheets—1-9. Script — Devanagari. No. of Granthas—60. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ओं अस्य श्रीसंवित्सेवनमन्त्रस्य । आनन्दभैरव ऋषिः शिरसि ॥

End:

भेदाभेदौ सपदि गळिते (तौ) पुण्यपापै विशीणें सायामोहौ भयमदिगतौ नष्टसन्देहवृत्ती। शब्दती— ०॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिध्यानोपेतः संवित्सेवनमन्त्रः । तन्महिमानुवर्णनं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition and wants end.

# ॥ सिद्धलक्ष्मीमालामन्त्रः॥ SIDDHALAKSMIMĀLĀMANTRAH

ஸித்தலக்ஷமீ மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 423. Bundle No. 15. Burnell's No. 7073. Substance—Paper. Sheets—1-3. Script — Devanagari. No. of Grantha3—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीवेङ्कटेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीमहालक्ष्मयै नमः ॥ अस्य श्रीमहालक्ष्मीनामाष्टकसहस्रस्य ॥१ End:

अों नमो भगवति मुखकमलवासिनि सर्वजनमुखमोहिनि सर्वमुख-रञ्जनि गौरि धात्रीपुरुषराजवश्येसिये त्रैलोक्यां मोहिनि स्वाहः ॥ इति श्रीसिद्धलक्ष्मीमालामन्त्रं संपूर्णसस्तु ॥ श्री ॥

Colophon: Nil.

Subject :

गार्ग्यसनत्कु नारसंवादः। छक्ष्म्यष्टाविंशतिनामस्तोत्रं। छक्ष्मीमाला च॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

## ा नकुलीपद्धतिः ॥ NAKULĪPADDHATIH

நகுலீ பத்ததி

Supplemental No. 424. Bundle No. 15. Burnell's No. 7074. Substance — Paper. Sheets-1-7. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—100. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीनृतिसं नमस्कृत्य नत्वा (च) नकुलेश्वरीं । सारमुद्भृत्य मन्त्राणां तन्यते नकुलागमः ॥

End:

ईशादिलोकपालानां पूजां कुर्यादतिन्द्रतः। ततः वजाय नमः। शक्तः। दण्डाय । खङ्गाय ॥

Colophon:

इति श्रीनकुलागमे सारखते मन्त्रोद्धारे वैदिकोछासे नकुलीवागी-श्वरीपद्धतिः समाप्तः ॥

Subject:

आहिकिकियाकलापः । मन्त्रसन्ध्या । नकुलीमन्त्रः न्यासाद्युपेतः। वन्त्रम् । पूजाविधिः । सिद्धिक्रमः प्रयोगाश्च ॥ Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ।। गुरुपादुकामन्त्रः ॥ GURUPADUKAMANTRAH

குருபாதுகா மந்திரம்

Supplemental No. 425. Bundle No. 15. Burnell's No. 7075. Substance — Paper. Sheets—1-9. Script—Devanâgarī. No. of Granthas—80. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीसांबसदाशिवो जयतितराम् ॥
तत्र श्रीमान्साधकेन्द्रो रात्रिशेषे सम्रत्थाय आवश्यकी क्रियां
कृत्वा रात्रिवासः परित्यज्य ।

End:

जपं देव्या वामहस्ते समर्प्य,
गुह्यातिगुह्यगोष्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् ।
सिद्धिर्भवतु मे देवि प्रसादात्तव वेश्वारे ॥
इति नित्यविधिः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गुरुपादुकामन्त्रः ॥ गुरुपादुकापूजा च।

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ॥ यक्षिणीसाधनम् ॥

#### YAKSINÏSADHANAM

யக்ஷிணீ வாதனம்

Supplemental No. 426. Bundle No. 15. Burnell's No. 7076. Substance — Paper. Sheets—1-7. Script — Devanagari.

No. of Granthas—85. Incomplete.
Author— रसरताकरे यक्षिणीविधाने।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं वटवृक्षतले श्रुचिः । वन्धृककुसुमैः पश्चान्मध्वाज्यक्षीरमिश्रितैः ॥ दशांशं योनिकुण्डे तु हुत्वा देवी प्रसीदति ।

End :

शाकपूरपयस्सक्तुभिक्षास्वेकत्र मानसः। देवतां पूजयेन्नित्यं जपेछ० ... ...।।

Colophon:

इति श्रीरसरत्नाकरे यक्षिणीसाधने चतुर्थोपदेशः ॥ Subject:

सप्तत्रिंशत्संख्याकाः यक्षिणीमन्त्राः प्रयोगाश्च ॥ Remarks:—The Ms. is in decaying condition..

# ॥ सन्तानदुर्गामन्त्रः ॥ SANTĀNADURGĀMANTRAH

ஸந்தாநதுர்கா மந்திரம்

Supplemental No. 427. Bundle No. 15. Burnell's No. 7077. Substance — Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॥

ओं अस्य श्रीसन्तानदुर्गामन्त्रस्य ।। ईश्वर् ऋषिः । सन्तानाख्य-श्रीदुर्गा देवता ।

Fnd:

पुनः षडङ्गं विधाय देव्या दक्षिणहस्ते जपं निवेदयेत् ॥

Colophon: Nil,

Subject:

सन्तानदुर्गामन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः ॥ मन्त्रस्तु स्वरूपतो न प्रकाशितः ॥ रेणुकाऋष्यादिन्यासः ध्यानञ्च ॥

Ramarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ सन्तानदुर्गामन्त्रः ॥ SANTANADURGAMANTRAH

ஸந்தானதுர்காமந்திரம்

Supplemental No. 428. Burnell's No. 7078. Sheet-1. No. of Granthas-5.

Subject:

सन्तानदुर्गामन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासमात्रम् ॥

All the other particulars are the same as in Ms. No. 7077.

#### ॥ ब्रह्मास्त्रमन्त्रः ॥

#### BRAHMASTRAMANTRAH

ப்ரஹீமாஸ் திரமக் திரம்

Supplemental No. 429. Bundle No. 15. Burnell's No. 7079. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—4. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीब्रह्मास्त्रमन्त्रस्य ॥

End:

स्वलपरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् ।

Colophon: Nil.

Subject :

त्रद्वास्त्रमन्त्रन्यासमात्रम् ॥ ब्रह्मास्त्रमन्त्रस्तु प्रन्थान्तरेषु संपूर्णतया विद्यत एव ॥ No. of Granthas—85. Incomplete.
Author— रसरताकरे यक्षिणीविधाने।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं वटवृक्षतले शुचिः । वन्धृककुसुमैः पश्चान्मध्वाज्यक्षीरमिश्रितैः ॥ दशांशं योनिकुण्डे तु हुत्वा देवी प्रसीदति ।

End :

शाकपूरपयस्सक्तुभिक्षास्वेकत मानसः। देवतां पूजयेन्नित्यं जपेछ० ... ...।।

Colophon:

इति श्रीरसरत्नाकरे यक्षिणीसाधने चतुर्थोपदेशः ॥ Subject:

सप्तत्रिंशत्संख्याकाः यक्षिणीमन्त्राः प्रयोगाश्च ॥ Remarks:—The Ms. is in decaying condition..

# ॥ सन्तानदुर्गामन्त्रः ॥ SANTĀNADURGĀMANTRAH

ஸந்தாநதுர்கா மந்திரம்

Supplemental No. 427. Bundle No. 15. Burnell's No. 7077. Substance — Paper. Sheets—2. Script—Devanāgari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॥

ओं अस्य श्रीसन्तानदुर्गामन्त्रस्य ।। ईश्वर् ऋषिः । सन्तानाख्य-श्रीदुर्गा देवता ।

Fnd:

पुनः पडङ्गं विधाय देव्या दक्षिणहस्ते जपं निवेदयेत् ॥

Colophon: Nil,

Subject:

सन्तानदुर्गामन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः ॥ मन्त्रस्तु स्वरूपतो न प्रकाशितः ॥ रेणुकाऋष्यादिन्यासः ध्यानञ्च ॥

Ramarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ **सन्तानदुर्गामन्त्रः ॥** SANTANADURGAMANTRAH

ஸ்ந்தானதுர்காமந்திரம்

Supplemental No. 428. Burnell's No. 7078. Sheet-1. No. of Granthas-5.

Subject:

सन्तानदुर्गामन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासमात्रम् ॥

All the other particulars are the same as in Ms. No. 7077.

#### ॥ ब्रह्मास्त्रमन्त्रः ॥

#### BRAHMASTRAMANTRAH

ப்ரஹ்மாஸ்திரமக்திரம்

Supplemental No. 429. Bundle No. 15. Burnell's No. 7079. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—4. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीब्रह्मास्त्रमन्त्रस्य ॥

End:

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् ।

Colophon: Nil.

Subject:

ब्रह्मास्त्रमन्त्रन्यासमात्रम् ॥ ब्रह्मास्त्रमन्त्रस्तु प्रन्थान्तरेषु संपूर्णतया

विद्यत एव ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ॥ गन्धवसाधनं ॥

#### GANDHARVASADHANAM

கந்தர்வலாதனம்

Supplemental No. 43). Bundle No. 15. Burnell's No. 7080. Substance—Paper. Sheets—1-4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—47. Complete.

Author: - गन्धर्वतन्त्रम्।

Beginning:

श्रीगुरुभ्यंत्र(भ्यो न)सः ॥ देव्युवाच — महार्चनक्रमं देवी स्चितं न प्रकाशितम् । कथयस्व महादेव सर्वसिद्धिकरं महत्

End:

अन्ये देवसपर्या वा अन्यदेवस्य कीर्तनम् । गुरुदेवं विना देवी तदग्रे नरकं त्रजेत् ॥

Colophon:

इति गन्धर्वतन्त्रे ईश्वरपार्वतीसंवादे वीरसाधनं नाम०॥ Subject:

वीरसाधनप्रकारमात्रकथनं ॥ मन्त्रस्तु न प्रकाशितः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition and copied.

# ॥ धनदासिद्धिकमः॥ DHANADASIDDHIKRAMAH

தந்தாஸ் த்திக்கிரமம்

Supplemental No. 431. Bundle No. 15. Burnell's No. 7081. Substance—Paper. Sieets — 3. Script — Devanagari. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरवे नमः ॥

एवंगुणविशेषणेति धनदार्चिताराधनं करिष्य इति संकल्प्य ॥

End:

तर्पणं मार्जनं चैव द्विजमोजनकं तथा। कर्तव्यं च यथाशकत्या यथाक्रमविधानतः॥

Colophon:

इति धनदार्चितापटलम् ॥ शंकरो जयति ॥ शुभमस्तु ॥

Subject:

धनदारतिप्रियायक्षिणीमन्त्राः । तत्साधनक्रमश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ॥ अन्नपूर्णामन्त्रः ॥

#### ANNAPŪRNĀMANTRAH

அக்கபூர்ணமக்திரம்

Supplemental No. 432. Bundle No. 15. Burnell's No. 7082. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीअन्नपूर्णामन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अन्नपूर्णेश्वरी सिद्धा-विद्या देवता ॥

End:

भूबिम्बं परमेशानि तारं मध्ये विनिक्षिपेत्। कोणत्रये त्रिबीजानि प्रादक्षिण्येन योजयेत्॥

Colophon: Nil.

Subject:

अन्नपूर्णीमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासः । ध्यानमः । वर्णन्यासः, पदन्यासः, व्यापकन्यासः । मन्त्रस्तु न प्रकटितः ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

# ॥ दशविधमातृकान्यासः ॥ DAŚAVIDHAMĀTRKĀNYĀSAH

தசவி தமா த்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 433. Bundle No. 15. Burnell's No. 7083. Substance — Paper. Sheets—1-10. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—100. Incomplete. Author—Nil. Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीसरस्वत्य नमः ॥ अथ बालामातृकान्यासविधिरुच्यते । अस्य श्रीबालासंपुटित-मातृकान्यासस्य ॥

End:

सं शुक्कात्मकहंसप्रभाभ्यां नमः । हं प्राणात्मकत्रशहनि०।। Colophon: Nil.

Subject:

बालाभुवनेशीलक्ष्मीकामश्रीविद्याश्रीकण्ठादिकेशवादिमातृकान्यास-सप्तकम् ॥ केशवादिन्यासेऽपि हंबीजन्यासी न समाप्तः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

## ॥ असृतसृत्युञ्जयमन्त्रः ॥

#### **AMRTAMRTYUNJAYAMANTRA**B

அமிருதமிருத்யுஞ்ஜயமக்திரம்

Supplemental No. 434. Bundle No. 15. Burnell's No. 7084. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ त्रमृतमृत्युद्धयमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः।

गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत् उत्तरन्यासादिपश्चोपचारा-न्कुर्यात् ॥ श्रीशुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः अमृतमृत्युञ्जयत्रयक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ मृत्युञ्जयविधानम् ॥ MRTYUNJAYAVIDHĀNAM

மிருத்யுஞ்ஜயவிதாகம்

Supplemental No. 435. Bundle No. 15. Burnell's No. 7035. Substance—Paper. Sheet—1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ महारुद्राय नमः ॥ आदौ प्रासादबीजं तदनु मृतिहरं तारकं व्याहृतिश्च प्रोचार्य व्यंबकं यो जपित मृतिहरं भूय एवैतदाद्यम् । कृत्वा न्यासं षडङ्गं स्रवदमृत इचेर्मण्डलान्तः प्रविष्टं ध्यात्वा योगेशरुद्रं स जयित मरणं शुक्रविद्याप्रसादात् ॥

End:

त्रिविधमृत्युञ्जयम्लमन्त्रः ॥

Colophon:

इति मृत्युञ्जयविधानं समाप्तम् ।

Subject:

ऋष्यादिन्यासपदन्यासध्यानोपेतः अमृतमृत्यु झयाख्यः त्रिविधः शुक्रविद्यामन्त्रः ॥ Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

#### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रभेदाः ॥

#### PANCAKSARAMANTRABHEDAH

பஞ்சா கூரமர் திரபே தங்கள்

Supplemental No. 436. Bundle No. 15. Burnell's No. 7086. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—6. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

िश्च । यं वायनमिशि । टंटं इं र क्षेत्र औं झं ढं घं मं वं छं वायनमिशि । ऊं वायनमिशि ॥

End:

औं सौं शरवणभवाय ॥ ओं जुं सः मृत्युंजयाय नमः । Colophon :: Nil.

Subject :

केचन पद्धाक्षरमन्त्रभेदाः । सुब्रह्मण्यमन्त्रः । सृत्युञ्जयमन्त्रश्च ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ॥ मृत्युञ्जयमन्त्रः ॥

#### MRTYUNJAYAMANTRAH

மிருத்யுஞ்ஜயமக்திரம்

Supplemental No. 437. Bundle No. 15. Burnell's No. 7087. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanâgarī. No. of Granthas—23. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुम्यो नमः ॥ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः॥ ओं अस्य श्रीमहामृत्युज्जयमन्त्रस्य । मैत्रावरुणपुत्रो वसिष्ठ ऋषिः। End :

#### त्रियंवकं यजामहे + मामृतात्॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासोपेतः त्र्यम्बकमृत्युञ्जयमन्त्रः॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition and copied.

# ॥ भैरवावरणपूजाकमः॥ BHAIRAVĀVARANAPŪJĀKRAMAH

பைரவாவரணபூஜாக்கிரமம்

Supplemental No. 433. Bundle No. 15. Burnell's No. 7088. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ यन्त्रपूजाप्रकारः ।। प्रथमं द्वारपूजां कुर्यात् ।। पूर्वद्वारे सुराय नमः ।।

End:

राजसर्षपमुद्रानं तिलमध्वाज्यपायसैः। माषापूपैर्नारिकेलैरष्टद्रव्यैर्ड्डनेत् ...॥

Colophon: Nil.

Subject:

भैरवयन्त्रे सप्तावरणपूजाक्रमः ॥ पुरश्चर्यायाः अष्टद्रव्याणि च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ स्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रः ॥ SVARNAKARSANABHAIRAVAMANTRAH

ஸ்வர்ணகர்ஷணபைரவ<u>ம</u>ந்திரம்

Supplemental No. 433. Bundle No. 15. Burnell's No. 7089.

Substance— Paper. Sheets—2. Script—Devanagari
No. of Granthas—13. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरस्तु ॥

अस्य श्रीखर्णाकर्षणभैरवमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । त्रिष्टुप्छन्दः ।

End:

एवं मन्त्रजपावृत्या अष्टपश्चाक्षरै० ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः स्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रः॥

Remarks:-The Ms. is in good condition .

# ॥ महाषोडशीदीक्षासंग्रहः ॥ MAHĀSODAŚĪDĪKSĀSANGRAHAH

மஹாஷோடசீதீக்ஷாஸங்கிரகம்

Supplemental No. 440. Bundle No. 15. Burnell's No. 7090. Substance — Paper. Sheets—1-6. Script—Devanagari. No. of Granthas—77. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ श्री(च)क्रपादोदकमाहात्म्यम् ।।
गङ्गापुष्करनर्भदादियम्रनागोदावरीगोमतीगङ्गाद्वारगयाप्रयागवदरीवाराणसीसिन्धुषु ।
रेवासेतुसरस्वतीप्रभृतिषु ब्रह्माण्डभाण्डोदरे
तीर्थस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीचक्रपादोदकम् ।।

End:

अथ गुरुपादुकामन्त्रोद्धारः ॥ ह्स्र्ं हसक्षमलवयरां हसक्षमलवयरं हसक्षमलवयरीं हुस्र्ं हसक्षमलवयर्क्ष श्रीद्यंश्चगुरुह्स्र्ं ॥ इति पादुकामन्त्रोद्धारः ॥ Colophon: Nil.

Subject:

श्रीचक्रोदकमाहात्म्यं । द्र्शनफलं । श्रीचक्रनिर्माणविधिः । प्रतिष्ठा-विधिः । श्रीचक्रनाशे प्रायश्चित्तम् । श्रीविद्यार्णवसंहारन्यासः । सृष्टिन्यासः । पञ्चद्रशिन्यासः । श्रीविद्यास्षिष्टन्यासः । स्थिति-न्यासः ॥ महाषोडशीमन्त्रः ॥ संग्रहेण महाषोडशीदीक्षाविधिः । गुरुपादुकामन्त्रोद्धारः ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition and copied.

#### ॥ पाशुपतास्त्रमन्त्रः ॥ PASUPATASTRAMANTRAH

பாசுபதாஸ்திர மந்திரம்

Supplemental No. 411. Bundle No. 15. Burnell's No. 7091. Substance—Paper. Sneet — 1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—12. Complete. Author.—Nil.

Beginning:

#### श्रीपशुपतये नमः ॥

अस्य श्रीपाश्चपतास्त्रस्य श्रीवामदेवाय ऋषये नमः शिरसि ॥

End:

उत्तरन्यासं विधाय ध्याय मनसा संपूज्य गुह्यातीत्यनेन पशुपति-देवाय जपं समर्पयेदिति पाशुपतास्त्रविधिः।

Colophon : Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः पाशुपतास्त्रजपविधिः । मन्त्रस्तु स्वरूपवो नोपपादितः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ।। पाद्यपतकल्पः ॥ PĀŚUPATAKALPAH

பாசுபு தகல்பம்

Supplemental No. 442. Bundle No. 15. Burnell's No. 7092. Substance—Paper. Sheets—4-8(=5). Script—Devanagari. No. of Granthas—54. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

धु धु धु । ना ना ना ना । अनाते । अभस्मः । अधृमः। अनिमः । अरूपः । आज्योतिः ।

End:

अनन्ताये नमः ॥ अनाथाये नमः ॥ अनाश्रिताये शक्ये नमः ॥ शिवाय गुरवे नमः ॥

Colophon:

इत्यागमोक्ते पाशुपतकरुपे षडध्वान्यासः समाप्तिमगमत् ॥

Subject :

आगमोक्तः पाशुपतषडध्वन्यासः ॥ 1-3 पत्राणि मातृकायां न विद्यन्ते । अतोऽयमसमग्रे। ग्रन्थः ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition and copied.

# ॥ सांख्यायनतन्त्रम् ॥ SANKHYAYANATANTRAM

**ஸாங்கியாயாத**ந்திரம்

Supplemental No. 443. Bundle No. 15. Burnell's No. 7093.

Substance—Paper. Sheets—1-45+1(=46.) Script—Devanagari. No. of Granthas—450. Complete. (1-33 vzor.)

Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

मध्ये सुधाब्धि सणिमण्डपरत्नवेद्यां सिक्षासनापरिणतां परिपीतवर्णाम् । पीताम्बराभरणमाल्यविभृषणाङ्गीं देवीं नमामि धृतग्रद्वरवैरिजिह्वाम् ॥

End:

उष्णोदकं ताम्रपात्रे त्रिसप्तमिमन्त्रयेत् । नानाशून्यश्च हृद्रोगं नाशमायाति पुत्रकः(क) ॥

Colophon:

इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे उपसंहारप्रयोगं नाम यित-(त्रयास्त्रि)शः पटलः ॥

Subject:

त्रह्मास्त्रदेवतायाः प्रत्यङ्गिरायाः एकाक्ष्रचतुरक्षराष्ट्राक्षरषट्त्रिशदक्षर-शताक्षराष्ट्राविंशत्यधिकशताक्षरमन्त्राः । देवतान्तरमन्त्रोपेता अन्ये केचन मन्त्राः । तेषां सिद्धिकमः । मालाद्रव्यनियमः । सन्ध्याविधिः । गायत्रीप्रयोगाः । नानासिद्धिदद्दोमत्पणादि-प्रयोगाः । मूर्तिनिर्माणविधिः । यन्त्रविधिः । पूजाविधिः । गतिमत्यादिस्तंभनप्रयोगः । रणस्तंभनकरपञ्चायुधमन्त्रप्रयोगाः । बगळाहृदयमन्तः । उपसंहारभन्तः । रोगहरप्रयोगाश्च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. The very same Tantra is centained in Ms. No. 12162 (b) LL. 21-39. No. 12162 has been copied. (No. 582).

# ॥ दक्षिणकाळीमन्त्रः॥ DAKSINAKĀLĪMANTRAH

தக்ஷிணகாளீ மந்திரம்

Supplemental No. 444. Bundle No. 15. Burnell's No. 7094. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—13. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीमहागणपतये नमः ॥

ओं हीं क्स्रीं हुं महाकाळाय हों महादेवाय कीं काळिकाये हों ॥

End :

इति मालां शिरिस निधाय प्रणवं विद्यारतादि यथोक्तं कुर्यात्॥ शुभमस्तु॥

Colophon: Nil.

Subject:

दक्षिणकाळीजपक्रमः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ सप्तश्वतीऋष्यादयः ॥ SAPTASATĪRSYĀDAYAH

ஸப்தசதீ ருஷ்யாதிகள்

Supplemental No. 445. Bundle No. 15. Burnell's No. 7095. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthus—9. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीसप्तश्चत्या मालामन्त्रस्य सांगोपाङ्गस्य मार्कण्डेयब्रह्मविष्णु-महेश्वरात्मको भगवान् सुमेधा ऋषिः।

End:

सर्वकार्यसिद्धचर्थे जपे विनियोगः ।।

Colophon: Nil.

Subject:

- सप्तशतीमालामम्बस्य ऋष्यादिविनियोगान्तविषयः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ प्रत्यक्षिरामन्त्रः ॥ PRATYANGIRAMANTRAH

பாத்தியங்கிராமக்திரம்

Supplemental No. 445. Bundle No. 15. Burnell's No. 7096. Substance—Paper. Sheets—1-9. Script — Devanagari. No. of Granthas—119. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेश प्रसन्न ॥

देशकालौ संकीर्त्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थे प्रत्यंगिर(रा)समस्तस्कानां मन्त्रपठनं कारिष्ये ॥

End:

ओं तत्सवितुर्व० प्रचोदयात् ॥ ओमापो ज्यातिसुव० ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः दिग्बन्धनमन्त्रोपेतः प्रत्यक्किराऋख्यन्त्र-कलापः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ा पुत्रप्रदमन्त्रः ॥ PUTRAPRADAMANTRAH

புத்ரப்ரதமக் திரம்

Supplemental No. 447. Bundle No. 15. Burnell's No. 7097. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—4. Complete.

Author— ऋग्वेदमन्त्र: II

Complete Text:

श्रीलक्ष्मीनृसिद्ध प्रसन्ध ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकाली संकीर्त्य ममास्यां भार्यायां उत्पत्स्यमानगर्भस्य पुंरूपतासिद्धचर्थं ऋग्विधानोक्तप्रकारेण अष्टोत्तरसहस्रसंख्यया विष्णोश्रेष्ठेनेत्यृक्जपं करिष्ये ॥

विश्णो श्रेष्ठेनेत्यस्य मन्त्रस्य । त्वष्टा ऋषिः । विश्णुर्देवता । अनुष्टुप् छन्दः । ममास्यां भार्यायाग्रत्पतस्यमानगर्भस्य पुरूपतासिद्धचर्थे जपे विनियोगः ।

विष्णो श्रेष्ठेण रूपेणास्यां नार्यी गवीन्यां।
पुनांसं पुत्रानाधिह दश्मे मृासि जार्यते॥
॥ श्रीलक्ष्मीनसिम्न प्रसन्न॥

Subject :

TO BELLEVIER

समुचिते काले मन्त्रबलात् गर्भस्थशिशोः पुंस्त्वापादनसमर्थः विष्णुदेवताकः ऋग्वेदान्तर्गतः ऋड्यन्तः ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition and copied.

# ा स्वयंवरामन्त्रः ॥ SVAYAMVARĀMANTRAH

ஸ்வயம்வரா மக்திரம்

Supplemental No. 448. Bundle No. 15. Burnell's No. 7098.

Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanāgarī.

No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

बालाकायुतसुप्रभां + इष्टार्थदां पार्वतीस् ॥

End:

पक्षिदुर्गामूलमन्त्रः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

व्यानमात्रोपेतः स्वयंवरापार्वतीमन्त्रः पक्षिदुर्गामन्त्रश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good:condition.

## ॥ अजपैकदेशमात्रम् ॥ AJAPAIKADEŠAMĀTRAM

அஜபா எகதேசம் மட்டும்

Supplemental No. 448 b. Burnell's No. 7.98 b. Sheets—2. No. of Granthas—5.

Remarks: -

१२ पत्रात्मिकेति निर्दिष्टायां मातृकायां आदौ पत्रद्वयमेवावशिष्टं अनुपयुक्तं च ॥

## ॥ दिग्देवतावलिविधिः॥ DIGDEVATĀBALIVIDHIH

திக்தேவதாபலிவிதி

Supplemental No. 449. Bundle No. 15. Burnell's No. 7099. Substance - Paper. Sheets-3. Script - Devanagari. No. of Granthas-35. Complete. Author- Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥

अस्मिन् शुभिदने सर्वारिष्टिनिरासद्वारा सर्वेष्टलाभार्थं मण्डपादि-देवतासाकल्यबलिप्रदानं करिष्ये इति संकल्प्य ॥

End:

अन्तरिक्षदिग्वासिभ्यः सर्वतो दिग्वासिभ्यश्च ।।
इन्द्राग्निमध्ये ।।

Colophon: Nil.

Subject:

मण्डपादिदेवताबिह्यानिविधिः।

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ वहुकवित्रिधिः ॥ VATUKABALIVIDHIH

வடுகபலிவிதி

Supplemental No. 450. Bundle No. 15. Burnell's No. 7100. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning :

बिलदानेन सन्तुष्टो वडुकस्सर्वसिद्धिदः । श्वानित करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः ॥

End:

सोहं भैरवमर्चयेत्प्रतिदिनं तारागणैरक्षतैः आदित्यादिनवग्रहैश्च कुसुमं इष्टार्थसंसिद्धये ॥

Colophon: Nil.

Subject:

बदुकभैरवादिबलिदानमन्त्राः प्रार्थनानि वा ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ वदुक्रवित्रिधः॥ VATUKABALIVIDHIH

வடுகபலிவிதி

Supplemental No. 451. Burnell's No. 7101. All the other particulars are the same as in Ms. No. 7100.

# ा शतचण्डीपद्धतिः॥ ŠATACANDĪPADDHATIH

சதசண்ட பத்ததி

Supplemental No. 452. Bundle No. 15. Burnell's No. 7102.

Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—91. Complete. Author— কমতাক্ষমেই: 1

Beginning:

ओं नमश्रण्डिकायै नमः ॥ नत्वा गणेश्वरं देवीं पितरौ राघवं शिवम् । रामकृष्णतन्जेन कमलाकरशर्मणा ॥

End:

किपिले सर्वभूतानां पूजनीयासि रोहिणी। तीर्थदेवमयी यस्मात् अतक्क्षान्ति प्रयच्छ मे॥ इति मन्त्रेण दद्यात्॥ ततः बर्लि द्यात्॥

Colophon:

इति शतचण्डीपद्धतिः संपूर्णम् ॥ श्रीदेव्यार्पणमन्तु ॥

Subject:

शतचण्डीपूजाहोमादिविधिः॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition and folded.

# ।। स्वप्नवाराहीमन्त्रः ।। SVAPNAVĀRĀHĪMANTRAH

ஸ்வப்நவாராஹீமந்திரம்

Supplemental No. 453. Bundle No. 15. Burnell's No. 7103. Substance—Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसुन्दरीशंकराभ्यां नमः ॥ ओं अस्य श्रीस्वमवाराहीमन्त्रस्य धरणीवराहऋषिः ॥

End:

खर्जूरीतर्पणं । अतसिषुष्पेण इवनम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यायुपेतः स्वप्नवाराहीमन्त्रः ॥ सिद्धिकमश्च ।

Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

## ॥ संवित्सेवनयन्त्रः ॥ SAMVITSEVANAMANTRAH

ஸம்வித்லேவநமந்திரம்

Supplemental No. 454. Bundle No. 15. Burnell's No. 7104. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः॥

ओं अस्य श्रीसंवित्सेवनमन्त्रस्य आनन्दभैरव ऋषिः ॥ अमृत-विराद् छन्दः॥

End:

सर्वतत्वेन महाकारणदेहं शो० ॥ देवगुरुशक्तिशेषं भक्षयेत् ॥ ओं आर्द्रं ज्योतिर्ज्वलति ॥

Colophon: Nil.

Subject :

कौछिकानां कलञ्जभक्षणाख्यसंवित्सेवनापरनामधेयस्य मन्त्रः ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition and folded.

# ॥ वासुदेवमन्त्रः ॥ VASUDEVAMANTRAH

வாஸுதேவ மந்திரம்

Supplemental No. 455. Bundle No. 15. Burnell's No. 7105.

Substance — Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ वासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End: इत्यभीष्टनं रूपया जप्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिकं कुर्यात् ॥ शुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः वासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रः ।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ वासुदेवावरणम् ॥ VĀSUDEVĀVARANAM

வாஸுதேவாவரணம்

Supplemental No. 456. Bundle No. 15. Burnell's No. 7106. Substance—l'aper. Sheet—1. Script—l'elugu. No. of Granthas—10. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अथ वासुदेवावरणं ॥ अथ प्रथमावरणं । अप्रीक्षासुरवायुकोणेषु
मध्ये च । ओं हृदयाय नमः ॥

End:

हं ईशानाय । अं ब्रह्मणे नमः । हां अनम्ताय । इति प्रागादि-प्रादक्षिण्येन पूजयेत् ॥ इति चतुर्थम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

वासुदेवावरणदेवतासु प्रथमादिचतुर्थावरणान्ददेवताः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ वासुदेवावरणस् ॥ VĀSUDEVĀVARANAM

வாஸுதேவாவரணம்

Supplemental No. 457. Burnell's No. 7107. Script—Devanagari. All the other particulars are the same as in Ms. No. 7106.

# ॥ नीलकण्ठत्रयक्षरीमन्त्रः॥ NILAKANTHATRYAKSARIMANTRAH

நீலகண்ட த்ரியக்ஷர் மந்திரம்

Supplemental No. 458. Bundle No. 15. Burnell's No. 7108. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीनीलकण्ठत्र्यक्षरीमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्तं कुर्यात्। ग्रुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः नीलकण्ठत्रयक्षरीमनतः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

H ting fraings

#### ॥ नीलकण्ठाष्टाक्षरमन्त्रः॥

#### NĪLAKANTHĀSTĀKSARAMANTRAH

நீலகண்டாஷ்டாக்ஷாமர் திரம்

Supplemental No. 459. Bundle No. 15. Burnell's No. 7109. Substance — Paper. Sheet — 1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—16. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ नीलकण्ठाष्टाक्षरीमन्तः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत् उत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्तं कुर्यात् ॥ ग्रुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः नीलकण्ठाष्टाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ अघोरमन्त्रः ॥ AGHORAMANTRAH

அகோமும்திரம்

Supplemental No. 460. Bundle No. 15. Burnell's No. 7110. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अधोरमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे + नमः ॥

End:

पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान् कुर्यात् ।।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ वासुदेवावरणस् ॥ VĀSUDEVĀVARANAM

வாஸுதேவாவாணம்

Supplemental No. 457. Burnell's No. 7107. Script—Devanagari. All the other particulars are the same as in Ms. No. 7106.

## ॥ नीलकण्डन्यक्षरीयन्त्रः ॥ NĪLAKANTHATRYAKSARĪMANTRAH

நீலகண்ட த்ரியக்ஷர் மந்திரம்

Supplemental No. 458. Bundle No. 15. Burnell's No. 7108. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीनीलकण्ठत्र्यक्षरीमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्तं कुर्यात्। श्रुभमस्तु ॥

Colophon: Nil-

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः नीलकण्ठज्यक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

H insefrances

#### ॥ नीलकण्ठाष्टाक्षरमन्त्रः ॥ NĪLAKANTHĀSTĀKSARAMANTRAH

நீலகண்டாஷ்டாக்ஷரமர் திரம்

Supplemental No. 459. Bundle No. 15. Burnell's No. 7109. Substance — Paper. Sheet — 1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—16. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ नीलकण्ठाष्टाक्षरीमन्तः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववत् उत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्तं कुर्यात् ॥ ग्रुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः नीलकण्ठाष्टाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ अघोरमन्त्रः ॥ AGHORAMANTRAH

அகோமு்திரம்

Supplemental No. 460. Bundle No. 15. Burnell's No. 7110. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अधोरमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे + नमः ॥

End:

पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान् कुर्यात् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः अघोरमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ रुक्ष्मीनारायणमन्त्रः ॥ LAKSMĪNĀRĀYANAMANTRAH

லக்ஷமீநாராயணமந்திரம்

Supplemental No. 461. Bundle No. 15. Burnell's No. 7111. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ लक्ष्मीनारायणमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्तवा पूर्ववत् उत्तरन्यासादिपश्चोपचारान् कुर्यात् ॥ श्चभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः पञ्चप्रणवाद्यप्रणवाद्यः लक्ष्मीनारायण-पञ्चदशाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ आसनमन्त्रः (सुदर्शनषडक्षरजपविधिः) ॥ ĀSANAMANTRAH

ஆஸாமர்திரம்

Supplemental No. 462. Bundle No. 15. Burnell's No. 7112.

Substance—Paper. Sheets—1-13. Script—Devanagari. No. of Granthas—300. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

आसनमन्त्रस्य । पृथिन्या मेरुपृष्ठ ऋषिः । सुतलं छन्दः । श्रीकृमीं देवता ॥

End:

मण्डलं लोकपालानां पर्यायेण त्रयस्त्रयः। परितं सन्ततोच्छिद्रं सिकतादि विकीर्य च ॥

Colophon: Nil.

Subject :

भूशुद्धि भूतशुद्धि प्राणप्रातिष्ठा मातृकान्यासैकादशिवधाक्षरन्यासोपेतः सुदर्शनषडक्षरमन्त्रः ॥ गायत्रीलघुमालामहामालापुरस्सरः कवचा- क्रभूतः दिग्देवतादिमन्त्रकलापोपेतः दिग्बन्धनमन्त्रश्च ॥ तेना- भिमन्त्रितद्रव्यैः रक्षाविधिश्च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition. The Ms. abruptly breaks.

# ॥ सभासंमेलनमन्त्रः (चित्सभेशमन्त्रः) ॥ SABHĀSAMMELANAMANTRAH

ஸ்டாஸம்மேளாமர் திரம்

Supplemental No. 463. Bundle No. 15. Burnell's Nc. 7118.

Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanigari.

No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ सभासंमेळनमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
गुरवे + नमः ।

End:
पश्चोपचारपूजां समर्प्य । मूलमन्तः । ओन्नमः शिवाय श्री
पशुदुंफद् ।। शुभमस्तु ।

Colophon: Nil.

Subject:

शिवपद्धाक्षरश्रीबीजपाशुपतास्त्रमन्त्रात्मकः ऋष्याद्यपेतः चित्सभा-

नटनमन्तः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ दिग्बन्धनप्रयोगः ॥ DIGBANDHANAPRAYOGAH

திக்பர்தா பிரயோகம்

Supplemental No. 464. Bundle No. 15. Burnell's No. 7114. Substance—Paper. Sheets—1-22. Script—Devanagari. No. of Granthas—2)0. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ दिग्बन्धनप्रयोगः । दिग्बन्धनमन्त्रस्य मरीचिपुत्रः कण्यः अहिर्बुध्न्य ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीचक्रराज इन्द्रादिदिक्पाला देवताः ॥

End:

अयाते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्तोम शस्यमानं गृभाय। दहाशसो रक्षसः पाह्यस्मान्द्रहो निदोमित्रमहो अवद्यात्॥

Colophon: Nil.

Subject:

लोकपालऋक्दुर्गाऋगाद्यपेतसुद्र्शनमन्त्रः सर्वश्रद्धाराजचोरप्रहादिभ्यो रक्षाकरः दिग्बन्धनाख्यः श्रीशिवाजिराजस्य शत्रुजयप्रदः सुद्र्शन-दिग्बन्धनरक्षाप्रयोगः ॥ ऋणुष्वपाजः इत्यनुवाकोपेतश्र ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ पश्चगव्यपारानमन्त्रः॥

#### PANCAGAVYAPRASANAMANTRAH

பஞ்சகவ்யப்பாசநமந்திரம்

Supplemental No. 465. Bundle No. 15. Burnell's No. 7115. Substance—Paper. Sheets—1+1 (=2) Script—Devanagarī. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

पश्चगव्यप्राशनमन्त्रः ॥ अन्तश्चाद्वचै बहिश्चाद्वचै कुम्भयन्त्र-भनुश्चद्वये च ।

End:

ससुन्दरो विराड्वक्त्रो द्विषासाहस्रबाहुराश्रितस्योदिष्टिमिष्टं ददातु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

पञ्चगव्यप्राशनमन्तः । आशीर्वादश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ कृष्णषडक्षरमन्त्रः ॥ KRSNASADAKSARAMANTRAH

கிருஷ்ணஷட**கு**சாமந்திரம்

Supplemental No. 466. Bundle No. 15. Burnell's No. 7116. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—23. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीकृष्णाय नमः ॥ ओं ऐन्द्रादिदिश्च बन्नाम नमश्रकाय स्वाहा । अस्त्राय फट् । इति दिग्बन्धः ।

End:

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

आसनमन्तः । भूतशुद्धिः । विष्णुमन्त्रस्य ऋष्यादिश्यानान्तभागश्च ॥ मन्त्रस्तु न विद्यते ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ मन्त्राणां दशसंस्काराः ॥ MANTRASAMSKĀRĀH

மந்திரங்களுக்கு 10 ஸம்ஸ்காரங்கள்

Supplemental No. 467. Bundle No. 15. Burnell's No. 7117. Substance — Paper. Sheets—1-9. Script—Devanagari. No. of Granthas—40. Complete. Author—Nil.

Beginning:

मन्त्राणां दश संस्काराः कथ्यन्ते सिद्धिदायिनः। जननं जीवनं पश्चात्ताडनं बोधनं तथा।।

End:

शुद्धं बिन्दुयुतं विसर्गसहितं हृक्छेखया श्रीयुतं बालासंपुटितं तथैव परया श्रीविद्ययालंकृतम् । आरोहादवरोहतस्त्वजपया न्यामं पुनर्मालिनी यो जानाति स एव सर्वजगतां सृष्टिस्थितिध्वंसकृत्।।

Colophon: Nil.

Subject:

दशविधमन्त्रसंस्काराः । मूकादिदशविधमन्त्रदोषाः । शैवाष्ट-त्रिंशत्कलाः । षडध्वन्यासनामानि । मातृकाणदेवतावणफलानि । दशविधमातृकाप्रकारकथनं च ॥

Remarks:-The Ms. is in grod condition.

#### ॥ सर्वदेवतागायत्र्यः ॥ SARVADEVATĀGĀYATRYAH

**ஸர்வதேவதாகாயத்ரிகள்** 

Supplemental No. 468. Bundle No. 15. Burnell's No. 7118. Substance—Paper. Sheets—1-7. Script — Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं नारायणाय विह्नाहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो नारायणः प्रचोदयात ॥ ?

End:

ओं तत्सत् अद्य गायत्नीजप विष्णवे समर्पयेत् । इति चतुर्वि-शतिगायत्री संपूर्णा ।।

Colophon: Nil.

Subject:

नारायणरामादि चतुर्विंशतिदेवतागायत्रयः कराङ्गन्यासोपेताः । प्रायेणात्र विद्यमाना गायत्रयः अप्रसिद्धाः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ नारायणावरणदेवताः ॥ NARAYANAVARANADEVATAH

நாராயணாவு ணதேவதைகள்

Supplemental No. 469. Bundle No. 15. Burnell's No. 7119. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Telugu. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ नारायणावरणम् ॥ अथ प्रथमावरणम् ॥ अग्रीशानिर्ऋति-वायुकोणेषु ॥ End

अं ब्रह्मणे । श्रीं अनन्ताय । इति पश्चमावृतिः ।। इति नारायणा-वरणम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

नारायणपञ्चावरणदेवताः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ गोपालावरणस् ॥ GOPĀLĀVARANAM

#### கோபாலஆவாணம்

Supplemental No. 470. Bundle No. 15. Burnell's No. 7120. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Telugu. No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ गोपालत्रयोदशाक्षरी आवरणम् ॥ अथ प्रथमावरणम् ॥ अमीशानासुरवायुकोणेषु मध्ये च ॥

End:

इति तृतीयावृतिः ॥ इति गोपालत्रयोदशाक्षरी आवरणम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गोपाळबयोदशाक्षर्याः आवरणत्रितयदेवताः॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ लक्ष्मीमन्त्रः ॥

#### LAKSMĪMANTRAH

லக்ஷமீமர்திரம்

Supplemental No. 471. Bundle No. 15. Burnell's No. 7121.

Substance - Paper. Sheet-1. Script - Telugu. No. of Granthas-16. Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ लक्ष्मीमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरवे सर्वलोकानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिकं कुर्यात् ॥ शुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋध्यादिन्यासध्यानोपेतः लक्ष्मीएकाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## । सूर्यत्र्यक्षरीमन्त्रः ॥ SÜRYATRYAKSARİMANTRAH

ஸ ூர்யத்ரியக்ஷரீமந்திரம்

Supplemental No. 472. Bundle No. 15. Burnell's No. 7122. Substance — Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—18. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । सूर्यत्र्यक्षरीमन्त्रः ॥ श्रीगुरुभ्यो नर्मः ॥
गुरवे + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जप्तवा पूर्ववदुत्तरन्यासं कुर्यात् ॥ शुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः प्रणवाद्यः हंसमन्त्रोत्तरश्च सूर्येकाक्षरमन्त्रः।।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ स्वमवाराहीमन्त्रः ॥ SVAPNAVĀRĀHĪMANTRAH

ஸ்வப்நவாராஹீமந்திரம்

Supplemental No. 473. Bundle No. 15. O. S. R. No. 14877. Substance—Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—4. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीस्वमवाराहीमन्त्रस्य । वामन ऋषिः । विराद् छन्दः । स्वम-वाराही देवता ॥

End:

ओं हीं कों स्वमवाराहि घोरे स्वमं ठठ स्वाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्यपेतस्खप्नवाराहीसन्त्रः॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ भीष्मतर्पणश्लोकाः ॥ BHĪSMATARPANAŚLOKĀH

பீஷ்மதர்பணசுலோகங்கள்

Supplemental No. 474. Bundle No. 15. O. S. R. No. 14878.

Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari.

No. of Granthas—9. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ भीष्मतर्पणस् ॥ वैय्याघ्रपादगोत्राय सांकृतिप्रवराय च । गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्येहं तिलोदकम् ॥

End:

कृष्णाङ्गारकचतुर्दश्यां कार्यं दीपोत्सचेव्संकार्ये । श्रावणकर्मा-

# नन्तरमिदं कार्यं ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

भीष्मतप्णक्रोकत्रयम् । यमचतुर्दशनामानि दशनामानि च । तपण-स्तुत्यर्थकानि च ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

# ।। चण्डिकामहोत्सवः।। CANDIKAMAHOTSAVAH

சண்டிகாமஹோத்ஸவம்

Supplemental No. 475. Bundle No. 15. O. S. R. No. 14879. Substance — Paper. Sheets— 2-10+22-45. (9+24=83.) Script — Devanāgarī. No. of Granthas—1000. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

...त्रेण प्रोक्षणीपात्रमध्यस्थां संस्रवां प्रश्य तीर्थान् ध्यायेत् । ततः प्रणीतापात्रोदकेन याश्रिशवा याश्र श्रंयो याभिश्र सविता सह ।।

End:

शिवस्यासनिवन्याली पद्ममुद्रां प्रदर्शयेत् । करो तु संहती कृत्वा सश्चत्वातु ... ... ॥

Colophon:

इति डामरादितन्त्रसारे देवीमहोत्सवे होमविधिनीम अष्टमावसरः समाप्तः ॥

Subject:

शतचण्डीविधानं । सहस्रचण्डीविधानं । नवचण्डीविधानं । तत्र ब्राह्मणवरणं । बल्यादिक्रमः ॥ नानामात्कान्यासाः । पीठपूजा

#### आवरणपूजा च । मातृका तु मध्ये नष्टपत्रा ॥ अन्ते चात्र सुदर्शनन्यासध्यानात्मकं पत्रमेकं च भवति ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition, and copied.

Supplemental No. 476-574.

| Bundle    | O. S. R. | Sheet | विषयः                                          |
|-----------|----------|-------|------------------------------------------------|
| No. 16.   | No.      |       |                                                |
|           | 14501    | 1     | शरभश्रा छिनीयन्त्रं प्रत्यि हिरायन्त्रं च      |
|           | 14502    | "     | स्कन्द काम मृत्यु झय वरुण क्षेत्रपाल रित सूर्य |
|           |          |       | गणेश सन्तानगोपालाख्य यन्त्रनवकम्।              |
|           | 14503    | "     | पञ्चाक्षरस्तम्भनयन्तं                          |
| 14-84=88  | 14504    | "     | पञ्चाक्षरवर्ययन्त्रं                           |
|           | 14505    | ,,    | पञ्चाक्ष्र मारणयन्त्रं                         |
|           | 14506    | "     | पञ्चाक्षरोचाटनयन्तं                            |
|           | 14507    | "     | पञ्चाक्षराकर्षणयन्त्रं                         |
| INDEE BY  | 14508    | 99    | Do                                             |
|           | 14509    | "     | चक्रादिनानाबन्धाः ( छन्द्रशास्त्रं)            |
|           | 14510    | "     | अङ्गारकयन्त्रं(रेखामात्रं)                     |
|           | 14511    | "     | शरभयन्त्रं                                     |
|           | 14512    | ,,    | सिद्धारिचकं फलं च                              |
| HEHERI:   | 14513    | "     | ऋणहराङ्गारकयन्त्रं                             |
|           | 14514    | "     | रतिविद्यायन्त्रं विश्वास                       |
|           | 14515    | "     | कामयन्त्रं                                     |
| En 1 MINE | 14516    | "     | तिरस्क <b>रिणीयन्त्रं</b>                      |
| BE LEID ! | 14517    | "     | अघोरयन्त्रं                                    |

| Bundle<br>No. 16. | O. S. R.<br>No.   | Sheet विषयः                                       |    |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|
| - Phyline         | 14518             | ी मोहनचक्रशस्तारमात्रं                            |    |
|                   | ·14520(a)         | ) ,, कार्तवीर्ययन्त्रं(रेखामात्रं)                |    |
|                   | 145 <b>2</b> 0(b) | ) ,, दीपयन्त्रं (रेखामात्रं)                      |    |
|                   | 14521             | ,, भुवनेशीयन्त्रं (रेखामात्रं), वराहयन्त्र        | ŧ, |
|                   |                   | सुवनेशीयन्त्रान्तरं च                             |    |
|                   | 14522             | ,, दुष्टवश्यकरयन्त्रं राजमोहनयंत्रं च             |    |
|                   | 14523             | ,, अघोरयन्तं(रेखामात्रं)                          |    |
|                   | 14524             | ,, अज्ञातं यन्त्रं (रेखामात्रं)                   |    |
|                   | 14525             | ,, कार्तवीर्ययंत्रं अग्निकार्तवीर्ययन्त्रं च      |    |
|                   | 14526             | ,, कार्तवीर्ययन्त्रान्तरं आवरणोपेतं               |    |
|                   | 14527             | ,, नारायणचक्रं पिण्डचक्रं च                       |    |
|                   | 145 <b>2</b> 8    | ,, इन्द्राक्षीयन्त्रं (रेखामात्रं)प्रस्तारोपेतं च |    |
|                   | 14529             | ,, योगिनीचित्रं 000011                            |    |
|                   | 14530             | ,, गणपतियन्त्रं(रेखामात्रं)                       |    |
|                   | 14531             | " कार्तवीर्ययन्त्रं(धारणार्थकं)                   |    |
|                   | 14532             | ,, वारुणयन्त्रं हनुमद्यन्तं च                     |    |
|                   | 14533             | ,, गणपितयन्त्रं हर्तिका                           |    |
|                   | 14534             | ,, नवग्रह्चऋं                                     |    |
|                   | 14535             | " चिदंबरपूजायन्त्रं वायुचक्रं च                   |    |
|                   | 14536             | " सूर्ययन्त्रं(रेखामात्रं)प्रस्तारोपेतं च         |    |
|                   | 14537             | " सूर्ययन्त्रान्तरं आपदुद्धारणयन्त्रं च           |    |
|                   | 14538             | " शरभयन्त्रं कामयन्त्रं वन्ध्यादोषहरं यन          | स- |
|                   |                   | द्वयं च                                           |    |

| Bundle<br>No. 16. | O. S. R. | Sheet विषयः                                                    |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|                   | 14539    | ी षण्मुख, भैरव, छक्ष्मी, उमानाथ, पार्वती-<br>सूर्य, ध्यानानि ॥ |
|                   | 14540    | ,, रामयन्त्रं पात्रसादन पूजांकम मुद्रालक्षणानि                 |
| iesu s            | 14541    | , सन्तानगोपालयन्त्रं सदाशिवयन्तं च                             |
|                   | 14542    |                                                                |
|                   | 14543    | ,, इन्द्राणीयन्त्र धन्यन्तरियन्त्र च<br>,, नृसिद्धायन्त्रं     |
|                   | 14544    | Control of the second                                          |
|                   | 14545    |                                                                |
|                   | 14546    | ,, सुदर्शनयन्त्रं(रेखामात्रं)सप्रस्तारं<br>                    |
|                   |          | ,, नवप्रहर्संख्यायन्त्रं                                       |
|                   | 14547    | ,, श्रीचक्रं (असंपूर्ण)                                        |
|                   | 14548    | ,, उमामहेशयन्त्रं                                              |
| F                 | 14549    | ,, स्वयंवराचित्रं                                              |
|                   | 14550    | ,, योगभर्यक्रशीचित्रं                                          |
|                   | 14551    | 4 योगिनी, योगेश्वरी, योगमयंकरी, स्वयं-                         |
|                   | (i       | वराचित्राणि [असंपूर्णानि]                                      |
|                   | 14552    | हनुमद्यन्त्रं                                                  |
|                   | 14553    | ,, नृसिह्मयन्त्रं                                              |
|                   | 14554    | ,, श्रीचकं [रेखामात्रं]                                        |
|                   | 14555    | ., सुब्रह्मण्यनवखण्डयन्त्रं [रेखामात्रं]                       |
|                   | 14556    | " इन्द्रयन्त्रं अजपायन्त्रं च                                  |
|                   | 14557    | " सुद्रीनयन्त्रं वाग्वादिनीयन्त्रं च                           |
| -1617             | 14558    | " स्वयंवरायन्त्रं हरिहरयन्त्रं च                               |
|                   | 14559    | " सीतारामयन्त्रं रेणुकायन्त्रं च                               |

| Bundle | O. S. R. | Sheet विषयः                                          |  |
|--------|----------|------------------------------------------------------|--|
| No. 16 | No.      |                                                      |  |
|        | 14560    | 1 सुन्नह्मण्यनवखण्डयन्त्रं                           |  |
|        | 14561    | ,, सीतारासकवचयन्त्रं                                 |  |
|        | 14562    | ·, योगेश्वरीचित्रं                                   |  |
|        | 14563    | ·, मृत्युं जययन्त्रं                                 |  |
|        | 14564    | ,, मृत्युंजययन्त्रं यन्त्रान्तरं च                   |  |
|        | 14565    | ,, गजलक्ष्मीयन्त्रं साक्षरं <b>महालक्ष्मीयन्त्रं</b> |  |
|        |          | (रेखामात्रं च)                                       |  |
|        | 14566    | ,, हनूमद्यन्त्रं                                     |  |
|        | 14567    | ,, बाईस्पत्यपुत्रकामेष्टिकर्मणि ऋत्विजां स्थान-      |  |
|        |          | प्रदर्शकं चक्रम्                                     |  |
|        | 14568    | 3 शरभयंबद्धयं यन्त्रत्रयप्रस्तारोपेतं च              |  |
|        | 14569    | 1 शरभयन्त्रं सप्रस्तारं                              |  |
|        | 14570    | " कार्तवीर्ययन्त्रं (रेखामालं)                       |  |
|        | 14571    | " मृत्युं जययन्त्रं                                  |  |
|        | 14572    | " नृतिह्ययन्त्रं                                     |  |
|        | 14573    | ,, नारायणयन्त्रं                                     |  |
|        | 14574    | ,, मन्युयन्त्रं                                      |  |
|        | 14575    | ,, कूर्मचकं (रेखामावं)                               |  |
|        | 14576    | ,, वैष्णवपीठचकं                                      |  |
|        | 14577    | 6 पद्धाक्षरषट्कर्मप्रयोगचक्रषट्कं                    |  |
|        | 14580    | । सिद्धारिचकं                                        |  |
|        | 14581    | ,, आकर्षणयन्त्रपूजादिकमः                             |  |

| Bundle<br>No. 16. | O. S. R.<br>No. | Sheet | विषयः                                                               |
|-------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|                   | 14583           | 1     | रक्षायन्त्रं                                                        |
|                   | 14585           | ,,    | उच्चाटनप्रयोगक्रमः                                                  |
|                   | 14586           | ,,    | कार्तवीयीनुष्टुभमन्त्रः                                             |
|                   | 14587           | ,,    | कार्तवीयीनु षुभमन्त्रान्तरं                                         |
|                   | 14588           | ,,    | कार्तवीर्याजुनानुष्टुभमन्त्रः<br>(पाशमायांकुशवीजसुदर्शनषडक्षरोपेतः) |
|                   | 14589           | ,,    | चारस्तंभनकरः 17 अक्षरकार्तवीर्यमन्त्रः                              |
|                   | 14590           | ٠,,   | चारस्तंभनकरः 24 अक्षरकार्तवीर्यमन्त्रः                              |
|                   | 14591           | 2     | कार्तवीर्थमालामन्त्रः                                               |
| -5114 1           | 14592           | 1     | कार्तवीर्ययन्त्रं                                                   |
|                   | 14593           | ,,    | (आकर्षणमारण)पञ्चाक्षरयन्त्रपूजा-                                    |
|                   | F SPERIE        |       | प्रयोगक्रमः                                                         |
|                   | 14594           | "     | श्रीचक्रप्रस्तारः                                                   |
|                   | 14595           | 2     | नवप्रहसंख्यायन्त्रद्वयं                                             |
|                   | 14596           | 1     | कार्तवीर्ययन्त्रं (रेखामात्रं)                                      |
|                   | 14598           | "     | सूर्यंचकप्रस्तारः                                                   |
|                   | 14599           | ,,    | मृत्युञ्जययन्त्रप्रस्तारः अति।                                      |
|                   | 2               | ,,    | रेखात्मकं चक्रं                                                     |
|                   | 3               | ,,    | सूर्ययन्त्रं (रेखामात्रं)                                           |
|                   | 4               | "     | विन्दूपेतं खण्डात्मकं यन्त्रं साचितं च                              |
|                   | 5               | ",    | राशिचकं                                                             |
| N                 | o. Less.        | "     | यन्त्राङ्गकथनं                                                      |
|                   | ,,              | 19    | इनूमन्माछा केचन ऋोकाश्च                                             |

Remarks:—No.14501—14599, 2-5, No. Less 2=(99 Mss.) These Mss. are not in good condition. These Mss. are in Devanagarī Script (6 Mss. are not found).

#### ।। सकलदेवतामन्त्राः SAKALADEVATĀMANTRĀH

ஸகலதேவதாமக்திரங்கள்

Supplemental No. 575. Bundle No. 17. Burnell's No. 7123. Substance—Paper. Sheets—1-37. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—400. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### सालग्राममन्त्रः ॥

ओं नमो भगवते विष्णवे श्रीसालग्रामनिवासिने सर्वाभीष्टफल-त्रदाय सकलदुरितनिवारिणे सालग्रामाय खाहा ॥

End:

पवमानदेवताकः ॥ यदन्ति यच दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमानवितज्जिहि ॥ उपद्रवनिवृत्तिकरमन्त्रः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रपञ्चसारसारसंप्रहे प्रदर्शितानां सर्वेषामि मन्त्राणां स्वरूपमात्रप्रदर्शकं गुच्छमिदम् ॥ न चात्र ऋष्यादिन्यासाः ध्यानानि वा दृश्यन्ते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ कल्पसारसमुचयः ॥ KALPASĀRASAMUCCAYAH

கல்பஸாரஸமுச்சயம்

Supplemental No. 576. Bundle No. 17. Burnell's No. 7124. Substance — Paper. Sheets—1-5+1(=6) Script—Devanagari. No. of Granthas—70. Complete. Author—Nil.

Beginning:

सुदर्शनस्य मन्त्रस्य कल्पसारसञ्ज्ञचये । वश्रीकरविधि(धिः) नाम द्वाविशोध्याय उच्यते ॥

End:

इत्येवग्रुक्ता विश्वायो वाचस्पतिरिति श्रुतिः।? वशीकरविधेरूर्ध्वं यक्षिसाध्यो विश्वीयते॥?

Colophon:

इति करुपसारसमुचये द्वाविंशोध्यायः ॥

Subject:

करूपसारसमुचये सुद्र्शनवश्यप्रयोगाः ॥ अन्ते चास्य सूचीपत्रमात्रं विभिन्नम् ॥

-Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

# ॥ सुदर्शनमन्त्रः ॥ SUDARSANAMANTRAH

**ு**தர்சனமந்திரம்

Supplemental No. 577. Bundle No. 17. Burnell's No. 7125. Substance—Paper. Sheets—1-5. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—7). Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीहेतीश्वराय नमः ॥ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ । निर्विष्ठं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

End:

कोटिसूर्यप्रकाशाय कुङ्कामारुणवश्चसे । स्फुरदेतिसहस्राय सहस्राराय मङ्गळम् ॥

Colophon ! Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासाक्षरन्यासध्यानशापमोचनोपेतः श्रीमायाबीजायः सुदर्शनषडश्ररमन्त्रः । त्रिचत्वारिशदश्ररः मालामन्त्रः । मन्त्राक्षरस्तोत्रं च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

# ॥ सर्वमन्त्रसङ्ग्रहः ॥ SARVAMANTRASANGRABAH

ஸர்வமந்திர ஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 578. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126.(a)
Substance — Paper. Sheets—1-329. (71-100 missing.
= 299.) Script-Devanāgarī. No. of Granthas-3006.
Incomplete. (यावद्वपळिच संपूर्ण) Author—Nil.

Beginning:

#### मातृकामन्त्रः ॥

ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । मातृकासरस्वती देवता ॥

End:

ये दुह्यान् जपेन्महां अग्ने कदायियो दुर्मदा अश्मदासः। आविद्धचैतात्रोचिषा विद्धि तन्तून्वैवश्वतस्य सदनं यमस्य।। इति नवमवर्गः।।

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेताः प्रपञ्चसारसारसङ्ग्रहप्रोक्ता मन्त्राः ॥ गणपीतमन्त्रप्रतिपादकानि (७१-१००) ३० पत्नाणि न सन्ति ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ सर्वमन्त्रध्यानसङ्ग्रहः ॥

#### SARVAMANTRADHYANASANGRAHAH

வர்வமக்திரத்யான ஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 579. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126.(b)
Substance—Paper. Sheets—1—80. Script— Devanagari.
No. of Granthas—800. Complete. Author—Nil.

Beginning:

पश्चाग्रद्वर्णभेदैर्विहितवदनदोःपादयुक्कुक्षिवक्षोदेहां भास्तत्कपदीकलितशशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम् ।
अक्षस्रक्कुंभचिह्वां लिखितवरकरां त्रीक्षणां पद्मसंस्थां
अच्छाकल्पामतुच्छस्तनजदनभरां भारतीं तां नमामि ॥

End:

खङ्गचर्मधरा कृष्णा मुक्तकेशी दिगम्बरा । सन्दंष्ट्रा सर्वभूषाळा ध्येया सर्वारिभक्षणा ॥

Colophon : Nil.

Subject:

प्रपञ्चसारसारसङ्ग्रहोक्तानां मातृकासरस्वत्यादिप्रत्यङ्गिरान्तानां मन्त्रा-णां ध्यानसङ्ग्रहः ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

# ॥ आकाशभैरवकल्पमन्त्रसङ्ग्रहः॥ ĀKĀŚABHAIRAVAKALPAMANTRASANGRAHAH

ஆகாசபைரவகல்பமர் திரஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 580. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126(c) Substance — Paper. Sheets—1-29. Script—Devanägari. No. of Granthas—250. Complete. Author—nil.

यावदुपलान्ध सम्मम्।

Beginning :

आकाशभैरवकल्पोक्ताकाशभैरवमालामन्त्रः ॥ आनन्दभैरव ऋषिः । गायत्री छन्दः । आकाशभैरवो देवता ॥

End:

शीविसिद्धिप्रदः सौभाग्यप्रदश्चायं मन्त्रः॥

Colophon: Nil.

Subject:

आकाशभैरवसाळुवेशाशुगरुडमालामन्त्राः। भैरवसिद्धभैरवरमशानरुद्ध-कालाभ्रेयाखोपसँहाराभ्रीन्द्रानिर्ऋतिवायुसोमेशानसरस्वतीभद्रकाळी-द्राविणीशब्दाकविणीमायाव्याहृतिमन्त्राः ॥ त्वरितावीरभद्ध-सहाभैरववडवानलभैरववरुणमन्त्राणां ऋष्यादिध्यानान्तभागश्च॥ आकाशभैरवमाला तु ।, 28, 29, पत्रेषु विद्यमाना बोध्या॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ।। ध्यानसंग्रहः ॥ DHYĀNASANGRAHAH

தியாகஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 581. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126. (d)
Substance—Paper Sheets—32-44(=13). Script—Devanāgarī. No. of Granthas—100. Author—Nil.

Beginning:

धारणासरस्वतीध्यानम् ॥

सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका । विरिश्चिपत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सादा ॥

End:

कालाम्मोधरकान्तिकान्तमानिशं वीरासनाध्यासितं । १ युद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्तांबुजं जारिणी । १

### ॥ सर्वमन्त्रध्यानसङ्ग्रहः ॥

### SARVAMANTRADHYANASANGRAHAH

வர்வமக்திரத்யான ஸங்கிரணம்

Supplemental No. 579. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126.(b)
Substance—Paper. Sheets—1—80. Script— Devanagari.
No. of Granthas—800. Complete. Author—Nil.

Beginning:

पश्चाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनदोःपादयुक्कुक्षिवक्षोदेहां भास्तत्कपदीकिलतशशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम् ।
अक्षस्तक्कुंभचिह्वां लिखितवरकरां लीक्षणां पद्मसंस्थां
अच्छाकल्पामतुच्छस्तनजद्यनभरां भारतीं तां नमामि ॥

End:

खड़ चर्मधरा कृष्णा मुक्तकेशी दिगम्बरा । सन्दंष्ट्रा सर्वभूषाट्या ध्येया सर्वारिभक्षणा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

1

प्रपञ्चसारसारसङ्ग्रहोक्तानां मातृकासरस्वत्यादिप्रत्यङ्गिरान्तानां मन्त्रा-णां ध्यानसङ्ग्रहः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ आकाशभैरवकल्पमन्त्रसङ्ग्रहः॥ ĀKĀŚABHAIRAVAKALPAMANTRASANGRAHAH

ஆகாசபைரவகல்பமர்திரஸங்கிரஹம்

Supplemental No. 580. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126(c) Substance — Paper. Sheets—1-29. Script—Devanägari. No. of Granthas—250. Complete. Author—nil.

यावदुपलन्धि सम्मम्।

Beginning:

आकाशभैरवकल्पोक्ताकाशभैरवमालामन्त्रः ॥ आनन्दभैरव ऋषिः । गायत्री छन्दः । आकाशभैरवो देवता ॥

End:

शीव्यसिद्धिप्रदः सौभाग्यप्रदश्चायं मन्त्रः॥

Colophon: Nil.

Subject:

आकाशभैरवसाळुवेशाशुगरुडमालामन्त्राः। भैरवसिद्धभैरवरमशानरुद्र-कालाग्नेयास्त्रोपसंहाराग्नीन्द्रानिर्ऋतिवायुसोमेशानसरस्वतीभद्रकाळी-द्राविणीशब्दाकर्षिणीमायाव्याहृतिमन्त्राः ॥ त्वरितावीरभद्र-सहाभैरववडबानलभैरववरुणमन्त्राणां ऋष्यादिध्यानान्तभागश्च ॥ आकाशभैरवमाला तु ।, 28, 29, पत्रेषु विद्यमाना बोध्या ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ ध्यानसंग्रहः ॥ DHYĀNASANGRAHAH

தியாலங்கிரஹம்

Supplemental No. 581. Bundle No. 17. Burnell's No. 7126. (d) Substance—Paper Sheets—32-44(=13). Script—Devanagari. No. of Granthas—100. Author—Nil.

Beginning:

धारणासरस्वतीध्यानम् ॥

सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका । विरिश्चिपत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सादा ॥

End:

कालाम्भोधरकान्तिकान्तमानिशं वीरासनाध्यासितं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्तांबुजं जारिणी । ?

# सौतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युत्रिभां राघवं पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्वलाङ्गं भजे ॥

Colophon: Nil,

Subject :

सरस्वती नकुळी परा वाळा चिन्तामाणसरस्वती धारणासरस्वती राज-ळघुमातङ्गी विद्यागोपाळ रामध्यानानि । विद्यागोपाळरामसरस्वती-मन्त्रा: । 20 ऋचां प्रतीकाश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ शैवाष्टत्रिंशत्कलान्यासः॥ ŚAIVĀSTATRIMŚATKALĀNYĀSAH

சைவாஷ்டத்ரிம்சத்கலாக்யாஸம்

Supplemental No. 532. Bundle No. 17. No. Less. 1. Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanāgari. No. of Granthas—27. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसांवशिवाय नमः ॥ अष्टत्रिंशत्कलान्यासन्यस्तदेहस्य भामिनी । मन्त्राः सिध्यन्ति सहसा मत्प्रसादश्च जायते ॥

Hand.

इयममृतेश्वरीभावना । अनया भावनया चिरजीविता ज्वरवेग-ज्ञान्तिः विष्णान्तिश्च भवति ॥ श्रीज्ञिव ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शैवाष्ट्रतिशत्कलान्यासः ॥ अमृतेश्वरीभावना च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ भूतलिपयः॥ BHŪTALIPAYAH

பூதலிபிகள்

Supplemental No. 583. Bundle No. 17. No. Less 2. Substance—Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—5. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ भृतपरीक्षा ।। अ इ उ ऋ त इति पश्चवर्णाः क्रमेण वाय्वप्रि-भृमिजलखमयाः ॥

End:

आकाश ।। ॡ ॡ अंड जणनम शह ... ... ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पञ्चभूतात्मकानामकारादिक्षकारान्तानामश्रराणां विवेचनं ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ॥ इन्द्राक्षीस्तोत्रम् ॥ INDRĀKSĪSTOTRAM

இந்திராக்ஷீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 584. Bundle No. 17. No. Less. 3. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—13. Complete, Author.—Nil.

Beginning:

श्रीदेव्ये नमः ॥ इन्द्र उवाच ॥ इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैस्सम्रदाहता । गौरी ञ्राकंभरी देवी दुर्गानाम्नीति त्रिभुता ॥ End:

सर्वमङ्गलमाङ्गळ्ये शिवे सर्वार्थसाधके । शरण्ये त्र्यंवके गारि नारायणि नमोस्तु ते ॥

Colophon:

इति श्रीइन्द्राक्षीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ श्रीशिवार्पणमस्तु ॥ Subject:

इन्द्राक्षीनामकदेवीस्तुतिः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

## ॥ धानुष्कश्रमाभ्यासः ॥ DHÄNUSKASRAMÄBHYÄSAH

தாநஷ்கசிரமாப்பியாஸம் (வில் பயிர்ச்சி)

Supplemental No. 585. Bundle No. 17. No. Less. 4. Substance—Paper. Sheets—3-14(=12) Script-Devanagari-No. of Granthss—135. Incomplete.

Author-पार्वत्यै शिवोपदिष्टे आकाशभैरवतन्त्रे।

Beginning:

... ... पुणास्त्रेतायां रघुनन्दनः । द्वापराख्ये युगे द्रोणः देवचापे वरानने ॥

End:

इत्येतत्ते समाख्यातं श्रमकर्म यथाक्रमम् । सङ्ग्रहेण सरोजाक्षि किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवाख्ये महाशैवतन्त्रे सांराज्यलक्ष्मीपीठिकायां धातुष्क-श्रमाभ्यासस्बरूपनिरूपणं नाम एकोनविंशतितमः पटलः ॥

Subject:

साम्राज्यलक्ष्मीपीठिकोक्तधानुष्कश्रमाभ्यासे 14 श्लोकमारभ्य 116 पटलक्ष ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition wants 1—13 verses in 116th Patala.

## ॥ चासुण्डीमन्त्रः ॥ CAMUNDIMANTRAH

சாமுண்டிமர்திரம்

Supplemental No. 536. Bundle No. 17. No. Less. 4. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं अस्य श्रीमहालक्ष्मीनवासरमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः॥

End .

त्रिश्लधारिणीमंबां सर्वसौभाग्यदायिनीम् । सर्वर्श्वगारवेषाढ्यां देवीं ध्यात्वा रिप्रं जयेत् ॥ मनुः — ओं ऐं हीं क्वीं चामुण्डाये विचे खाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः प्रणववाणीमायाकामबीजोपेतश्च चामुण्डा-नवाक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:- The Ms. is in decaying condition.

## ॥ चामुण्डाद्वादशाक्षरीमन्त्रः ॥ CAMUNDADVADASAKSARIMANTRAH

சாமுண்டாத்வாதசாக்ஷரிமக்திரம்

Supplemental No. 587. Bundle No. 17. No. Less 5. Substance—Paper. Sueets — 2. No. of Granthas—15. Complete.

Subject :- चासुण्डाद्वादशाक्षरीमन्त्रः न्यासाद्युपेतः ॥
Remarks:-Not so bad.

# ।। दक्षिणकालीकवचम् ।। DAKSINAKĀLĪKAVACAM

தக்ஷிணகாளி கவசம்

Supplemental No. 588. Bundle No. 17. No. Less. 6. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीदक्षिणकालीकवचस्तोत्रमन्त्रस्य । भैरव ऋषिः । अनुष्टुष् छन्दः ॥

End:

पर्वते वा गृहे वापि कवचं मन्मुखोदितम् । सर्वकार्यार्थसिद्धिस्स्यानात्र कार्या विचारणा ॥

Celephon:

इति श्रीकाळितन्त्रे दक्षिणकालिकाकवचं संपूर्ण ।। श्रीमजागदंविकाये नमः॥

Subject :

ऋषिच्छन्दोभ्यामुपेतं दक्षिणकाळीकवचम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ शुद्धपश्चाक्षरमन्त्रः॥

### SUDDRAPANCAKSARAMANTRAH

ு சுத்தபஞ்சாக்ஷாமந்திரம்.

Supplemental No. 589. Bundle No. 17. No. Less, 7. Sheet—1. No. of Granthas—8.

Subject : — गुद्धपञ्चाक्षरमन्त्रस्य ऋष्यादिध्यानान्तम् ॥
Remarks: — The Ms. is in good condition.

### ॥ पश्चदेवतागायत्री ॥

#### PANCADEVATĀGĀYATRĪ

பஞ்சதேவதாகாயத்திரீ

Supplemental No. 590. Bundle No. 17. No. Less. 8. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—5. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं तत्युरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि । तन्ना रुद्रः प्रची-दयात् ॥

End:

ओं वक्रतुण्डाय विद्यहे लंबोदराय धीमहि। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।। इति गणेश्वगायत्री।।

Colophon: Nil.

Subject :

रुद्रसूर्यसरस्वतीनारायणगणेशगायत्रयः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ कल्पसारसमुचये तृतीयोध्यायः॥ KALPASARASAMUCCAYAH

கல்ப வாரஸ முச்சயம் முன் ரும் அத் தியாயம்

Supplemental No. 591. Bundle No. 17. No. Less. 9. Substance — Paper. Sheets—1-3. Script — Devanâgarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Subject :— चासुण्डाद्वादशाक्ष्रीमन्त्रः न्यासाद्युपेतः ॥
Remarks:—Not so bad.

# ।। दक्षिणकालीकवचम् ।। DAKSINAKĀLĪKAVACAM

தக்ஷிணகாள் கவசம்

Supplemental No. 588. Bundle No. 17. No. Less. 6. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanegari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीदक्षिणकालीकवचस्तोत्रमन्त्रस्य । भैरव ऋषिः । अनुष्टुष् छन्दः ॥

End:

पर्वते वा गृहे वापि कवचं मन्मुखोदितम् । सर्वकार्यार्थसिद्धिस्स्यानात्र कार्या विचारणा ॥

Celephon:

इति श्रीकाळितन्त्रे दक्षिणकालिकाकवचं संपूर्ण ।। श्रीमज्जगदांबिकाये नमः ॥

Subject:

ऋषिच्छन्दोभ्यामुपेतं दक्षिणकाळीकवचम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ शुद्धपश्चाक्षरमन्त्रः ॥

SUDDRAPANCAKSARAMANTRAH

**சுத்தபஞ்சாக்ஷாம**ந்திரம்

Supplemental No. 589. Bundle No. 17. No. Less, 7. Sheet—1. No. of Granthas—8.

Subject: — गुद्धपञ्चाक्षरमन्त्रस्य ऋष्यादिध्यानान्तम् ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ पश्चदेवतागायत्री ॥

#### PANCADEVATĀGĀYATRĪ

பஞ்சதேவதாகாயத்திரீ

Supplemental No. 590. Bundle No. 17. No. Less. 8. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—5. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं तत्युरुषाय विबहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रची-दयात्।।

End:

ओं वक्रतुण्डाय विद्यहे लंबोदराय धीमहि। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।। इति गणेश्वगायत्री।।

Colophon: Nil.

Subject:

रुद्रसूर्यसरस्वतीनारायणगणेशगायत्रयः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ कल्पसारसमुचये तृतीयोध्यायः॥ KALPASARASAMUCCAYAH

கல்ப வாரஸ முச்சயம் முன் ரும் அத்தியாயம்

Supplemental No. 591. Bundle No. 17. No. Less. 9. Substance — Paper. Sheets—1-3. Script — Devanagarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुस्यो नमः ॥
सुदर्शनस्य मन्त्रस्य कल्पसारसमुचये ।

ऋष्याद्यङ्गविधिनीम तृतीयोध्याय उच्यते ॥

Fnd:

इत्येवं भगवान् गाग्यों मन्त्रस्याङ्गानि चोक्तवान् । पुनरेवाङ्गमन्त्रस्य स्वयमेवोक्तवान्मुनिः ।

Colophon:

इति कल्पसारसमुचये ऋष्याद्यङ्गविधिर्नाम तृतीयोध्यायः ॥

Subject:

सुद्र्शनषडक्षरस्य प्रत्यक्षरं समष्ट्या च ऋष्याद्यंगदेवतादिकथनम् ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

## ॥ रत्नदीपिका ॥ RATNADĪPIKĀ

ரத்நதீபிகை

Supplemental No. 592. Bundle No. 17. No. Less. 11. Substance—Paper. Sheets—1—6+9-14(=12) sheets 7, 8
Not found. Script—Devanāgari. No. of Granthas—150.
Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

हुं शक्तिः। त्रह्म बीजिमत्यादि ॥ आचक्राय स्वाहा।

End:

इत्युक्त्वा ग्रुनयस्सर्वे नारदेन महात्मना । द्वयाधिकारिणस्सर्वे यान्ति विष्णोः परं पदम् ॥

Colophon:

इति रत्नदीपिकायां द्वितीयोध्यायः ॥

Subject:

१-६ पत्रेषु सुदर्शनैकाक्षरषडक्षरषोडशाक्षरादिमन्त्राः सुदर्शनमास्त्रा सहस्राक्षरमाला च ॥ ९-१४ पत्रेषु तप्तमुद्रांकनविष्णुलक्ष्मी-मन्त्रोपदेशपुरस्सरं वैष्णवत्वापादनक्रमवोधकौ रत्नदीपिकास्यस्य प्रनथस्य प्रथमद्वितीयाध्यायो च ॥ प्रनथेस्मिन्सर्वत्राक्षरादिपातो हत्र्यते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ वन्त्रदीपिका ॥ MANTRADĪPIKĀ

்மந்திரதீபிகை

Supplemental No. 593. Bundle No. 17. No. Less. 12. Substance — Paper. Sheets—1-34. Script—Devanagarī. No. of Granthas—450. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथातस्संप्रवक्ष्यामि ऋष्याद्यङ्गविधिक्रमम् । अहिर्बुध्न्यो नाम ऋषिः गायत्री छन्द उच्यते ॥

End:

धनुष्पाशे स्यामवर्णे... ... ।।

Colophon

इति सुदर्शनाष्ट्रायुधव ... ... ध्यानसमाप्तम् ॥ हिरः ओं ॥ शुभमस्तु ॥

Subject :

नानाफलदायक मुद्रीनमन्त्रप्रयोगक्रमबोधकाः तृतीयाध्यायाचेकादशा-ध्यायान्ताः नव अध्यायाः ।। बहुत्र प्रनथपातो दृश्यते ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ॥ कल्पसारसमुचयः ॥ KALPASĀRASAMUCCAYAH

கல்பஸாரஸமுச்சயம்

Supplemental No. 594. Bundle No. 17. No. Less. 13. Substance—Paper. Sheets—76. (Each Adhyaya contains separate sheet) Script-Devanagarī. No. of Granthas-600. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

दो दीप्तिन्याप्तान्तरिक्षं कलसदरुण विभाभासिताकान्तरालं दंष्ट्राबिश्रितबिह्नगुतिगणपरि ... .. वेष्टातिरिक्तं ननाम् । चकं शंखासिचापांबुजमुसलगदान्सिष्टपाशांकुकै ? देंाभिः पिंगाक्षकेशं प्रणमत शिरसा विष्णुचक्राभिधानम् ॥ End:

> दक्षिणा दक्षिणेत्युक्तं मृल्यानि धनमेव च । उभयं शक्तितो दद्यात् मन्त्रस्य गुरुदक्षिणा ॥

Colophon:

इति करूपसारसमुचये विष्णुलोकविधिनीम चतुर्विशोध्यायः ॥ २४ ॥ Subject:

24 अध्यायात्मकेऽस्मिन्प्रनथे 2, 3, 9, 22, संख्याकाः अध्याया न विद्यन्ते ॥ 4, 6, 18, अध्यायेषु पत्राणि नष्टानि ॥ प्रनथेऽस्मिन्सुदर्शनमन्त्राः तद्ङ्गदेवतामन्त्राश्च भवन्ति । समग्रोऽयं प्रनथः सुदर्शनमन्त्रप्रयोगक्रमानेव बोधयति ॥ अन्ते चास्य अनुक्रमणिका विद्यते ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition, and copied.

#### ॥ कल्पसारसमुचयः॥

#### KALPASĀRASAMUCCAYAH

கல்பஸாரஸ் முச்சயம்

Supplemental No. 595. Bundle No. 17. No. Less. 15. Sheets-2. No. of Granthas-12-29 (=18)

Subject :

कल्पसारसमुखये 16 अध्यायस्य भागः॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ देवीमाहातम्यम् ॥

#### DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Supplemental No. 596. Bundle No. 17. No. Less 16. Sheets-2. No. of Granthas-14.

Subject:

देवीमाहात्म्यान्तर्गतः शकादिस्तुतिभागः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ षोडशकलान्यासः ॥

### SODAŠAKALĀNYĀSAH

ஷோடசகலாக்யாலம்

Supplemental No. 597 & 598 Bundle No. 17. No. Less 17, 18. (2 Mss.) Sheet—Each 1. No. of Granthas—8. Subject:

षोडशकलान्यासः समप्रः ।

Remarks:— The Ms. is in good condition. The Ms. is as in Ms. No. 6818.

# ॥ श्रीबीजमातृकान्यासः॥ ŚRĪBĪJAMĀTRKĀNYĀSAH

ஸ்ரீபீஜமா த்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 599. Bundle No. 17. No. Less. 19. Sheets—2. No of Granthas—35.

Subject:

श्रीबीजमातृकान्यासः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ विन्दुयुक्तमातृकान्यासः॥ BINDUYUKTAMATRKANYASAH

பீர்துயுக்தமாத்ருகார்யாஸம்

Supplemental No. 690. Bundle No. 17. No. Less. 20. Sheets—2. No. of Granthas—25.

Subject:

बिन्दुयुक्तमातृकान्यासः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ विसर्गयुक्तमातृकान्यासः॥ VISARGAYUKTAMATRKANYASAH

விஸர்கயுக்தமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 601. Bundle No. 17. No. Less. 21. Sheets—2. No. of Granthas—25.

Subject:

विसर्गयुक्तमातृकान्यासः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ विन्दुविसर्गयुक्तमातृकान्यासः॥

#### BINDUVISARGAYUKTAMĀTRKĀNYĀSAH

பிந்துவிஸர்கயுக்தமாத்ருகாந்யாலம்

Supplemental No. 602 & 603. Bundle No. 17. No. Less, 22. 23. (2. Mss.) Sheet—Each 1. No. of Granthas—25. Subject:

विन्दुविसर्गयुक्तमातृकान्यासः॥

Remarks: - The 2 Mss. are in good condition.

# ॥ महाषोढान्यासः ॥ MAHĀSODHĀNYĀSAH

மஹாஷோடாக்யாலம்

Supplemental No. 604. Bundle No. 17. No. Less. 24. Sheets—7. No. of Granthas—200.

Subject:

महाषोढान्यासः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ देशवश्रृतशुद्धिकमः ॥ ŚAIVABHŪTAŚUDDHIKRAMAH

சைவபூதசுத்தி**க்**கிரமம்

Supplemental No. 605. Bundle No. 17. No. Less 25. Substance—Paper. Sheets—1 14. (Sheets 1 & 4 not found) Script — Devanāgarī. No. of Granthas—275. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

एवं चतुर्विधेवधिस्वस्विस्तमंगलवाचकैः। ध्वजछित्रचामरव्यजनतालवृन्दैस्समं आलयं प्रविश्य End:

चिन्तामणिपीठे पद्मासनाभ्यच्ये ओं कन्दाय नमः । ओं बीजाय नमः । ओं अंकुराय नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शैवभूतशुद्धिकमः । न्यासाः । द्वारपूजा । पूजाकमः । पीठपूजा । आवरणपूजा च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition Sheets Nos. 1 & 4, are missing.

## ॥ लक्ष्मीमन्त्रादंयः ॥ LAKSMĪMANTRĀDAYAH

லக்ஷ்மீமர் திரம்மு தலியவை

Supplemental No. 606. Bundle No. 17. No. Less 26. Substance—Paper. Sheets—2-4=(3) Script—Devanagari. No. of Granthas—75. Incomplete. Author—Nil.

#### Beginning:

निन्दुनादात्मकं बीजं लक्ष्मीमन्त्र उदाहृतः ॥

ऋषिर्भृगुनिंचृच्छन्दस्तथा श्रीदेंबता प्रिये ।

End:

आकर्षणं वशीकारो मारणोचाटनादिकम् । स्तम्भनं मोहनं चै ... ... ।।

Colophon: Nil

Subject :

ऋष्याद्युपेतः लक्ष्मीमन्त्रः आवाहनादिमुद्राक्ष, २- पत्रे, चामुण्डी-मन्त्रप्रयोगाः ३, ४-पत्रयोश्च भवन्ति। पत्राणि आद्यन्तिशानि । Remarks: - The Ms. is in good condition. No. 2nd sheet is different.

## ॥ महाराष्ट्रमन्त्रः ॥ MAHĀRĀSTRAMANTRAH

### மஹாராஷ்டிரமந்திரம்

Supplemental No. 607. Bundle No. 17. No. Less 27. Substance — Paper. Sheets— 2. Script — Devanagari. No. of Granthas—30. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ वशीकरणमन्त्रः ॥ काजल मृतजल्क मृत-भ्रमर मृतमात्सळ समभागे ॥

End:

ओं नमो आगिया वेताळ पेस पाताळ सवामणवरि अरिम्रखे मेहळ ।

Colophon: Nil.

Subject:

वरयप्रदप्रयोगः । चिदंबरमोहरापरीक्षा च ॥ रत्नपरीक्षा रत्नफलं च ॥ हिन्दीमहाराष्ट्रभाषासंकुलो प्रन्थः असमाप्तश्च ॥ अनुपयुक्तानि पत्नाणि च भवन्ति ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ साहित्यमञ्जूषाभागः॥

## SAHITYAMANJUSABHAGAH

**ஸாஹி**த்யமஞ்ஜ ூஷாபாகம்

Supplemental No. 608. Bundle No. 18. Burnell's No. 7127.

Substance — Paper. Sheets — 3. Script — Devanagarī.

No. of Granthas — 35. Incomplete. Author — दार्जि: 1

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ कवेराश्रयकथनम्

श्रीमान्कोशिकगोत्रजश्च सुयश्चा जित्वा भवान्या वरा दाप्रालेयनगात्त्रिसागरतटान्तं चक्रवालं सुवः । दधे यो यवनद्विषेषु हरितां राजन्यवंशाप्रणी-रासीच्छत्रपतिस्ख्याचकचयस्बद्धविशवाजिर्नृपः ॥

End:

नरसिक्षः कुलदैवतमाराध्य इभाननो महालक्ष्मीः । करवीरस्था त्रिजगज्जननी तृष्यत्वनेन काव्येन ॥

Colophon: Nil.

Subject:

कवेराश्रयश्रीछत्नपतिशिवाजिराजपरंपरावर्णनं, कवेः कुळवर्णनञ्च ।।
Remarks:— The Ms. is in good condition, and copied.

# ॥ तारारहस्यवृत्तिः ॥ TARARAHASYAVRTTIH

தாராஹஸ்யவிருத்தி

Supplemental No. 609. Bundle No. 18. Burnell's No. 7128. Substance — Paper. Sheets—1-36. Script — Devanagari. No. of Granthas -448. Incomplete. Author —श्रीमदादिशंकरभगवत्पादाः।

Beginning :

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥

अविद्यमस्तु ॥

ऊर्जितानन्दगहनां सर्वदेहशरीरिणीम् । परां वायूपिणीं वन्दे महानीलसरस्वतीय ॥

02

End:

हल्लेखामध्ये अमुकं मारयेत्यादि साध्यसंहितिमत्यर्थः । सहस्रं परिसंजप्येत्यमुकं मारय मारयेत्यन्ते मंत्रजापः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

नित्यकर्मविधिः । प्राणायामः । ताराध्यानं, गायक्षीयन्त्रं, पूजा स्तुतिः, प्रयोगाश्च ॥ प्रयोगेषु बहवो विशेषा वर्तन्ते ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition and copied.

### ॥ इया**भारहस्यम् ॥** SYAMARAHASYAM

#### சியாமாரஹஸ்யம்

Supplemental No. 610. Bundle No. 18. Burnell's No. 7129. Substance—Paper. Sheets—32-47(=16). Script-Devanāgarī. No. of Granthas—475. Incomplete. Author— पूर्णानन्दागिरः।

Beginning:

... त्कुण्डिलनीं ब्रह्मपथेन परिश्वान्तं ध्यात्वा हृदयाष्ट्रदले समानीय मुलेन मूर्ति कल्पयेत् ।। तदुक्तं तन्त्राणिवे ।।

End:

आयुः श्रीकान्तिसौभाग्यं ज्ञानं संस्कृतपानतः । अष्टैश्वर्यं खेचरत्वं पतनं विधिवर्जनात् ॥

Colophon:

इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीपरित्राजकाचार्य परमहंस श्रीपूर्णानन्दिगिरि-विरचिते दयामारहस्ये सपर्यायास्तृतीयः परिच्छेदस्समाप्तः ॥ शुभमस्तु लेखकपाठकयोः ॥ श्रीगुरुगणपतिइष्टदेवताये नमः ॥ Subject:

संपूर्णः तृतीयपरिच्छेदात्मकः दक्षिणकालिकापूजाकमः । कौलि-कानामावदयका बहवो विषया अत्र सविदेशं प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition, and copied.

# ।। श्रीनिवासाष्टाक्षरमन्त्रः ॥ SRĪNIVĀSĀSTĀKSARAMANTRAH

ஸ்ரீரிவாஸாஷ்டா கூரமர் திரம்

Supplemental No. 611. Bundle No. 18. Burnell's No. 7131. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—14. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेंकटेशाय नमः ॥ ओं अस्य श्रीश्रीनिवासाष्टाक्षरमन्त्रस्य । अगस्त्य ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ॥

End:

मन्त्रजपानन्तरं पुनः अङ्गन्यासकरन्यासं कुर्यात् !!

Colophon: Nil.

Subject:

वेद्भटेशाष्टाक्षरमन्त्रः ऋष्यासुपेतः । अन्ते चास्य प्रत्याङ्गिराप्रथमऋचः ऋष्यादिमात्नं च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition, and copied.

#### ॥ नृसिह्यमन्त्राः ॥

#### NRSIMHAMANTRAH

நிருஸிம்ஹமக்திரங்கள்

Supplemental No. 612. Bundle No. 18. Burnell's No. 7132. Substance-Paper. Sheets-1-30+1(=31). Script-Devanagari. No. of Granthas-405. Incomplete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीलक्ष्मीनृसिद्धाय नमः ॥ ओं ॥ न दिनं न दिश्चा यत्र यो नरो न च केसरी । नराणां बन्धहरणं श्रीनृसिद्धं नमाम्यहम् ॥

End:

ओं श्रों शें शें जों जों हों नमः ओं लां हुंफट् पूर्वदिशं स्तंभय नारसिंहाय रक्ष रक्ष स्वाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject :

षड्विधा नृसिद्धमन्त्राः । तेषां न्यासाः । यन्त्राणि । पुरश्चर्याक्रमः । प्रयोगाः । नानाध्यानानि । सप्तावरणदेवताः । बीजस्तोत्रं । हृद्यस्तोत्नं । स्तवराजः । पञ्जरं । अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition, and copied. The Ms. is abruptly breaks in the middle of panjarastotram.

### ॥ वराहमन्त्रः ॥ VARĀHAMANTRAH

வராஹமந்திரம்

Supplemental No. 613. Bundle No. 18. Burnell's No. 7133.

Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari.

No. of Grauthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning .

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीवशीकरवराहमन्त्रस्य आञ्जनेय-ऋषिः । गायत्री छन्दः । वशीकरवराहो देवता ॥

End:

शंखचक्राभयकरमिषुचापधरं शिवम् । वराहं शमितारातिं भीषणं प्रणमाम्यहम् ॥ अथ मन्त्रः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासोपेतः वशीकरवराहमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition, and copied.

#### ॥ कृष्णषडक्षरः ॥

#### KRSNASADAKSARAH

கிருஷ்ணஷடக்ஷாம்

Supplemental No. 614. Bundle No. 18. Burnell's No. 7134. Substance—Paper. Sheets—1-34. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—103. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ओं ऐन्द्राद्यष्टदिक्षु च बधामीति सुदर्शनसुद्रया नाराचसुद्रया वा दिग्बन्धनं कुर्यात ॥

End:

पुनः पूर्ववत् मातृकान्यासं तत्वन्यासं कुर्यात् । इति कृष्णमन्त्रः समाप्तः ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्त्वदं । इदं पुस्तकं मया गोविन्देन लिखितं सद्भिस्सम्यक् दृष्ट्वा लिखितान्तरे कचिन्नूनम-स्ति चेत् सर्वेस्सद्भिः क्षमध्वं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

तत्वन्यासमातृकान्यासोपेतः कृष्णषडक्षरमन्तः ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition, and copied.

## ॥ सुदर्शनदिग्बन्धनमन्त्रः॥ SUDARSANADIGBANDHANAMANTRAH

**ு தர்சாதிக்ப**ர்தாமர்திரம்

Supplemental No. 615. Bundle No. 18. Burnell's No. 7135.

Substance—Paper. Sheets—1-4. Script — Devanagarī. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ सुदर्शनचक आत्मरक्षणार्थ लिख्यते ।। सुदर्शनमन्त्रजपमहं करिष्ये ॥

End:

मूलमन्तः — ओं चां चीं चूं चैं चौं चं चः ॥ इति दिग्बन्धः ॥ संपूर्ण ॥ शुभं भवतु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋब्यास्पेतः सुद्रीनदिग्बन्धनमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition, and copied.

## ॥ हन्**मन्मालाकवचे ॥** HANŪMANMĀLĀ KAVACE

ஹநூமன்மா%வும் கவசமும்

Supplemental No. 616. Bundle No. 18. Burnell's No. 7136. Substance—Paper. Sheets—1-18. Script—Devanagari. No. of Granthas—109. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ महारुद्राय नमः ॥ आदौ प्राणायामत्रयं कृत्वा० ॥

End :

हां हूं करतलकरपृष्टाभ्यां नमः॥

Colophon: इति श्रीविभीषणकृतं स्तोत्रं संपूर्णमस्तु ॥

Subject:

भूशुद्धिप्राणायामशिखाबन्धऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः हनुमन्माला-

मन्तः ॥ विभीषणकृतं हन्मत्कवचं च । अन्ते चास्य शृङ्खला-च्छेदनहन्मन्मन्त्रस्य न्यासभागोऽपि ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition, and copied

### n प्रणवस्वरूपनिरूपणम् ॥

#### PRANAVASVARŪPANIRŪPANAM

பாணவஸ்வருப நிருபணம்

Supplemental No. 617. Bundle No. 13. Burneil's No. 7137.
Substance — Paper. Sheets—1-14+4(=15) Script—Devanagari. No. of Granthas—Il 3. Complete.
Author—ब्रह्मपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ पार्वत्युवाच—
मृत्युकाले जगन्नाथ काशीपुर्या हि प्राणिनः ।
उपदेशः कथं तेषां तन्मे त्रृहि महेश्वर ॥

End:

तालंकखर्गघुटिकाञ्जनमन्त्रवादे सिद्धचंति ते हरिशिवं च भवान्त्रसन्नः ॥ ११३ ॥

Colophon:

इति श्रीपद्मपुराणे तारकब्रह्मराममन्त्रग्रन्थे शिवपार्वतीसंवादे हृदय-स्थितहृदयस्थगुह्मनिरूपणं संपूर्णं ॥

Subject :

नानाप्रकारेण प्रणवस्वरूपप्रपञ्चनं तारकन्नद्वाराममन्त्रकथनं च ॥
Remarks:— The Ms. is in decaying condition and copied.

## ॥ चतुर्विद्यतिगायग्यः ॥ CATURVIMSATIGAYATRYAH

24காயத்ரிகள்

Supplemental No. 618. Bundle No. 18. Burnell's No. 7138. Substance—Paper. Sheets—1-16. Script — Devanagari. No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरासाय नमः ॥

ओं उत्तिष्ठन्ति महाभृता ये भूता भूमपालिका । भूतानामविरोधेन ब्रह्मकर्म समाचरेत् ॥

End:

ओं ॥ उत्तरे शिखरे चैव भूम्या पर्वतवासिनी । ब्रह्मोणैवमनुज्ञाता गच्छं देवी यथासुखम् ॥

Colophon:

इति चौत्रीसगायत्री संपूर्णम् ॥

Subject:

नसगायतीरामगायज्यादिचतुर्विशतिगायत्रीमन्त्राः न्यासोपेताः ॥

Remarks: -- The Ms. is in decaying condition and copied.

## ॥ बालापद्धतिः॥ BĀLĀPADDHATIH

பாலாபத்ததி

Supplemental No. 619. Bundle No. 18. Burnell's No. 7139. Substance—Paper. Sheets—1-26. Script—Devanagari. No. of Granthas—379. Complete.

Author—विचित्रानन्दनाथः।

Beginning:

श्रीमहागणाधिपतये नमः ॥

अथ बालापद्धतिः ॥ ब्राक्षे ग्रहूर्ते उत्थाय खिशिसि श्वेतसहस्रार-हेमांबुजोदरपूर्णेन्दुविन्दुमध्ये श्रीगुरुपादुकां ध्यात्वा० ॥

End:

प्रायश्चित्तस्तोत्रं पट्यते ॥ तांब्रुल्खीकारं कुर्यात् ॥ इति क्रीडा-यान्तो रतिक्रीडायान्तः ॥ यद्यपि सुखेन विहरेत् ॥

Colophon:

इति श्रीविचित्रानन्दनाथविरिचतायां बालापद्धतिः समाप्ता ॥ श्रीगुरुनाथार्पणमस्तु ॥ श्रीराम ॥

Subject:

संप्रहिनत्यकृत्योपेतः द्रव्यशोधनपीठपूजा आवरणपूजा शान्ति-स्तवायुपेतः वाळापूजाविधिः ॥ कौळसंप्रदायोपेतः ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition and copied.

### ॥ विट्ठलमन्त्रः ॥

### VITTHALAMANTRAH

விட்டல மந்திரம்

Supplemental No. 620. Bundle No. 18. Burnell's No. 7140. Substance — Paper. Sheets—1 6. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—33. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीविद्वलो जयति ॥

श्रीविष्टलमन्त्रपद्धतिः संक्षेपेण लिख्यते ॥ आसनादिग्बन्धं विधिवत्कृत्वा० ।

End:

गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिर्भवतु से देव त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर ॥ शुभमस्तु ॥ Colophon: Nil.

Subject:

विद्वलषडक्षरमन्त्रः न्यासोपेतः । विद्वलकवचम् । विद्वलमन्द्रार्ण-स्तवश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

### ॥ घन्वन्तरिमन्त्रः ॥

#### DHANVANTARIMANTRAH

தந்வந்தரி மந்திரம்

Supplemental No. 621. Burnell's No. 7141.

Subject:

धन्बन्तरिमन्त्रस्य न्यासः ध्यानं च । मन्त्रो न । Remarks:—The Ms. is in decaying condition and copied.

## ॥ मूलदुर्गादिमन्त्रादयः ॥ MÜLADURGADIMANTRADAYAH

மூலதுர்க்கா திமந்திரங்கள் முதலியன

Supplemental No. 622. Bundle No. 18. Burnell's No. 7142. Substance — Paper. Sheets —2. Script — Devanagari. No. of Granthas—27. Complete. Author—Nil.

Beginning:

मूलदुर्गामन्त्रस्य । नारद ऋषिः । गायत्री छन्दः । मूलदुर्गा-परमेश्वरी देवता ॥

End:

एकादशे सूर्यचन्द्रबुधाः शुक्रश्च । एवं ग्रहसंपत्तिः । पितृमातृ-शिश्कां दीर्घायुर्भूयात् ॥

Colophon : Nil.

Subject :

मूडदुर्गाष्टाक्षर प्रासादपञ्चाक्षर शक्तिप्रासादपञ्चाक्षरी भुवनैका-श्ररीमन्त्राः ऋष्यादिन्यासध्यानोपेताः । उपनिषच्छब्द-निर्वचनं च । अन्ते कस्यापि जातकं च ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

## ॥ तन्त्रराजम् ॥ TANTRARĀJAM

#### தந்திராஜம்

Supplemental No. 623. Bundle No. 18. Burnell's No. 7142. (O. S. R. No. 14881.) Substance—Paper. Sheets—1-44. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—593. Incomplete. Author— शिवाये शिवेनोपादेष्यम् ।

| सर्वसिद्धये ।                                   |
|-------------------------------------------------|
| तन्त्रं मदुक्तं भुवने नवनाथैरकल्पयत् ॥          |
| तथा तैर्भुवने तन्त्रं कल्पे कल्पे विजृंभितम् ॥  |
| End:                                            |
| पश्चित्रंशच्छतं संख्या योनयः परितस्थिताः ॥ १४ । |
| अप्रद्विलोमगास्तासु॰ · · · · · ।।               |
| Colophon:                                       |

इति श्रीषोडशानित्यातन्त्रेषु तन्त्रराजे श्रीकादिमते प्रथमः पटलः ॥

Subject:

Beginning:

षट्त्रिंशत्पटलात्मकेऽस्मिन् प्रन्थे प्रथमपटले सप्तमश्लोकस्योत्तरार्ध-मारभ्य अष्टमपटले चतुर्दशश्लोकान्तो भाग एव विद्यते ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition and copied. The complete text has been printed by Sir John Woodroffe.

### ॥ प्रपञ्चसारसारसंग्रहोक्तमन्त्राः॥

## PRAPANCASARASARASANGRAHOKTAMANTRAH

பாபஞ்சஸாரஸாரஸங்கிரஹத்திலுள்ள மக்திரங்கள்

Supplemental No. 624-632. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14882-14390. (9 Mss.) (14891 missing) Substance — Paper. Sheets-15, 8, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 28(=90). Script—Devanägarī. No. of Granthas-500. Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्य नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीकुलखामिने नमः ॥ अथ कवचप्रकारः ॥ अघोरः ॥ ध्यानावधृताखिलकर्मबन्धः चिरं चिदानन्दनिमग्रचेताः । षडश्चरन्याससमाहितातमः श्रैवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम् ॥

End:

ओं नमो भगवत्यै परंज्योत्यै दीपांबायै नमः ॥ श्रीशिवमहादेवार्पणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवकवर्च ॥ पञ्चाक्षराद्यः प्रपञ्चसारसारसंप्रहोका मन्त्राश्च ॥

Remarks:—The Ms. is on the Verge of being reduced to fragments and copied.

# ॥ यन्त्राविः॥

#### YANTRAVALIH

யந்திராவளி

Supplemental No. 633. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14892. Substance — Paper. Sheets—7. Script — Deventgart.

No. of Granthas—100. Complete.
Author— उमामहेश्वरसंवादातिमका दामोदरपण्डितसंकािता।
Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

ओं आं हीं क्रों अमुब्य यन्त्रप्राण अमुब्य यन्त्रजीव इह स्थितः।

इदं कुंकुमगोरोचनाभ्यां नाम लिखित्वा बद्ध्वाच्छाद्य दिव्य-स्तंभो भवति ॥

Colophon:

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिमहाकरुपे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर-संवादे दामोदरपण्डितोद्धृते यन्त्रावळि संपूर्ण । शुभं भवतु ॥

Subject:

यन्त्रचिन्तामणेरुद्धृतानि सोद्धाराणि मुख्यतमानि षोडशसंख्या-कानि यन्त्राणि ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition and copied.

### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रभेदाः ॥

### PANCAKSARAMANTRABHEDAH

பஞ்சாக்ஷாமக்திரபேதங்கள்

Supplemental No. 634—637. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14898, 14894, 14896, 14397. (= 4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—6, 4, 4, 5 (= 19) Script — Devanāgarī. No. of Granthas—175. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ शिवाय नमः । यनमशिवा । मशिवायन । वायनमशि । नमशिशवाय ॥

Colophon: Nil.

Subject :

पञ्जाश्वरमन्त्रभेदोपेताः नानामन्त्राः । सर्वेऽप्येते मन्त्राः प्रपञ्ज-सारसारसंप्रहगता एव ॥

Remarks:-The 4 Ms. are in decaying condition.

# ॥ विश्वावसुमन्त्रः ॥ VISVAVASUMANTRAH

விச்வாவஸுமர் திரம்

Supplemental No. 638. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14898. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari. No. of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य विश्वावसुमहामन्त्रस्य । संमोहन ऋषिः । गायत्री छन्दः । विश्वावसुर्देवता ॥

End:

लाजैर्दशांशहोमः गोघृतेन च । कुमारीपूजनम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्यपेतः अभीष्टकन्याप्रदश्च विश्वावसुगन्धर्वसन्तः ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ।। चक्रम्।। CAKRAM

சக்ரம்

Supplemental No. 639. O.S. R. No. 14899.

Subject :

केशवादिमूर्तीनां आयुधस्थानसूचकं चक्रम्।

No. of Granthas—100. Complete.
Author— उमामहेश्वरसंवादादिमका दामोदरपण्डितसंकलिता।
Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

ओं आं हीं क्रों अमुष्य यन्त्रप्राण अमुष्य यन्त्रजीव इह स्थितः।

इदं कुंकुमगोरोचनाभ्यां नाम लिखित्वा बद्ध्वाच्छाद्य दिव्य-स्तंभो भवति ॥

Colophon:

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिमहाकरूपे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर-संवादे दामोदरपण्डितोद्धृते यन्त्रावाळि संपूर्ण । शुभं भवतु ॥

Subject :

यन्त्रचिन्तामणेरुद्धृतानि सोद्धाराणि मुख्यतमानि षोडशसंख्या-कानि यन्त्राणि ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition and copied.

### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रभेदाः ॥

### PANCAKSARAMANTRABHEDAH

பஞ்சாக்ஷாமந்திரபேதங்கள்

Supplemental No. 634—637. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14898, 14894, 14896, 14897. (= 4 Mss.) Substance—Paper. Sheets—6, 4, 4, 5 (= 19) Script — Devanāgarī. No. of Granthas—175. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ शिवाय नमः । यनमधिवा । सशिवायन । वायनमशि । नमश्चिवाय ॥

Colophon: Nil.

Subject :

पञ्चाश्वरमन्त्रभेदोपेताः नानामन्त्राः । सर्वेऽप्येते मन्त्राः प्रपञ्च-सारसारसंप्रहगता एव ॥

Remarks:-The 4 Ms. are in decaying condition.

## ॥ विश्वावसुमन्त्रः ॥ VISVAVASUMANTRAH

விச்வாவஸுமர்திரம்

Supplemental No. 638. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14898.

Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanegari.

No. of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य विश्वावसुमहामन्त्रस्य । संमोहन ऋषिः । गायत्री छन्दः । विश्वावसुर्देवता ॥

End:

लाजैदेशांशहोमः गोघृतेन च । कुमारीपूजनम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्युपेतः अभीष्टकन्याप्रदश्च विश्वावसुगन्धर्वसन्तः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ चक्रम्॥ CAKRAM

சக்ரம்

Supplemental No. 639. O.S. R. No. 14899.

Subject:

केशवादिमूर्तीनां आयुधस्थानसूचकं चक्रम्।

## ॥ एकविंशत्युत्तरशतशिवनामाविलः ॥ EKAVIMSATYUTTARASATASIVANĀMĀVALIH

121சீவநாமாவளி

Supplemental No. 640. O. S. R. No. 14900.

#### ॥ पारायणमन्त्राः ॥

#### PARAYANAMANTRAH

பாராயணமந்திரங்கள்

Supplemental No. 641 & 642. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14901 & 14902 (2=Mss.) Substance—Paper. Sheets—2 & 9 (=11) Script—Devanagari. No. of Granthas—21 & 85 (=106). 1st Incomplete 2nd Complete. Author.—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेजाय नमः ॥

पूर्वोचरित एवंगुणविशेषणविशिष्टायां शुभातिथौ मम विशेषेण ।। End:

श्रीआनन्दबिह नित्यानन्दबिह तञ्जेश्वरियायै नमः ॥ ओं नमो भगवत्यै परंज्योत्यै आनन्दबल्त्यै नमः । शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon : Nil.

Subject:

शिवपद्माक्ष्यादिनानामन्त्रकद्म्यः ॥

Remarks:- The 2 Mss. are in decaying condition.

#### ॥ गुरुमन्त्रजपविधिः॥

#### GURUMANTRAJAPAVIDHIH

குருமர் திரஜபவி தி

Supplemental No. 643. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14903. Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagarī. No. of Granthas—24. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नसः ।। श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुमूर्तये नमः ॥ शिखाबन्धं कृत्वा भूमिप्रार्थनं कृत्वा ॥

End:

जपदशांशं तर्पणं कृत्वा होमं कृत्वा नमस्कारं कृत्वा त्राह्मण-संतर्पणं कृत्वा संपूर्णशुभं भवतु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः गुरुमन्त्रजपविधिः।

Remarks: - The Ms. is in good condition and copied.

# ॥ श्रीरामध्यानम् ॥ ŚRĪRĀMADHYĀNAM

வ்ளயத்வாவூ

Supplemental No. 644. Bundle No. 18. O. S. R. No. 14904.

Substance — Paper. Sheet—1. Script — Devanagari.

No. of Granthss—24. Incomplete. Author——Nil.

Beginning:

सरयूतिहिनीतीरकल्पकोद्यानमध्यतः । महनीयमणिक्लप्तमण्डपोतिमनोहरे ॥

कमलामुखदर्पणदछक्चिद्युतिकौस्तुभमादधतं रुचिरम् । उरसारिग .... ।।

Colophon : Nil.

Subject :

पुत्रप्रदशीबालरामध्यानम् , असमग्रं षोडश्भुजरामध्यानं च ।

Remarks:- The Ms. is in decaying condition.

| MANTRA SÄSTRA MANUSCRIPTS 823 |                   |                |                                 |                   |                             |               |                                   |                      |                 |                 |                                            |                                           |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Copied                        |                   | copied         |                                 |                   | copied                      |               |                                   |                      | paidos          | 1               | 1                                          |                                           |
| Remarks.                      | 400               | D005 2011      | 800d                            | :                 | ,,                          | **            | "                                 |                      | 1000            | •               | pood tou                                   | Doods.                                    |
|                               |                   |                |                                 |                   |                             |               | हनु मत्कल्पः,                     |                      |                 |                 |                                            |                                           |
| Sup. No. 645—676<br>Subject   | datable at        |                | विष्णुमन्त्रः (वैराग(ज)मन्त्रः) |                   | मस्मधारणविधिः, शिबस्तुतिश्च |               | देहलीहनुमद्विधानं, हनुमहीपविधानं, | गलास्तवाः            |                 |                 | पक्राक्षरशरभमन्त्री महाराष्ट्रक्षोकद्वयं च | इन्द्राक्षीमालामन्त्रः, यन्त्रप्रस्तारश्च |
| of<br>has                     | मृत्युं जयमन्त्रः | हेनुसन्मन्त्रः | विष्णुमन्त्रः (है               | सृत्युं जयमन्त्रः | भस्मधारणविधि                | वर्यद्मन्त्रः | देहलीहनुमद्विध                    | गर्डमन्त्रमालास्तवाः | नु सिद्यमन्त्रः | ह्यप्रीवसन्त्र; | पञ्चाक्षरशरभम                              | इन्द्राक्षीमालाम                          |
| No. of<br>Granthas            | 1                 | n              | 7                               | 7                 | 12                          | 7             | 195                               |                      | =               | 4               | 01                                         | 12                                        |
| Sheets Script                 | Devanagari        | Hindi          | 4                               | Nagari            | 3,                          | Hindi         | Nagari                            |                      | Hindi           | Nagari          |                                            | Nagari                                    |
| Sheets                        | -                 | -              | -                               | -                 | 2                           | -             | 30-43                             |                      | -               | -               | •                                          | 4                                         |
| No.                           | -                 | -              | 7                               | 7                 | 2                           | 3             | 4 3                               |                      | 4               | 2               | 5                                          | 9                                         |
| Bundle<br>No.                 | 00                |                |                                 |                   |                             |               |                                   |                      |                 |                 |                                            | TO THE                                    |

| Copied                             | copied               | ů,                           | 23                     | :                | 1,          |              | "                                 | :                | . "                                      |                    |                           |                              |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| Remarks.                           | pood                 | £,                           | not good               |                  | •           |              |                                   | **               | "                                        | 102 611            |                           | Remail.                      |
|                                    |                      | 1713                         |                        | Sancach Co       |             |              |                                   |                  |                                          |                    |                           |                              |
| of Sup. No. 645—676<br>bas Subject | संविद्यागीयरामन्त्रः | ब्रह्मसरस्वतीस्कन्द्मन्त्राः | ब्रह्मानुसन्धानमन्त्रः | रतिप्रियामन्त्रः | गुरुप्रशंसा | उचाटनप्रयोगः | हसन्तामन्त्रः (मातक्षी) 13 अक्षरः | सिद्धिगणपतिसन्तः | त्रिपुरानवमुद्राळस्रणानि, सूर्ययन्त्रं च | त्रिपुरा पूजाविधिः | श्रभजगत्स्रोभणमालामन्त्रः | वैष्णवशाक्तमन्त्राः सूचिका च |
| No. of<br>Granthas                 | 4                    | 81                           | 9                      | 21               | 25          | 10           | 00                                | 10               | 15                                       | 150                | 40                        | 100                          |
| Sheets Script                      | 2 Nagari             | 2                            | 1 "                    | 10-03 IN 100 mg  | - "         |              |                                   |                  | -                                        | 1-11 "             | 3 "                       | . 6                          |
| No.                                | 7                    | 80                           | 6                      | 10               | =           | 12           | 13                                | 4                | 15                                       | 91                 | 17                        | 81                           |
| Bundle No.                         | 81                   |                              |                        |                  |             |              |                                   |                  |                                          |                    |                           |                              |

| . Copied                   | copied                         | :                   |                    | :                    |                        |           |            |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| Remarks.                   | Not good                       |                     | "                  |                      | :                      | umsi      | =          |
|                            |                                |                     | .0                 |                      |                        |           |            |
| Sup. No. 645676<br>Subject | तन्त्रप्रन्थसामान्यविशेषविषयाः | योगविषयः            | इन्द्राक्षी अजपा च | अत्याहारानाहाराबिधिः | पष्ट्राक्षरादिमन्त्राः |           | पुण्यकालाः |
| No. of<br>Granthas         | 45                             | 14                  | 25                 | 10                   | 10   50 }              | 0, 20, 70 | 25         |
| Sheets Script              | Nagari                         | Telugu &<br>Marathi | Nagari             | :                    | . :                    |           | :          |
| Sheets                     | 7                              | 40                  | _                  | -                    | 73                     | 2,3       | -          |
| No.                        | 61                             | 20                  | 21                 | 22                   | 23 { 24 }              | 25-{      | i          |
| Bundle<br>No.              | 8-                             |                     |                    |                      |                        | 878       |            |

## ॥ सर्वमन्त्रोपयुक्तपरिभाषाग्रन्थः ॥

#### SARVAMANTROPAYUKTAPARIBHASAGRANTHAH

ஸர்வமந்திரோபயுக்தபர்பாஷாகிரந்தம்

Supplemental No. 677. Bundle No. 19. Burnell's No. 7143. Substance—Paper. Sheets — 1-196+6 (Index) (=202). Script — Devanagari. No. of Granthas—4500. Complete. Author— स्वामिशास्त्रिण: 1

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥

युरुषार्थाभिलापित्वातसर्वेषां तचतुष्ट्यम् । मन्त्राधीनमतो सन्त्रो गुरुणैवाभिगस्यते ॥ गुरुश्वास्त्रोक्तरूपस्तु सर्वसिद्धिप्रदायकः ।

End:

मुसलमन्त्रः ॥ मुसलाय नमः ॥ ऊर्घ्वलिखितचकादिमन्त्र-त्रयस्य हुंफिडिति पश्चाङ्गन्यासः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गुरुशिष्यछक्षणं । नानाविधमन्त्रशोधनं । सन्त्रोपदेशे कालाः । नानाविधिमः । कुण्डादिछक्षणानि । मालाविशेषाः । पञ्जदेवता-पञ्जायतनभेदाः । अभिकार्ये सर्वविषयविचारः । कषीदिछक्षणं । मन्त्रभेदाः । सन्त्रदोषाः । संस्काराः । मासेषु विशेषकालाः ॥ सुदर्शनसन्त्रः, प्रयोगाश्च । उपासकावश्यका अन्ये विशेषाश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition and copied.

## ॥ रक्षोग्नहोसबलिबिधः॥

#### RAKSOGENAHOMABALIVIDEIH

**ாக்ஷோக்கஹோமபலிவி**தி

Supplemental No. 678. Bundle No. 19. Burnell's No. 7144.

Substance—Paper. Sheets—1-4+4(=8) Script—Devanagari. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः॥

इष्टगृहादिषु रक्षःपिशाचादिदुष्टग्रहनिवृत्तिद्वारा तद्गृहवासिनां सुखर्भपत्त्यर्थः पूर्वोक्तदुष्टग्रहाद्यपनयनाय होमबलिदानादिप्रयोगो लिख्यते ॥

End:

तत्रापि रक्षोन्ने कर्मणे पुण्याहं स्वस्ति भवंत्वित्यादि उक्त्वा रक्षोन्नः त्रियतामिति समापयेत् ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

रक्षोन्नऋद्धान्त्रहोसबलिप्रयोगः । कर्मीकऋचां प्रतीकप्रदर्शनं पत्रं । सुदर्शनरक्षामन्त्रात्मकं पत्नं च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

## ।। ज्ञह्मस्त्रपूजाविधिः ॥ BRAHMĀSTRAPŪJĀVIDHIH

பாண்மாஸ்திரபூஜாவிதி

Supplemental No. 679. Bundle No. 19. Burnell's No. 7145. Substance—Paper. Sheets — 49. Script — Devanagari. No. of Granthas—328.? (175). Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवगलाग्रुक्ये नमः ॥ श्रीमद्रझानन्दम्तिगुरुर्जयति । नमः कर्पूरगौराय कैलासाचलवासिने । गौरीकण्डब्रहानन्दानिष्यन्दायान्धकद्विषे ॥

एकवंक्षसमुद्भृता कन्या पूज्यतमा मता। सर्वकार्याणी सिद्ध्यर्थं विषकन्या प्रपूजने।।

Colophon: Nil.

Subject:

बग्रह्मान्त्रसिद्धिकमः । नानायन्त्राणि । वर्ष्यादिप्रयोगविधयः। होमाविशेषाश्च ॥ पत्रसंख्या क्रमशो भवति, विषयश्तु न संगतः। पद्मगतिषयाणां संगतिश्च न दृश्यते ॥

Remarks:- The Ms. is in decaying condition.

## ॥ सुदर्शनमन्त्रविधानस् ॥ SUDARSANAMANTRAVIDHĀNAM

**ு தர்சகமக் திரவி**தானம்

Supplemental No. 680. Bundle No. 19. Burnell's No. 7146. Substance — Paper. Sheets—26. Script — Devanagari. No. of Granthas—500. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अहिर्बु धन्य ऋषिः ।। अनुष्टुण् छन्दः । सुदर्शनरूपी महाविष्णु-

End:

ऊर्ध्वितिखतचक्रादिमन्त्रवयस्य हुंफडिति पञ्चाङ्गन्यासः कर्तव्यः।

Colophon: Nil.

Subject:

नानासुदर्शनमन्त्राः । यन्त्राणि । प्रयोगाश्च । प्रन्थान्तरेभ्य-स्संक्रिताः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ महागणपतिविधानम् ॥ MAHAGANAPATIVIDHANAM

மஹாகணப் தி விதானம்

Supplemental No. 681. Bundle No. 20. Burnell's No. 7147. Substance—Paper. Sheets—1-7+1(=8). Script—Devanāgarī. No. of Granthas—96. Complete. Author—Nil. Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

मृलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा । अस्य श्रीमहागणपतिमन्त्रस्य । गणक ऋषिः मृद्धिं ॥

End :

एतचकं महेशानि सर्वसौभाग्यवर्धनम् । सर्वसाराज्यदं चैव शिवेन कथितं पुरा ॥

Colophon:

इति महागणपतेर्मन्त्रयन्त्रविधानं संपूर्णं ॥ श्रीगणेशार्पणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रुभमस्तु ॥ ऐश्वर्यमस्तु ॥ दीर्घायुरस्तु ॥

Subject:

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः बहुभागणपतिमन्त्रः । पुरश्चरणं । यन्त्रं । पद्धावरणकथनं । नानाप्रयोगाः । श्रीचक्रनिर्माणविधिश्च ॥ अन्तिमे पत्रे श्रीचक्रमात्रं छिखितं दृश्यते ।

Remarks :- The Ms. is in good condition.

# ।। महागणपतियन्त्रपद्धतिः ॥ MAHĀGANAPATIYANTRAPADDHATIH

மஹாகணபதியந்திரபத்ததி

Supplemental No. 682. Bundle No. 20. Burnell's No. 7148. Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—8. Complete.

Author—आगमकौमुदीरुद्रयामळाभ्यामुद्धृतः।
Beginning:

श्रीशङ्कर पाहि ॥

अथातस्संप्रवक्ष्यामि यन्त्रराजमनुत्तमम् । सुसमे तु प्रदेशे तु निस्नोन्नतविवर्जिते ॥

End:

एवं यन्त्रं समाख्यातं न देयं प्राकृते जने । आगमकौमुदी ॥ रुद्रयामळ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

बहुभगणपीतयन्त्रप्रसारः ॥ अत्र प्रदर्शितं यन्त्रमन्यादृशम् ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ।। गणपतियन्त्रप्रयोगः ॥ GANAPATIYANTRAPRAYOGAH

கணபதியந்திரபிரயோகம்

Supplemental No. 683. Bundle No 20. Burnell's No. 7149.

Substance — Paper. Sheets — 4. Script — Devanegari.

No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ इदं यन्त्रं यावजीवं तावत् वश्यं ॥

End:

इदं यन्त्रं कागलउपरि लेखनीयं । अलितारसें हस्त बन्धनीयं राजा वक्यो भवति ॥

Colophon: Nil.

Subject :

वन्ध्यापुत्रदराजवश्यदगणपतियन्त्रप्रयोगः । महाराष्ट्रभाषामिश्रः ॥ यन्त्रं तु न प्रतिपादितम् ॥ Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ सिद्धगणपतिमन्त्रः॥ SIDDHAGANAPATIMANTRAH

ஸித்தகணபதிமர்திரம்

Supplemental No. 684. Bundle No. 20. Burnell's No. 7150. Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari. No. of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीतिद्धगणपतिमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः ॥ गायत्री छन्दः॥

End:

मूलमन्त्रः अष्टाविशत्यक्षरः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्याद्यपेतः वस्त्रभगणपतिमन्तः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ।। एकाक्षरगणपतिमन्त्रः ॥ EKĀKSARAGANAPATIMANTRAH

எகாக்ஷாகணபதிமு் திரம்

Supplemental No. 605. Bundle No. 20. Burnell's No. 7151.

Substance — Papir. Sheets—2. Script — Devanagari.

No. of Granthas—28. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीएकाञ्चरगणपतिमन्त्रस्य । गणक ऋषिः श्रिरसि ॥

पुनस्साङ्गाय सपरिवाराय गणपतये नमः गन्धादि । इत्या-वरणानि । देवं स्वहृद्ये विसर्जयेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्यादिन्यासः ॥ एकाक्षरयन्तं । सप्तावरणदेवतापूजास्थानानि च।
मन्त्रस्तु न विद्यते ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ एकाक्षरगणेशमन्त्रः ॥ EKĀKSARAGANEŚAMANTRAH

எகாக்ஷாகணேச மந்திரம்

Supplemental No. 686. Bundle No. 20. Burnell's No. 7152. Substance—Paper. Sheets—3. Script — Devanagari. No. of Granthas—16. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ एकाक्षरगणेशमन्त्रः ॥ आचमन(स्य) प्राणानायस्य यथोक्तं संपाद्य आसनं०॥

End:

विन्दुयुक्तो गकारश्च प्रणवादिर्भवेतिप्रये। विद्वजायान्त एवासौ एकाक्षरगणेशकः।।

क्रोधिसंवत्सरे आषाढवदि संकष्टचतुर्थी दक्षिणायन नन्दगुढि-ग्रामे लिखितम् !!

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्युपेतः गणेशैकाक्षरमन्त्रः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

## ।। महागणपतिमन्त्रः ॥ MAHĀGANAPATIMANTRAH

மஹாகணபதிமந்திரம்

Supplemental No. 687. Bundle No. 20. Burnell's No. 7153. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—18. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीमहागणपत्यष्टाविंशत्यर्णमन्त्रः ॥ श्रीगुरुम्यो नमः ॥ गुरवे सर्वविद्यानां + नमः ॥

End:

इत्यभीष्टसंख्यया जन्त्वा पूर्ववदुत्तरन्यासादिपश्चोपचारान्कुर्यात् ॥ ग्रुथमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्यपेतः बङ्गगणपत्यष्टाविंशत्यक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ ऋणहरगणपतिमन्त्रः॥

#### RNAHARAGANAPATIMANTRAH

ருணஹாகணபதி**ம**ந்திரம்

Supplemental No. 688. Bundle No. 20. Burnsli's No. 7154. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devanagari. No. of Granthas—6. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीऋणहरगणपतिमन्त्रस्य । शबररूपी सदाशिव ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छन्दः ॥

End :

मूलमन्त्रः ॥ श्रीगणेशार्षणमस्तु ॥ श्रुभपस्तु ॥ अविद्यमस्तु ॥ शिवार्षणमस्तु ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥ —

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यासुपेतः बीजचतुष्टयपुटितः ऋणहरगणेशानुष्टुभमन्त्रः ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

## ।। षोडशगणेशध्यानानि ।। SODASAGANESADRYĀNĀNI

ஷோடசகணேசதியாகங்கள்

Supplemental No. 689. Bundle No. 20. Burnell's No. 7155. Substance — Paper. Sheets—4. Script — Devanagari. No. of Granthas—17(23). Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीरस्तुं ॥ बालस्तरुणभक्तौ च वीरश्शक्तिध्वंजस्तथा । सिद्धिरुच्छिष्टविश्वेशः क्षित्रो हेरम्बनायकः ॥ लक्ष्मीगणो महान्विशः विजयः कल्पहस्तकः । ऊर्ध्वविश्वेशपर्यन्ताः बोडशैते गणाधिषाः ॥

End:

इति विरचितं गणेशमृतिं ध्यानपरं स्तवमागमात्तसारम् । पठित सततं गणेशभक्त्या क्षिजगति तस्य न किश्विद्प्यलभ्यम् ॥ Colophon:

इति बोडशगणविध्यानं समाप्तम् ॥ श्री ॥ —

Subject :

षोडशगणपतिनासानि ॥ तेषां ध्यानानि च ॥

Remarks : - The Ms. is in good condition.

# ॥ इवेतार्ककल्पः ॥ ŚVETĀRKAKALPAH

#### சுவேதார்க்கல்பம்

Supplemental No. 690. Bundle No. 20 Burnell's No. 7156. Substance — Paper. Sheets — 3. Script — Devanagari. No. of Granthas—23. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं अथ श्वेतार्ककल्पः ॥ श्रीभैरव उवाच -शृषु पार्वित रहस्यं त्वं सुगुप्तं परमौषधम् ।
विधानं तस्य वक्ष्यामि कथ्यमानं निबोध मे ॥

End :

कट्वाम्लतीक्ष्णविरसं कक्षा(षा)यक्षारवर्जितम् । ध्यान्नैव विधानेन सर्वसिद्धिर्भविष्यति ॥ श्रीरस्त ॥

Colophon: Nil.

Subject :

नानाजयप्रदश्वेताकिंगणेशप्रयोगः ॥ वाग्वादिनीप्रयोगः सारस्वतप्रदः ॥ सूर्यमन्त्रकल्पः । शुक्रस्तम्भनकरप्रयोगः ॥ त्रणकुष्ठहरप्रयोगः ॥ श्वेतार्कक्षीरोपेतसूतकलपप्रयोगः ॥ निधिद्शकमञ्जनं । पृष्टिकर-कल्पश्च ।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ मातृकाक्षरदेवतावर्णशक्तयः ॥

## MATRKAKSARADEVATAVARNASAKTAYAH

**மாத்ருகாகு**சாதேவதரவர்ணசக்திகள்

Supplemental No. 691. Bundle No. 20. Burnell's No. 7157
Substance — Paper. Sheets—3. Script — Devanagarī.
No. of Granthas—38. Incomplete. Author.—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ शिवः— अकारो ब्रह्मदैवत्यः श्वेतो देवि वशंकरः । सर्वज्ञत्वं मनोज्ञत्वं कामरूपं प्रयच्छति ॥

End:

फकारं भैरवं विन्धात् रक्ताभं विजयप्रदम् । महाग्रहहरं सर्वज्वररोगविनाशनम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

मातृकाक्षरेषु अकारादिफकारान्तानामश्चराणां देवतावर्णशक्तिकथनम्।|
Remarks:— The Ms. is in good condition.

# ॥ कार्तवीर्यमन्त्राः ॥ KARTAVIRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்ய மந்திரங்கள்

Supplemental No. 692. Bundle No. 20. Burnell's No. 7158. Substance—Paper. Sheets—5. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—72. Complete. Author—Nil

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥
पद्ममष्टदळोपेतं लिखित्वा सुमनोहरम् ।
मध्ये तु साध्यनामेतु लिखित्वा सम्यगेव हि ॥

### जपाच्या ब्राह्मणासदक्षिणालक्षासहजारमाष ॥ इति षद्प्रयोगविधिः समाप्तः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

कार्तवीर्ययन्त्रप्रस्तारः ।। चत्वारिंशत्संख्याकाः नानाफलदाः कार्त-वीर्याष्टाक्षरादिमन्त्राः । कार्तवीर्ययन्त्रं साक्षरं ॥ महाराष्ट्रभाषामयः प्रयोगविधिश्च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

# ।। कार्तवीर्धमन्त्रः ॥ KARTAVIRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமந்திரம்

Supplemental No. 693. Bundle No. 20. Burnell's No. 7159. Sheets—3. No. of Granthas—14.

Subject:

कार्तवीर्यविशत्यक्षरमन्त्रः ऋष्यायुपेतः ॥

## ॥ कार्तवीर्घयन्त्रम् ॥ KARTAVIRYAYANTRAM

கார் த்தவீர்யயர் திரம்

Supplemental No. 694. Bundle No. 20. Burnell's No. 7160. Sheet —1. No. of Granthas—6.

Subject :

कार्तबीर्यरक्षायन्त्रप्रसारः ॥

#### ॥ कार्तवीर्यमन्त्रः॥

#### KARTAVĪRYAMANTRAH

கார்த்தவீர்யமந்திரம்

Supplemental No. 695. Bundle No. 20. Burnell's No. 7161. Sheet—1. No. of Granthas—16.

Subject:

कार्तवीर्यरक्षामालामन्त्रः ॥

# ॥ कार्तवीर्धदीपदानविधिः ॥ KARTAVIRYADIPADANAVIDHIH

கார்த்தவீர்யதீபதாகவிதி

Supplemental No. 696. Bundle No. 20 (No. 1). Burnell's No. 7162. Sheets—10. No. of Granthas—200. Author— उडामरोकः।

Subject:

कार्तवीयदीपदानविधिः ॥

# ॥ कार्तवीर्घयन्त्रम् ॥ KARTAVIRYAYANTRAM

கார்த்தவீர்யயந்திரம்

Supplemental No. 697. Bundle Nc. 20. Burnell's No. 7162. (Nc. 2). Sheets -2. No. of Granthas -16.

Subject:

कार्तवीर्ययन्त्रप्रस्तारः ॥

## ॥ कार्तवीर्यदीपदानविधिः॥ KARTAVIRYADIPADANAVIDHIH

கார்த்தவீர்யதீபதாகவிதி

Supplemental No. 698. Bundle No. 20. Burnell's No. 7168. Sheets—16. No. of Granthas—86.

Subject:

कार्तवीर्यदीपदानविधिः॥

## ॥ महाविद्यामातृकान्यासः ॥ MAHĀVIDYĀMĀTRKĀNYĀSAH

மஹாவித்யாமாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 699. Bundle No. 2). Burnell's No. 7164. Substance—Paper. Sheets—1-15. Script—Devanagari... No. of Granthas—143. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ श्रीगुरुचिन्मात्रमृतये नमः ॥ श्रो नमः ॥ श्रीमहाविद्यास्तोत्रमन्त्रस्य आरुणीक ऋषिः ॥

End:

केशवादिरयं न्यासो न्यासमात्रेण देहिनाम् । अच्युतात्वं ददात्येव सत्यं सत्यं न संशयः ॥

Colophon:

इति केशवादिमातृकान्यासविधिः॥

Subject:

महाविद्यामालामन्त्रः सर्वव्याधिनिवारकः सर्वदिशासु रक्षाकरश्च ॥
1—14 पत्रेषु महाविद्यामालामन्त्रः असंपूर्णो भवति ॥ 15 पत्रे
दु केशवादिमात्रकान्यासस्य अन्तिमभागः केवलं भवति ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition .

### ॥ मातृकान्यासः॥ MATRKANYASAH

மாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 700. Bundle No. 20. Burnell's No. 7165. Substance—Paper. Sheets—1-10. Script—Devanagari. No. of Granthas—151. Complete.

Author — भैरवतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ आचम्य प्राणानायम्य एवंगुणविशेषणेति संकल्प० ॥

End:

अं आं १४ कं ५ चं ५ टं ५ तं ५ पं ५ यं ४० शं ५ स्वाहा इति जापित्वा जपं निवेदयेत क्षमापयेच ॥

Colophon:

इति श्रीभैरवर्तत्रे ईश्वरपार्वतीसंवादे पञ्चमः प्रश्नः ॥ इति मातृका-न्यासः ॥ जीतभटस्यदं पुस्तकं ॥ श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु ॥

Subject:

भूशुद्धिशिखाबन्धभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठायुक्तः अन्तर्बहिर्मातृकान्यासः ॥
तत्र तत्र बहवो ऋज्यन्त्रास्सन्ति ॥

demarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ मातृकान्यासः॥ MÄTRKÄNYÄSAH

் நாக்கு மாத்குகாக்யாஸம்

Supplemental No. 701. Bundle No 20. Burnell's No. 7166.

Substance — Paper. Sheets—6. Script — Devanigari.
No. of Granthas—68. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगजाननाय नमः ॥

पृथिच्या मेरुपृष्ठ ऋषिः ॥ कूर्मी देवता । सुतलं छन्दः ॥

End:

पश्चाशद्वर्णभेदैविहितवदनदोः पादयुक्कुश्चिवश्चो-देहां भास्त्रतकपदीकितिशशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम् । अश्वस्त्रककुम्भिचिह्वां लिखितवरकरां त्रीक्षणां पश्चहस्तां अच्छाकल्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारतीं तां नमामि ॥

Colophon:

इति बहिर्मातृका समाप्ता ॥

Subject:

भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठोपेतः अन्तर्मातृकान्यासः बहिर्मातृका-न्यासश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition.

# n श्रीविद्याषोडशाणिन्यासः॥ SRĪVIDYĀSODASĀRNANYĀSAḤ

ஸ்ரீவித்யாஷோடசார்ணந்யாஸம்

Supplemental No. 702. Bundle No. 20. Burnell's No. 7167. Substance — Paper. Sheets—3. Script — Devanagari. No. of Granthas—41. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुमूर्तये नमः ॥

अथ षोडशीन्यासः ॥ ब्रह्मरन्ध्रे सदा षोडशकलापरिपूर्णांकणे-न्दुरूपां स्रवत्सुधां षोडशाणाँ विभाव्य ।।

१२ ऐं कट्ये नमः ॥ १३ क्वीं जान्वोर्नमः ॥ १४ हीं जंघयोर्नमः ॥ १५ श्रीं पादयोर्नमः ॥

Colophon:

इति सृष्टिकनन्यासः ॥ श्रीविद्याषोडशार्णन्यासः ॥

Subject:

Remarks:- The Ms. is in decaying condition.

# ॥ लघुपोढान्यासः ॥ LAGHUSODHĀNYĀSAH

லகுஷோடாக்யாஸம்

Supplemental No. 703 & 704. Burnell's No. 7168, 7169. (Mss. 2) Sheets—Each 10. No. of Granthas—Each 250.

#### ॥ कामकलान्यासः॥ KAMAKALANYASAH

காமகலாக்யாஸம்

Supplemental No. 705. Burnell's No. 7170. sheets—7. No. of, Granthas—67.

# ॥ महात्रिपुरसुन्दरीपद्धतिः ॥ MAHĀTRIPURASUNDARĪPADDHATIH

மஹாதிரிபுரஸுந்தரிபத்ததி

Supplemental No. 706. Bundle No. 20. Burnell's No. 7171.

Substance — Paper. Sheets-1-65. (Sheets 47, 48, 59, 60.

=4 not found). Script — Devanagari. No. of Granthas
—1500. Cemplete.

Author - राजराजेश्वरीतन्त्रान्तर्गता।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ बालादिमन्त्रप्रसङ्गात् महात्रिपृरसुन्दरीमन्त्रः कल्पान्तरे दृष्टश्च लिख्यते ॥

End:

पश्चदञ्चार्णोयं मन्त्रः ॥ अथ श्रीविद्यायाः अक्ष(र)स्तोत्रमपि प्रसङ्गाहिरूयते ॥ श्रीरस्तु ॥

Colcphon:

इति श्रीराजराजेश्वरीतन्त्रे सर्वमतसारे श्रीविद्यापद्धितस्समाप्ता ॥ Subject:

श्रीविद्यापञ्चद्शीमन्तः । श्रीविद्यामालामन्तः । पुरश्चर्या । श्रीचक-विधिः । पूजाकमः । श्रीचके अक्षरलेखनविधिः । न्यासाः । प्रयोगाः । होमे विशेषविधिः । नव मुद्राः । त्रिखण्डमुद्रा । त्रिपुराषोडशाक्षरी । पराषोडशाक्षरी । द्वादशविधत्रिपुरसुन्दरी-पञ्चदश्यादिमन्त्राश्च ॥

Remarks:—The Ms. is in decaying condition.

## ॥ त्रिपुरान्यासपद्धतिः ॥ TRIPURĀNYĀSAPADDHATIH

திரிபுராக்யாஸ்பத்ததி

Supplemental No. 707. Bundle No. 20. Burnell's No. 7172. Substance—Paper. Sheets—1-109. Script—Devanagari. No. of Granthas—2200. Complete.

Author: — निजात्मप्रकाशानन्दनाथाख्यमल्लिकार्जुनयोगीन्द्रः।
Beginning:

श्रीगुरुमूर्तये नमः ॥ श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीमहात्रिपुर-सुन्दरीशङ्कराभ्यां नमः ॥ श्रीगुरुपादुकेभ्यो नमः ॥ अथ विद्यान्यासपद्धतिर्हिष्यते ॥

यो गुरुस्स शिवः त्रोक्तो यः शिवस्स गुरुस्स्मृतः । अतस्तयोर्न भेदोस्ति तस्माद्गुरुपरो भवेत् ॥ इति श्रीगुरुपारंपर्यं ॥ श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमः ॥ श्रीगुरु-नाथापणमस्तु ॥

Colophon:

इति निजात्मप्रकाशानन्दनाथविरिचतायां ऋमोत्तमाख्यायां श्री-प्रासादपरापद्धतौ न्यासविधिर्नाम तृतीयोहासस्समाप्तः ॥

Subject :

अजपास्नानविभूतिधारणसन्ध्यातपैणानिरूपणं । नानान्यासनिरूपणं च । न्यासेषु बहवो विशेषा वर्तन्ते ।।

Remarks:-The Ms. is in decaying condition.

## ॥ बगलामुखीपूजाविधिः ॥ BAGALĀMUKHĪPŪJĀVIDRIḤ

பகளாமுகீபூஜாவிதி

Supplemental No. 708, Bundle No. 20. Burnell's No. 7173. Substance—Paper. Sheets—1-22. Script — Devanagari. No. of Granthas—393. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीवरदमूर्तये नमः ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय स्वशीर्षे सहस्रदळां बुजादरगतकर्णिकामध्ये श्रीगुरुपादुकां ध्यात्वा० ॥

End:

तृप्यन्तु मातरस्सर्वा भैरवा गणनायकाः। योगिन्यः क्षेत्रपालश्च मम देहे व्यवस्थिताः॥

Colophon:

इति श्रीषट्त्रिंशद्धरापूजापद्भृतिः समाप्ता ॥

Subject:

भूशुद्धिः । प्राणप्रतिष्टा । भूतशुद्धिः । न्यासाः । पठिपूजाआवरण-पूजा कौलसंप्रदायोपेता च वगलामुखीपूजापद्धितः ॥ मन्त्राः प्रयोगाश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

### ॥ मातृकान्यासः॥ MĀTRKĀNYĀSAH

மாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 709. Bundle No. 20. Burnell's No. 7174. Substance Paper. Sheets—1-20. Script—Devanagari. No. of Granthas—122. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसांबसदाशिवो जयतितराम् ॥
तत्र श्रीमान्साधकेन्द्रो रात्रिशेषे सम्रत्थाय आवश्यकीं क्रियां
कृत्वा०॥

End:

हं हत्पूर्ववासपादे। ळं जठरे। थं नमः व्यापकं ॥ इति बहिमीतृकान्यासः॥

Colophon:

गुरुध्यानं । त्रिपुरसुन्दरीध्यानं । भूशुद्धिः । प्राणप्रतिष्ठा । अजपा-गायत्री । भूतशुद्धिः । अन्तर्वेहिर्मातृका च !।

Remarks:- The Ms. is in good condition.

### ॥ त्रिपुरसुन्दरीजपविधिः ॥ TRIPURASUNDARĪJAPAVIDHIH

த்ரிபுரஸுந்தர் ஜபவிதி

Supplemental No. 710. Bundle No. ?0. Burnell's No. 7175

#### 346 A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

Substance — Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. of Granthas—35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो समः॥

अस्य श्रीराजराजेश्वरीतिपुरसुन्दरीमहामन्त्रस्य । श्रीदक्षिणा-मूर्तिऋषिः ॥

End:

इति प्रार्थ्य प्रज्ञातं निधाय पादुकां जप्तवा गुरुत्रयं पठेत्॥

Colophon:

इति जपविधिः ॥

Subject :

नानामन्त्रोपेतः त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रजपविधिः ।। अन्ते चास्य बीजकळापात्मकोऽन्योऽज्ञातो मन्त्रश्च । असवडेकरोपनाम-जनार्दनेन छिखितम् ।।

Remarks:-The Ms. is in good condition .

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीषोडशाक्षरीमन्त्रः ॥

TRIPURASUNDARĪSODASĀKSARĪMANTRAH

த்ரீபுரஸுக்தரிஷோடசாக்ஷர்மக்திரம்

Supplemental No. 711. Bundle No. 23. Burnell's No. 7176. Sheets—2. No. of Granthas—16.

Subject :

त्रिपुरसुन्दरीषोडशाक्षरीमन्त्रस्य न्यासध्यानमात्रम् ।

### ॥ त्रिपुरामालामन्त्रः ॥ TRIPURAMALAMANTRAH

த்ரிபுராமாலாமக் திரம்

Supplemental No. 712. Bundle No. 20. Burnell's No. 7177.

Substance-Paper. Sheets—5+1(=6). Script—Devanagari.
No. of Granthas—47. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अथ त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रप्रदर्शनं क्रियते ॥ मालामन्त्रस्य वरुणादित्यक्रीषः ॥

End:

शिवमालापश्चके पुंलिङ्गान्तनिर्देशः त्रिपुरसुन्दर इति ॥ मिथुनमालापश्चके स्त्रीपुछिङ्गान्तनिर्देशः॥

Colophon:

त्रिपुरसुन्द्रीमालामन्त्रः ।। मालान्तरकल्पनाप्रकाराश्च ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ त्रिपुराषोडशीमन्त्रः ॥ TRIPURĀSODAŚĪMANTRAH

த்<del>ரிபுராஷோடச</del>ீமக்திரம்

Supplemental No. 713 & 714 Bundle No. 20. Burnell's No. 7178, 7179 (2 Mss). Sheets—5 & 4. No. of Granthas—19 & 27.

Subject:

Ms. No. 7178 त्रिपुराषोडशीन्यासध्यानमात्रम् ।
Ms. No. 779 त्रिपुराषोडशीन्यासध्यानोपेतः षोडशीमन्तः ।

# ॥ श्रीचक्रनिर्माणविधिः॥ ŚRĪCAKRANIRMĀŅAVIDHIH

ஸ்ரீசக்பரிர்மாணவி தி

Supplemental No. 715. Bundle No. 20. Burnell's No. 7180.

Remarks:-

विशीणी मात्रकेयं अनुपयुक्ता च ॥

## ॥ श्रीचक्रप्रतिष्टाविधिः ॥ ŠRĪCAKRAPRATISTHĀVIDHIH

**மீ**சக்ரப்ரதிஷ்டாவிதி

Supplemental No. 716. Bundle No. 20. Burnell's No. 7181. Substance — Paper. Sheets—3. Script — Devanägari. No. of Granthas—45. Complete.

Author - वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेश प्रसन्न ॥

अथ श्रीचक्रप्रतिष्ठापनविधिः ॥ सुवर्णादिनिर्भितस्य यन्त्रस्य तु द्वौ प्रस्तारौ भौमौ मेरवश्चेति ॥

End :

कुमारीयोगिनीब्राह्मणान् भोजयेत् । इसां च यन्त्रप्रतिष्ठां गुर्वादिना वा कारयेत् ॥

Colophon:

इति वामकेश्वरतन्त्रीयो यन्त्रप्रतिष्ठापनविधिः समाप्तः ॥ श्रीगुरवे नमः॥
Subject:

चतुर्विधश्रीचक्रलक्षणम् ॥ श्रीचक्राख्ययन्त्रप्रतिष्ठापनविधिश्च । मार्जने मन्त्रविनियोगः ॥ नारायणलघुयन्त्रञ्च ॥

Remarks:—The Ms. is in good condition.

#### ॥ शुद्धशक्तिमालामन्त्रः ॥ SUDDHASAKTIMĀLĀMANTRAH

சுத்தசக்தி மாலாமக்திரம்

Supplemental No. 717. Burnell's No. 7182. Sheets-5. No. of Granthas-47.

Remarks :- The Ms. is in good condition.

#### ॥ पश्चदशाक्षरीमन्त्रः ॥

#### PANCADAŚAKSARIMANTRAH

பஞ்சதசாக்ஷரிமக்திரம்

Supplemental No. 718. Bundle No. 20. Burnell's No. 7183. Substance—Paper. Sheets—6. Script — Devanagari. No. of Granthas—73. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ओं सुप्तोत्थितः गुरुपादुकया शिरसि गुरुं ध्यात्वा मूलकूटत्रयं क्रमेण मूलादिहृदन्ते + ॥

End:

अश्वारूढा यथा।। ओं आं हीं कों एहि परमेश्वीर स्वाहा॥

Colophon: Nil.

Subject :

उषःकालानुसन्धानं । भैरवानुज्ञा । अर्घ्यत्वयं । षड्विन्नहर्तुमन्ताः । महापादुकामन्तः । श्रीविद्याङ्गन्यासाः । ललितामाला । अन्नपूर्णेश्वरीमन्तः । अश्वारूढामन्त्रश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ खर्णाकर्षणभैरवमन्त्रः॥

#### SVARNĀKARSANABHAIRAVAMANTRAH

ஸ்**வ**ர்ணகர்ஷணபை எபமக் திரம்

Supplemental No. 719, Bundle No. 20. Burnell's No. 7184. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—16. Complete. Author—Nil.

Beginning:

॥ श्रीरस्तु ॥

अस्य श्रीस्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । स्वर्णाकर्षणभैरवो हरिहरब्रह्मात्मको देवता ॥

End:

एवं मन्त्रजपावृत्त्या अष्टपश्चाश्चदक्षरैः ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः स्वर्णाकर्षणभैरवमन्तः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ यन्त्रपूजाप्रकारः (आपदुद्धारणयन्त्रपूजाक्रमः)॥ YANTRAPÜJÄPRAKÄRAH

யந்திரபூஜாபிரகாரம்

Supplemental No. 720. Bundle No. 20. Burnell's No. 7185. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanägari. No. of Granthas—19. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।)

अथ यन्त्रपूजाप्रकारं लिख्यते । प्रथमं द्वारपूजां कुर्यात् ॥

End:

अथ हवनद्रव्यम्-

राजसर्षपमुद्गानं तिलमध्वाज्यपायसौ । माषापूरीर्नारिकेलै अष्टद्रव्यैर्डुनेत् ...॥

Colophon: Nil.

Subject:

बिन्दुत्रिकोणषट्कोणाष्टदळभूपुरात्मके यन्त्रे भूपुरादि।बिन्द्रन्तं सुरा-सुरनवप्रहाष्ट्रभैरवयो।गैनीगुणत्रयआपदुद्धारणपूजाप्रदुर्शनमात्रम् ॥ Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ कुल्लुकामन्त्रादयः॥ KULLUKAMANTRADAYAH

குல்லுகாமந்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 721. Bundle No. 20. Burnell's No. 7186. Substance — Paper. Sheets — 6. Script — Devanagari. No. of Granthas—130. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ईश्वर उवाच ॥ कुक्कुका मुर्झि संजप्य हृदि सेतुं विचिन्तयेत् । महासेतुं विशुद्धौ तु सहस्रार समुद्धरेत् ॥

End:

इति वा ब्रह्ममयं विसृजेत् । कुण्डलीमुखे इति शक्तिशोधनविधिः॥

Colophon:

इति रुद्रयामळे कल्लुकापटलम् ॥

Subject :

कुल्लुकामन्त्रचतुष्टयं । मन्त्राणां दश संस्काराः । कुमारीपूजनम् । शक्तिशोधनम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ राजराजेश्वरीदिव्यध्यानम् ॥ RAJARAJEŚVARĪDIVYADHYANAM

ராஜராஜேச்வரி திவ்யதியானம்

Supplemental No. 722. Bundle No. 20. Burnell's No. 7187. Substance-Paper. Sheets—11. Script — Devanagarī. No. of Granthas—112. Complete. Author— शिवपार्वतीसंवादात्मकम् ॥ Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीदेव्युवाच — देवदेव महादेव सचिदानन्द्विग्रह । पश्चकृत्यपरेशान परमानन्द चिन्मय ॥ श्रीराजराजराजेशी या श्रीत्रिपुरसुन्द्री । तस्या ध्यानं ममाचक्ष्य यदि ते करुणा माय ॥

End:

चिदम्बरमहेशानहृदम्बुरुहहंसिके । कदम्बकाननावासे मदम्ब परिपाहि मास् ॥

Colophon:

इति श्रीराजराजेश्वरीदिव्यमङ्गलाध्यानं नाम अष्टमः पटलः ॥ श्रीमन्त्रिपुरसुन्दर्यार्पणमस्तु ॥

Subject:

सावरणत्रिपुरसुन्दरीध्यानकथनम् ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ मुद्रालक्षणानि ॥ MUDRĀLAKSANĀNI

முத்ராலக்ஷணங்கள்

Supplemental No. 723. Bundle No. 20. Burnell's No. 7188. Substance — Paper. Sheets—1-4. Script—Devanagari. No. of Granthas—90. Complete.

Author — नानागमसंग्रहः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ मुद्रालक्षणानि ।। तत नारदपाश्चरात्रे ॥ दक्षाङ्गुष्टं प ... त्वा हस्तद्वय ... ... ... वकाशं त्वेकमुष्टं कुर्यात्कुम्भाष्वमुद्रया ॥

किनिष्ठानामिके बद्ध्वा खाङ्गुष्ठेनैव दक्षतः। शिष्टाङ्गुली तु प्रसृते संयुक्ते खड्गम्रुद्रिका।।

Colophon:

इति सुद्राविरणम् ॥

Subject:

नानामुद्रालक्षणानि ॥

Remarks:-The 1st 3 Sheets are worm eaten.

# ॥ वहुक भरवपूजाक्रमः ॥ VATUKABHAIRAVAPŪJĀKRAMAH

வடுகபைரவபூஜாகிரமம்

Supplemental No. 724. Bundle No. 20, Burnell's No. 7189. Substance—Paper. Sheets—I-17(Sheet No. 16 not found) Script—Devanāgarī. No. of Granthas—119. Complete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीगणेशाय नमः ॥ उत्तिष्ठेच्छयनाचूर्णं गच्छेद्वा नैर्ऋतीं दिशम् । वृणास्तरितभूम्यां च कुर्यान्मलविसर्जनम् ॥

End:

इत्यावरणान्ते उपचारन् कल्पयेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

निद्रोत्थितशरीरशुद्धिः । स्नानक्रमः । वदुकसन्ध्याक्रमः । सप्ता-वरणोपेतवदुकपूजाक्रमश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ।। पारायणविधिः ॥ PĀRĀYANAVIDHIH

#### பாராயணவிதி

Supplemental No. 725. Bandle No. 20. Euraell's No. 7190. Substance-Paper. Sheets-3+1(==4). Script-Devanāgarī. No. of Granthas—25. Complete.

Author— सनत्क्रमारसंहितान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ईश्वर उवाच-त्रिविधं भजनं त्रिकालजं दिननित्याघटिकाक्षरत्यपि (राण्यपि)। अमुकं क्रमामित्यजानता अतिद्री खळ वारिखसुन्द्री॥

End:

कल्यन्दान्दगणा प्रभाकरहता चैत्रादिमासैर्युता तृस्थाखाद्रिहताप्तयुक्सुरहता लन्धादिमासैर्युता । खित्रमं सितिथि द्विधा शिवहता त्रिन्योमशैलोड्धता हीनो लन्धदिनावमे सितिनिशार्थे सावनोहर्गणः ॥

Colophon:

इति श्रीसन्कुमारसंहितायां शिवसनत्कुमारसंवादे पाराय(ण)विधिः क्रमं नाम सप्तमः पटलः ॥

Subject:

देवीनित्यपारायणार्थकतिथिवारादिकल्पनाप्रकारः ।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीनित्यकर्मानुष्टानविधिः (सौभाग्यवस्तरी)॥ TRIPURASUNDARĪNITYAKARMĀNUSTĀNAVIDHIH

த்ரிபுரஸுக்தரிகித்யகர்மானுஷ்டாகவிதி Supplemental No. 723. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14905. Substance — Paper. Sheets—5-21(=17). (1 to 4 Sheets not found) Script — Devanāgarī. No of Granthas—240. Incomplete.

Author - मिल्लकार्जुनयोगीन्दः।

Beginning:

··· स्ते भस्म गृहीत्वा दक्षिणपाणिनाच्छाद्य सद्योजातादि-पश्चन्रह्मसन्त्रान् जिपत्वा जातवेदसे गायत्री +॥

End:

अस्य श्रीकाममातृकान्यासमन्त्रस्य संमोहनऋषिः । गायत्री छन्दः। श्रीकामेश्वरी देवता। क्वीं वीर्ज । काममातृकान्यासे विनियोगः। क्वीं इति पडक्वः। क्वं श्रं कं ५ आ०॥

Colophon:

इति श्रीनिजप्रकाशानन्दमिक्ठिकार्जुनयोगीन्द्रविरिचतायां सौभाग्य-वस्त्रयोमजपारनानविभूतिधारणसन्ध्यातर्पणनिरूपणं नाम प्रथमो-स्रासः ॥

Subject:

भस्मस्नानविधिः । सन्ध्यावन्दनविधिः । तत्नोपस्थाने सहस्राक्षरी-माला गुरुषरंपरात्निपुरास्परणं पूजा च । भूगुद्धिः । भूतगुद्धिः । प्राणप्रतिष्ठा । मातृकान्यासः । प्रपञ्चयागमातृकान्यासः । बाला-मातृकान्यासः । शक्तिभुवनेश्वरीमातृकान्यासः । लक्ष्मी-यातृकान्यासः । काममातृकान्यासः असंपूर्णः । आदौ । — 4 पत्राणि नष्टानि ।

Remarks:-The Ms. is not in good condition.

## ॥ नानामात्कान्यासाः (गणेशादिन्यासाः)॥ NANAMATRKANYASAH

நாநாமா த்ருகாந்யாவுக்கள்

Supplemental No. 727. Bundle No. 29. O. S. R. No. 14906.

Substance — Paper. Sheets—1—9. Script—Devanagari. No. of Granthas—151. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । पूर्वोक्तएवंगुणइत्यादि श्रीमहातिपुरसुन्दरी-प्रीत्यर्थे मातृकया न्यस्ये ।।

End:

ई पौण्डूवर्धनपीठाय नमः ॥ वामनेत्रे ३ उं चरस्थिर +॥

Colophon: Nil.

Subject:

मातृकान्यासः । गणेशन्यासः । त्रहन्यासः । नक्षत्रन्यासः । योगिनीन्यासः । राशिन्यासः । पीठन्यासः असमाप्तः ॥

Remarks :- The Ms. is in decaying condition.

## ॥ गणेशादिन्यासाः ॥ GANESADINYASAH

கணேசா திக்யாஸங்கள்

Supplemental No. 728. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14907. Substance—Paper. Sheets—1-20. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—280. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस श्रीगणेशमन्त्रस्य गणक ऋषिः । निचृद्रायत्री छन्दः । पश्चाश्चनियुनात्मकश्रीमहागणपतिर्देवता ॥

End:

षोढान्यासस्तपात्रस्तु सपूज्य सर्वयोगिभिः। षोढान्यासविहीनो यो न मे प्रीतस्स पार्वति॥

Colophon:

इति पूर्वषोडान्यासः ॥ इदं पुस्तकं वटुकेन स्वपाणिना ॥ ?

Subject :

पद्धाशनिमथुनास्मकगणेशस्यासः । महन्यासः । नक्षत्रन्यासः । योगिनीन्यासः । राशिन्यासः पीठन्यासश्चेति पूर्वषोढान्यासः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### " सप्तित्रंशत्कलान्यासः (ब्रह्मगायन्यादिमन्ताः) ॥ SAPTATRIMSATKALĀNYĀSAB

ஸப் ததிரிம்சத்கலாக்யாஸம்

Supplemental No. 729. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14908. Substance — Paper. Sheets—6. Script — Devanagarī. No. of Granthas—70. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुस्यो नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ओं आं भूर्श्ववःस्वः ओं तत्सवितुर्वरोणियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्रीं परोरजसे सावदों मू ४ ॥

End:

अों वं इति बीजेन अष्टवारमाभिमन्त्र्य अमृतोपस्तरणमासि इति + ॥
Colophon: Nil.

Subject:

पाशांकुशबीजपुटिता संशीर्षा इंसरामशक्तिपद्धाक्षर्युपेता ब्रह्मगायती
महाषोडश्युपेता च ॥ वद्वक पाशुपतास्त्र अघोरास्त्र शुद्धशासाद
शक्ति अधेनारी धराख्याः पंचाक्षरमन्त्राः । अमृतसंजीवनीमन्त्रद्वयं ।
दक्षिणामृर्तिमन्तः । शरभमन्तः । अप्रसिद्धः विशेषोपेतश्च उच्छिष्टगणेशस्य ४४ अक्षरमन्त्रः । उच्छिष्टवक्रतुण्डमन्त्रः । आस्त्रनेयमालामन्त्रः । बालापूजाक्रमे निवेदनान्तो भागश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in decaying condition.

### ॥ महात्रिपुरसुन्दरीयन्त्रम् ॥ MAHĀTRIPURASUNDARĪYANTRAM

மஹாத்ரிபுரஸுந்தரியந்திரம்

Supplemental No. 730. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14909. Substance — Paper. Sheet— 1.

Subject:

रेखामात्रकमिदं यन्त्रं त्रिपुरसुन्दरीयन्त्रमिति निश्चेतुं न शक्यते ॥ Remarks:—The Paper is foulded.

# ।। पश्चवाणनवनाथादिनासानि ।। PANCABĀNANAVANĀTHĀDINĀMĀNI

பஞ்சபாண கவ கா தி காமங்கள்

Supplemental No. 731. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14910. Substance—Paper. Sheets—4. Script — Devanagari. No. of Granthas—42. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

स्मर्तव्याः पादुका पूर्व चरणं तदनन्तरम् । पश्चवाणनव(ना)थाश्च मूलविद्या च षोडशी ॥ आधारषट्कं देवेशि संविद्देव्य उदाहृतः।

End:

मायातत्वश्री० पंचारे सौः शुद्धविद्यातत्वश्री० ईश्वरतत्व +॥

Colophon: Nil.

Subject:

तर्पणोपयोगिपञ्चवाणनवनाथादिनामानि । आद्यन्तहीनोऽयं प्रन्थः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

1 2 3

### ॥ गणेशाहृदयम् ॥

### GANEŚAHRDAYAM

கணேசஹிருதயம்

Supplemental No. 732. No. Less No. 2. Sheets-2.

Subject :

गणेशहृद्ये आदौ पंच श्लोकाः केवलम् ।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ रेणुकामन्त्रः ॥

### RENUKAMANTRAH

ரேணுகாமர் திரம்

Supplemental No. 733. No. Less No. 3. Sheet-1.

Subject:

रेणुकामन्त्रस्य अंगन्यासमात्रम् ।

Remarks:

पञ्चषपत्रात्मकेऽस्मिन्प्रनथे एकमेव पत्रमत्र नति ।

### ॥ कार्तवीर्ययन्त्रस् ॥

#### KARTAVIRYAYANTRAM

கார்த் தவீர்யயர் திரம்

Supplemental No. 734. No. Less. No. 4. Sheet-1. No. of Granthas-5.

Subject:

कार्तवीर्ययन्त्रं सप्रस्तारं रक्षाप्रधानं च।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ महात्रिपुरसुन्दरीयन्त्रम् ॥ MAHĀTRIPURASUNDARĪYANTRAM

மஹாத்ரிபுரைுக்தரியக்திரம்

Supplemental No. 730. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14909. Substance — Paper. Sheet— 1.

Subject:

रेखामात्रकमिदं यन्त्रं तिपुरसुन्दरीयन्त्रमिति निश्चेतुं न शक्यते ॥ Remarks:—The Paper is foulded.

# ॥ पश्चवाणनवनाथादिनामानि ॥ PANCABĀNANAVANĀTHĀDINĀMĀNI

பஞ்சபாண கவ நாதி நாமங்கள்

Supplemental No. 731. Bundle No. 20. O. S. R. No. 14910. Substance—Paper. Sheets—4. Script — Devanagari. No. of Granthas—42. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

स्मर्तव्याः पादुका पूर्वे चरणं तदनन्तरम् । पश्चवाणनव(ना)थाश्च मूलविद्या च षोडशी ।। आधारषट्कं देवेशि संविद्देव्य उदाहतः ।

End:

मायातत्वश्री० पंचारे सौः ग्रुद्धविद्यातत्वश्री० ईश्वरतत्व +॥

Colophon: Nil.

Subject:

तर्पणोपयोगिपञ्चवाणनवनाथादिनामानि । आद्यन्तहीनोऽयं प्रन्थः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ गणेशाहृदयम् ॥

### GANEŚAHRDAYAM

கணேசஹிருதயம்

Supplemental No. 732. No. Less No. 2. Sheets-2.

Subject :

गणेशहृद्ये आदौ पंच श्लोकाः केवलम् ।

Remarks:- The Ms. is in good condition.

### ॥ रेणुकामन्त्रः ॥

### RENUKAMANTRAH

ரேணுகாமக்திரம்

Supplemental No. 733. No. Less No. 3. Sheet-1.

Subject:

रेणुकामन्त्रस्य अंगन्यासमात्रम् ।

Remarks:

पक्कपपत्रात्मकेऽस्मिन्यन्थे एकमेव पत्रमत्र बतेते ।

### ॥ कार्तवीर्ययन्त्रस् ॥

#### KARTAVĪRYAYANTRAM

கார்த் தவீர்யயர் திரம்

Supplemental No. 734. No. Less. No. 4. Sheet-1. No. of Granthas-5.

Subject:

कार्तवीर्ययन्त्रं सप्रस्तारं रक्षाप्रधानं च।

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### li पंचपदा माला II

### PANCAPADA MALA

பஞ்சமா லகள்

Supplemental No. 735, No. Less. No. 5. Sheets-2. No. of Granthas-27.

Subject:

शुद्धशक्तिमाला । नमोन्तमाला । तप्णान्तमाला । संमोहनमाला । आवरणत्रितयस्य माला च । चतुर्थावरणादिमाला तु नष्टा भाति ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रः ॥ TRIPURASUNDARĪMĀLĀMANTRAH

**த்ரிபுரஸ**ுந்தரீமாலாமந்திரம்

Supplemental No. 736. No. Less. No. 6. Sheets—2. No. of Granthas—50. Complete.

Remarks:-The Ms is brocken in the middle as 4 pieces.

# ॥ त्रिक्टारहस्यम् ॥ TRIKŪTĀRAHASYAM

த்ரிகூடாரஹஸ்யம்

Supplemental No. 737. Bundle No. 21. Burnell's No. 7191. Substance-Paper. Sheets-1-118. (sheets 2 & 3 are missing) Script -- Devanagari. No. of Granthas—710. Complete. Author— शिवपार्वतीसंवादात्मकम्।

Beginning:

श्रीगणेश्वाय नमः ॥ श्रीगुरुचरणेभ्यो नमः ॥

श्रीदेव्युवाच--

भगवन्सर्ववेत्ता त्वं त्रैलोक्यप्रभुरीश्वरः।

त्रिगुणात्मा तिलोकेशः त्रिणेतस्त्रिपुरान्तकः ॥

End:

इदं रहस्यं परमं भक्तया तव मयोदितम्। सर्वस्वं मे शिवे तन्त्रं गोपनीयं स्वयोनिवत् ॥

. Colophon:

इति श्रीरुद्रयामळे तन्त्रे त्रिकूटारहस्ये मुक्तिसाधनकं नाम कवचिमिति द्वात्रिंशत्तमः पटलः ॥

Subject :

षोडशाक्षरमन्त्रः । त्रिकृटामन्तः । पुरश्चर्या । आचारः । कामेश्वर-मन्त्रः । पूजाविधिः । उपरागयोरुत्पाते च पूजाविधिः । नव-रात्रार्चनं । षोडशाक्षरीपूजा । संक्रान्तिपूजा । स्तंमनादिविधिः । पद्धरत्नेश्वरीमनुः । दीपदानविधिः । गुह्यपूजाविधिः । वज्रपञ्ज-रादिमुक्तिसाधनकान्तानि षोडश कवचानि चेति क्रमेण ३२ पटछेषु प्रतिपादिता विषयाः ॥

Remarks:— The Ms. is in good condition. The date is given at the end of Ms.

"संवत् १७५२ शके १६१७ श्रावणकृष्ण १ भौमे लेखः ॥ व्यास-काह्मजी तत्पुत्रव्यासतीलारामेण ॥ श्रीरस्तु ।"

### ॥ **शरभविषयाः** ॥ SARABHAVISAYĀH

#### சரபவிஷயங்கள்

Supplemental No. 738. Bundle No. 21. Burnell's No. 7192. Substance— Paper. Sheets —1-63+1-59 (=122). Script — Devanāgarī. No. of Granthas—400. Incomplete. Author— आकाराभेरवतन्त्रे।

Beginning:

श्रीशरभेश्वराय नमः॥

अष्टां विश्व सहस्रवाहुरनलच्छायाशिरोयुग्मभृत द्वित्रयक्षोतिजवे। द्विपुच्छ उदितः साक्षान्नृसिंहः सहः। अर्धेनापि मृगाकृतिः पुनरथोप्यर्धेन पक्ष्याकृतिः श्रीवरिश्शरभः स पातु रुचिरं नीत्वा सदा मां हृदि॥

End:

परात्पराय घोराय शंभवे परमात्मने । शर्वाय निर्मलाङ्गाय सालुवाय नमो नमः ॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवकल्पे शरभेशयन्त्रपूजनविधानं नाम त्रिचत्बारिशो-ध्यायः ॥

Subject :

शरभमन्त्रः । यन्त्रं । पूजाविधिः । प्रयोगाः । शरभकवर्षः । शरभसद्दस्रनामस्तोत्रं । शरभाष्टकस्तोत्रं च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition and wants end-

# ॥ दक्षिणामूर्तिपद्धतिः ॥ DAKSINĀMŪRTIPADDHATIH

தக்ஷிணுமர்த்திபத்ததி

Supplemental No. 739. Bundle No. 21. Burnell's Ns. 7193. Substance—Paper. Sheets—1-14. Script—Devanagari. No. of Granthas—156.

Incomplete. (1—3 पटलाः)

Author — शाण्डिल्ये (शाण्डिल्यसंहिता)।

Beginning :

श्रीगजानन पाहि ॥ श्रीगुरवे नमः ॥

श्रीमत्कैलासशिखरे रम्यसानुगतं शिवम् । अभिवन्द्य महादेवं पप्रच्छ कमलासनः ॥

End:

पश्चोपचारैरभ्यच्यं मनुं जपेत् नमः ॥ मूलमन्त्रः ॥ पुनः पश्चपूजां च कृत्वा ॥

Colophon:

इति शाण्डिल्ये प्रथमः पटलः॥

Subject :

दक्षिणामूर्तिमन्त्रद्वयस्य प्रत्यक्षरं ऋषिच्छन्दोदेवतादिकथनं । ण्यानं ।

मन्त्रसिद्धिकमः । यन्त्रमन्त्रकथनम् ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ दक्षिणामूर्तिमन्त्राक्षरन्यासः ॥ DAKSINĀMŪRTIMANTRĀKSARANYASAH

தக்ஷிணமூர்த்திமர்திராக்ஷார்யாலம்

Supplemental No. 74°. Bundle No. 21. Burnell's No. 7193. (No. is repeated). Sheets—2. No. of Granthas—14.

Remarks: - The Ms. is in good condition.

## ॥ जगत्क्षोभणमन्त्रः (शरभमालाद्वयम् )॥ JAGATKSOBHANAMANTRAH

ஜகத்க்ஷோபண மக்திரம்

Supplemental No. 741. Bundle No. 21. Burnell's No. 7194. Substance — Paper. Sheets—1-8. Script — Devanagari. No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीश्विव उवाच--

अथ मृणु कथयामः प्रार्थिमानं सुनीन्द्रैः
अधिगतपुरलोकानावृतानाधृतास्त्रान् ।
हिरिविधिसुखर्वीरानप्रमेयानसद्यानिप सुवि मृतयोद्धान् यत्करोतीद्ध्यंतं तत् ॥

End:

त्रिनयनमपि शुकांभः इयाममालावतंसं ग्रुसलहलरथांगं ग्रुष्टिदासीतिहस्तम् । ग्रह(ग)णरिपुभृतस्तंभावेद्देषसिद्धचै प्रतिदिनमथ मन्त्री भावयेत् साळवेशम् ॥

Colophon:

इति श्रीमहाशैवतन्त्रे शरभसाळुवपश्चिराजकरुपे जगत्क्षोभणं नाम त्रयास्त्रशोध्यायः॥

Subject:

जगत्क्षोभणशरभमालामन्त्रद्वयं । यनत्रप्रयोगकमश्च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

# ॥ शास्त्रमन्त्रः ॥ ŚĀSTRMANTRAH

சாஸ்தாம்த்சிரம்

Supplemental No. 742. Bundle No. 21. Burneli's No. 7195.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgari.

No. of Granthas—26. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमहाशास्तामहामन्त्रस्य अर्धनारीश्वरऋषिः । अनुष्डुप्-छन्दः। महाशास्ता देवता । End:

त्रिंशद्भुजयुतं देवं त्रिंशहोर्दण्डमण्डितम् । सर्वयंपत्समृद्ध्यर्थं चिन्तयेत्साधकोत्तमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्युपेतः महाशास्त्रमन्त्रः । कंकालवीरभद्रध्यानानि च ॥
Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ॥ वगलामुखीपूजनपद्धतिः॥ BAGALĀMUKHĪPŪJANAPADDHATIH

பகளாமுகீபூஜாபத்ததி

Supplemental No 743. Bundle No. 21. Burnell's No. 7136. Substance—Paper. Sheets—1-25. Script—Devanagari. No. of Granthas—138. Complete.

Author आगमसारान्तर्गता।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ अरोहन्यास अङ्गुलिन्यासः । ओं हीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ओं हीं तर्जनीभ्यो नमः ॥

prince lastication of the

End:

गुरुभक्तचा दातव्यं वत्सरात्सिद्धिमाप्नुयात् । एवं कृत्वा न संदेहे कुरुते बगलामुखी ॥

Colophon:

इति आगमसारे बगलामुखिपुजनपद्धति समाप्तमस्तु ॥

Subject:

नानान्यासनानायंत्रोपेता बगलापूजापद्धति: ।

Remarks:- The Ms. is in good condition.

# ॥ बगलाजपपद्धतिः॥ BAGALĀJAPAPADDHATIH

#### பகளாஜபபத்ததி

Supplemental No. 744. Bundle No. 21. Burnell's No. 7197. Substance—Paper. Sheets—14. Script—Devanagari. No. of Granthas—175. Complete. Author—Nil.

Beginning :

### श्रीमहागणपतये नमः ॥

तत साधकः ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय हस्तौ पादौ प्रक्षाळ्य + ॥
End:

अनेन जपानुष्ठानेन जगदंबा सुप्रीता भवतु ॥ श्रीः ॥ नित्यं जपसंख्या उत्तम ३००० मध्यम १००० कनिष्ठ अष्टो-त्रस्त्र १०८.

Colophon: Nil.

Subject:

गुरुस्मरणादि । ब्रह्मसंध्यामन्त्रसन्ध्याजपादिविधिः ।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ पीतांबरवगळामन्त्रः ॥ PĪTĀMBARABAGALĀMANTRAH

பீதாம்பா பகளாமக்திரம்

Supplemental No. 745. Bundle No. 21. Burnell's No. 7198. Sheet—1. No. of granthas—10.

Remarks:—The Ms. is in good condition.

### ॥ सन्त्राष्टाङ्गयोगः ॥ MANTRĀSTĀNGAYOGAH

**ம**ந்திராஷ்டாங்கயோகம்

Supplemental No. 746. Bundle No. 21. Burnell's No. 7199. Substance—Paper. Sheets—1-26. Script—Devanagari. No. of Granthas—178. Complete.

Author - अन्त्रदेवताश्रकाशिकान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥
अथ मन्त्रदेवताप्रकाशिकोक्तप्रकारेण मासादिनियमा लिख्यन्ते ।

Bnd:

अङ्कुशं यमपाशं च चक्रं चैव ततः परम्। सिक्षाकान्तं महाक्रान्तं पछ्ठवं क्र्मेमुद्रिका।।

Colophon: Nil.

Subject:

मासफलानि । नक्षत्रराशिभूतकूटसिद्धारिऋणधनशोधनानि । पुंकीनपुं-सकमन्ताः । प्रथितादिमन्त्रभेदाः । गुरुशिष्यलक्षणम् न्यासफलम् । मन्त्राष्टाङ्गयोगाश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

## ॥ बन्दीमोचनमन्त्राः॥ BANDĪMOCANAMANTRĀH

பந்தீமோசக மந்திரங்கள்

Supplemental No. 747. Bundle No. 21. Burnell's No. 7200. Substance — Paper. Sheets— 4. Script — Devanagari. No. of Granthas—56. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुम्यो नमः । बन्दीविमोचनक्रमं ।

10.6

अस्य श्रीबन्दीविमोचनमन्त्रस्य । वेदच्यासभगवान् ऋषिः । विराद्छन्दः । बन्दीविमोचनी देवता ॥

End:

तृतीयेह्नि मुक्तपादी दशगीतेन राघवः। बन्धरिष्टेन चित्तेन नान्यथा मोचयेत्ततः॥

Colephon:

इति बन्दीस्तोत्रं संपूर्णं ॥

Subject:

बन्दीविमोचन्करा अष्टौ भन्त्राः । बन्दीस्तुतिश्च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

i who so the stand in-

# ॥ नवाक्षरीविधिः ॥ NAVĀKSARĪVIDHIH

**நவாக்ஷரிவி**தி

Supplemental No. 748. Bundle No. 21. Burnell's No. 7201.

Substance—Paper. Sheets — 1-10. Script—Devanagari.

No. of Granthas—83. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ वक्ष्ये नवाणीया मनोविधानगुत्तमम् । नानातन्त्रोद्धृतं सारं जपन्यासादिपूर्वकम् ॥

1 Pare Heller

End:

अप्रिनीयुः सूर्यस्तत्वानि हृद्ये । श्रीचण्डिकाप्रीत्यर्थज् ।

Colophon: Nil.

Subject :

1.1

चामुण्डासन्ध्याक्रमः । गायत्री । नवाक्षरमंगलमहालक्ष्मीमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासध्यानानि । देवीसप्तशतीन्यासाः आद्यन्तहीनाः ॥ सर्वेऽपि विषया असंपूर्णाः ॥ Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ भूभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाः ॥ BHUBHUTASUDDHIPRANAPRATISTHAH

பூபூதசுத்திப்ராணப்ரதிஷ்டைகள்

Supplemental No. 749. Bundle No. 21. Burnell's No. 7202. Sheets—1-9. No. of Granthas—95.

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ।। नित्यविधिः ।। (नित्यकर्मानुष्टानविधिः) NITYAVIDHIH

நித்யவித<u>ி</u>

Supplemental No. 750. Bundle No. 21. Burnell's No. 7203. Substance—Paper. Sheets—1-20. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—133. Incomplete.

Author-Nil. (आदौ विश्वामित्रगायत्रीकल्पः इति दृश्यते ।)

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ विश्वामित्रगायत्रीकरपः ॥ अथ नित्यविधानं लिख्यते । प्रातरुत्थाय कर्तव्यं यदिजेन दिने दिने । तदहं संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकं ॥

End:

एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते । पश्चद्शप्राणायामं कुर्यात् । इति प्राणप्रतिष्ठा समाप्ता ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शयनोत्थितचिन्तनं । अजपागायत्रीजपः । हंसम्नतः । सुप्रभात-

विधि: । आचमनविधि: । स्नानविधि: । तर्पणं । आसन-विधि: । विभूतिधारणविधि: । भूतशुद्धिः । प्राणप्रतिष्ठा च । Remarks: — The Ms. is in good condition.

## ॥ श्रीविद्यारीका ॥ ŚRĪVIDYĀTĪKĀ

ஸ்ரீவி த்யாடீகை

Supplemental No. 751. Bundle No. 21. Burnell's No. 7204. Substance — Paper. Sheets— 6. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—113. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुस्यो नमः॥

इह एल भगवान् सकलविद्यानिधिः बहुविधशाखामयऋग्यज्ञस्सामा-धर्वमूर्तिः परिच्छिन्नचिच्छाक्तिकलासमवेशतराविदितत्वादयो हयग्रीवरूपी श्रीमहाविष्णुः + श्रीविद्याप्तपदिशति ॥

End:

सामवेदस्य हकारस्तोभाक्षरप्राचुर्येण निधनस्तोभप्रधानत्वेन चास्य मन्त्रस्य सामवेदात्मकत्वस् ॥ श्रीत्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥ श्रीरस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject :

श्रीविद्यापञ्चद्शीयन्त्राक्ष्राणामर्थप्रातिपादनात्मिका टीका ॥ Remarks:—The Ms. is in good condition.

# ।। धनदासिद्धिकमः ॥ DHANADASIDDHIKRAMAH

தந்தாஸித்திக்கிரமம்

Supplemental No. 752. Bundle No. 21. Burnell's No. 7205.

Substance—Paper. Sheets—5+1(=6.) Script—Devanagari. No. of Granthas—34. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसद्गुरुनाथाभ्यां नमः ॥ श्रीशारदांबाये नमः ॥ श्रीपूर्णानन्दो जयति ॥ पार्वत्युवाच— प्रणस्य शंकरं देवी बभाषे मर्ववित्प्रभो । केन रूपेण दारिष्टं विनश्यति वदस्व तत् ॥

End:

अर्धरात्रागतो देवी समागत्य प्रयच्छति । पञ्चविंद्यातिदीनारान् प्रत्यहं परितोषिता ॥ इति धनदा सिद्धविद्या । श्रीपूर्णानन्दार्पणमस्तु । मूलमन्त्रं ।

Colophon: Nil.

Subject:

धनदायक्षिणीसिद्धिकमः।

Remarks :- The Ms. is in good condition.

ओं घं श्रीं हीं रतित्रिये खाहा !!

### ॥ रैवन्तमन्त्रः ॥ RAIVANTAMANTRAH

ரைவந்தமந்திரம்

Supplemental No. 753. Bundle No. 21. Burnell's No. 7206. Substance—Paper. Sheets—1&1(=2). Script-Devanāgarī. No. of Granthas—8. Incomplete.

Author— शालिहोत्रमुनिः।

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ।।
ग्रीष्मादिषु न कर्तव्यं ऋतुषु त्रिषु वाहनम् ।
हेमन्तादिषु कर्तव्यं सादिभिः शास्त्रवेदिभिः ॥

End:

एतन्मन्त्रं जपेत्प्राज्ञः हयस्य दक्षिणे श्रुतौ । एकविंशतिवारं च ततः पर्याणयेद्धयम् ॥

Colophon:

इति शालिहोत्रसुनिशोक्तरैवतमन्त्रः समाप्तः ॥

Subject:

ह्यारोहणे ऋतुतिथिवारनक्षत्नादिशुद्धिकालः रैवन्तमन्त्रश्च ॥ अश्व-शास्त्रे अन्तिमभागः।

Remarks: - The Ms. is in good condition

# ॥ वाञ्छाकल्पलतोपस्थानम् ॥ VANCHAKALPALATOPASTHANAM

வாஞ்சாகல்பலதோபஸ்தானம்

Supplemental No. 754. Bundle No. 21. Burnell's No. 7207. Substance—Paper. Sheets—1-19. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—162. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरीमहागणपतिसंवादाज्ञामृतरुद्रसूत्रात्मक-श्रीमद्वांच्छाकल्पलतोपस्थानमहामन्त्रस्य ॥

End:

श्रतावृत्या सार्वभौमो दिरिद्रोपि भवेत्ररः। नार्थवादोधर्वणः स्यात् वसिष्ठवचनं यथा ॥

Colophon:

इत्याधर्वणे श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरीमहागणपतिसंवादाज्ञामृतरुद्रात्मक-श्रीमद्वांच्छाकल्पछतोपस्थानं संपूर्णम् ॥

Subject :

श्रीविद्यापद्मदशीमहागणपतिसंवादऋक् इन्द्रऋक् दुर्गासूक्त असूत-

मृत्युंजयसूक्त ब्रह्मगायती शान्तिकरऋचां अनुलोमप्रीतलामतया प्रथनात्मकोऽयं महामन्त्रः ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ॥ विष्णुषोडशोपचारपूजा ॥ VISNUSODAŠOPACĀRAPŪJĀ

விஷ்ணுஷோடசோபசாரபூறை

Supplemental No. 755. Bundle No. 21. Burnell's No. 7208 Substance — Paper. Sheets—5. Script — Devanagari, No. of Granthas—31. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीकृष्णाय नमः ॥

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे । नमन्ति सर्वदेवैस्तु पाश्चजन्य नमोस्तु ते ॥

End:

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् । पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥

Colophon:

इति षोडशपूजा संपूर्णा ॥

Subject:

पौराणिकैः श्लोकैः विष्णोः षोडशोपचारपूजाविधिः ॥

Bemarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ शाबररहस्यमन्त्रः ॥

#### **ŠĀBARARAHASYAMANTRAH**

சாபாரஹஸ்ய மந்திரம்

Supplemental No. 756. Bundle No. 21. Burnell's No. 7209.

Substance — Paper Sheets—4. Script — Devanagari.
No. of Granthas—14. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अं रां बंदुरयां ओरूरु । अज्ञार्क ना । विराटं ना । दृदु ।

End :

अथ मूलमन्त्रः ॥ दाहदाह । पचेपच्या । ढाढाढा । रूपं पदु स्वाहा ॥

Department by by

Colophon: Nil.

Subject:

कर्नाटकभाषामिश्रः मालामन्त्र इव भाति ।

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ मृत्युलांगलमन्त्रः ॥ MRTYULANGALAMANTRAH

மிருத்யுலாங்கலமக்திரம்

Supplemental No. 757. Bundle No. 21. Burnell's No. 7210. Substance—Paper. Sheets—2+1=3. Script—Devanagari. No. of Granthas—13. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।।

अस्य श्रीमृत्युलांगलमंत्रस्य उल्खलांगुळ ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । कालाग्निरुद्रो देवता ॥

End:

पड्भिः मासैः प्रमीयेत मन्त्रो नस्यति मंत्री नस्यति । इत्याह भगवानमहादेवो वसिठः ॥ औं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

मृत्युलांगलं । शरभध्यानं च ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ शिवज्ञानविद्या ॥

### ŚIVAJNANAVIDYĀ

சிவஞாநவி த்யை

Supplemental No. 758. Bundle No. 21. Burnell's No. 7211. Substance—Paper. Sheets—1-38. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—555. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीभवानीशंकराय नमः ॥ ऋषय ऊचुः— कथं पञ्जाक्षरविधिः प्रभावो वा कथं वद । क्रमो वाथ महाभाग श्रोतं कौत्हलं हि नः ॥

End:

ततस्तं निष्कलं देवं लिङ्गमूर्धनि पूजयेत्। गन्धादिभिस्समभ्यच्यं दत्वा त्वर्ध्यं द्वयोस्तथा।।

Colophon:

इति श्रीशिवज्ञानविद्यायां पूजाक्रमैकादशोध्यायः ॥ सांब-सदाशिवार्पणमस्तु ॥

Subject:

मन्त्रमाहात्म्यं । न्यासक्रमः । मन्त्रप्रहणविधिः । सदाचारः ।

मन्त्रविनियोगः | प्रायदिचत्तकरणं | ध्यानविधिः । मन्त्रप्रशंसा । विशेषप्रयोगाः । ध्यानं । पूजाक्रमविधिः ॥ इति

क्रमेण एकादशाध्यायगता विषयाः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

### ॥ मन्युसूक्तविधानं ॥ MANYUSÜKTAVIDHĀNAM

மந்யுஸ் ூக்தவிதாநம்

Supplemental No. 759. Bundle No. 21. Burnell's No. 7212. Substance — Paper. Sheets—11. Script — Devanágari. No. of Granthas—81. Complete.

Author— विनियोगदीपिकास्थं।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः।।

अथ मन्युद्धक्तविधानं लिख्यते । तत्र श्रयोगार्णवे चतुर्दश-चैमेकं द्धक्तं । विनियोगदीपिकायां तु द्धक्तद्वयस्कं ॥

End:

ऋतुदिने नामकेशरमभिमन्त्र्य गोदुग्धेन पाययेत पुत्रप्राप्ति-भवति । नष्टप्राप्त्यर्थे दशसहस्रं जपेत् । कमलैक्शतपत्रैर्वा होमः ॥

Colophon:

इति श्रीविनियोगदीपिकाप्रयोगाणिवमतानुसारेण मन्युसूक्तविधानं समाप्तम् ॥

Subject:

मन्युसूकऋष्यादिन्यासः । मन्त्रन्यासः । ध्यानं । पीठपूजा । आवरणपूजा । विनियोगः । फलानि च ॥ मन्युसूक्तानि तु स्वरूपतो न प्रकाशितानि ॥

Remarks :- The Ms. is in good condition.

### ॥ वायुस्तुतिः॥ VAYUSTUTIH

வாயுஸ்துதி

Supplemental No. 760. Bundle No. 21. Burnell's No. 7231.

Substance—Paper. Sheets—1-16. Script— Devanagari.
No. of Granthas—130. Complete.
Author—त्रिविकसपण्डिताचार्यः।

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः ॥

पान्तवस्मान्पुरुहूतवैरिवलवन्मातङ्गमाद्यद्धटा-कुम्भोचाद्रिविपाटनाधिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः । श्रीमत्कण्ठीरवास्यप्रततसुनखरादारितारातिदूर-प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता नाकिचृन्दैः ॥

End:

यस्सर्वगुणसंपूर्णः सर्वदोषविवर्जितः । प्रियतां प्रीतये बालं विष्णुर्मे परमस्सुहत् ॥

Colophon:

इति श्रीत्रिक्रमपण्डिताचार्यविराचिता वायुस्तुतिः समाप्ता ॥ श्रीकृष्णा-पणमस्तु ॥ करकृतमपराधं क्षन्तुमहिन्ति सन्तः ॥

Subject:

वायुस्तुतिः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ॥ शैवपद्धतिः ॥ ŚAIVAPADDHATIH

சைவபத்ததி

Supplemental No. 761. Bundle No. 21. Burnell's No. 7214.

Substance — Paper. Sheets—1-35. Script—Devanagari.

No. of Granthas—603. Complete.

Author— शैवागमसारोद्धारान्तर्गता।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ हरिः ओं ॥

यच्छुद्धं सदनाद्यनन्तमगुणं स्था(स्वा)नन्दमात्रं परं नित्यं ज्ञानमयं निरञ्जनमलं ब्रह्माद्वितीयं शिवम् । लीलां कामपि भक्तिमत्सुखकरीमालंब्य भेजे द्वयं स्वामी भक्त इति प्रियाय जगतस्तस्म नमः शंभवे ॥

End:

नापुत्रशिष्ययोर्देयं देयं सर्वखदायिने । गुरुभक्ताय शान्ताय शिवसंसक्तचेतसे ॥

Colophon:

इति परमरहस्ये शैवागमसारोद्धारे प्रासादपञ्चाक्षरयन्तं समाप्तम्॥ सांबशिवापणमस्तु !!

हर हरेति हरेति हरेति वा भव भवेति भवेति भवेति वा। शिव शिवेति शिवेति शिवेति वा भज मनिश्चिमेव निरन्तरम्॥ Subject:

प्रातस्सरणं । मन्त्रस्नानविधिः । मन्त्रसंध्या । भूभूतशुद्धिः । प्राण-प्रतिष्ठा । अजपामन्तः । अन्तर्मातृका । बहिर्मातृका । बिन्दु-कलाशक्तिसृष्टिसंहारतत्वाष्टमूर्तिव्यापकन्यासाः । सद्योजातादि-पद्धमूर्तिध्यानं । नवावरणदेवताः । षड्व्यूहदेवतानमस्कारः । अन्तर्यागः । बहिर्यागविधिः । पीठपूजा । नवावरणपूजोपेता पूजा । नित्यहोमविधिः । तत्र अग्निमुखादयः । यन्त्रविधिश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in very decaying condition.

# ॥ दौवाष्ट्रचिदात्कलान्यासः ॥ ŚAIVĀSTATRIMŚATKALĀNYĀSAH

சைவாஷ்டத்ரிம்சத்கலாக்யாஸம்

Supplemental No. 762. Bundle No. 21. Burnell's No. 7215. Substance—Paper. Sheets—2. Script — Devanagari. No. fof Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणाधिपतये नमः ॥

ईशानादिपश्चब्रह्ममन्त्रान् विभज्य अष्टत्रिशत्कला न्यसेत् ॥

End:

ईशानादिना अर्ध्वपूर्वदक्षिणोत्तरपश्चिमवक्त्रेषु समुष्ट्यंगुष्टेन न्यसेत्। इति मुण्डन्यासः। अथ कलान्यासः॥

Colophon:

इति अष्टत्रिंशत्कल।न्यासः ॥

Subject:

सद्योजातादिपञ्चब्रह्ममन्त्रैः अष्टित्रिंशत्कलान्यासरचनाविधिः ॥ सद्यो-जातादिमन्त्राः ॥ अन्ते चास्य ऋष्याद्युपेतः बह्नभगणपतिमन्त्रश्च ॥

Remarks:- The Ms. is in good condition.

#### ॥ शरभमन्त्रः॥

#### SARABHAMANTRAH

சாபமர்திரம்

Supplemental No. 7d3. Bundle No. 2l. Burnell's No. 7217. Substance—Paper. Sheets—7. Script — Devanagari. No. of Granthas—29. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीमङ्गलमूर्तये नमः॥

शरभेश्वरमन्त्रस्य ऋषिः कालाग्निरुद्रकः । जगती छन्द इत्युक्तं शरभेश्वस्तु देवता ॥

End:

जपकाले श्रीरावनं हिवष्यावनं वा कुर्यात्। अधक्कायनं ब्रह्मचर्यं कुर्यात् ॥ एवं कृते शीघ्रसिद्धिर्भवति ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शरभमन्त्रोद्धारः । ऋष्यादिन्यासध्यानोपेतः शरभमन्त्रः । पुरश्चर्याकमश्च ॥

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ प्रवाङ्गिरामालामन्त्राः ॥

### PRATYANGIRAMALAMANTRAH

ப்ரத்யங்கிராமாலாமக் திரங்கள்

Supplemental No. 764. Bundle No. 21. Burnell's No. 7218. Substance — Paper. Sheets — 7. Script — Devanagari. No. of Grauthas—56. Complete.

Author = चण्डोग्रपाणिः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुमूर्तये नमः ॥ अस्य श्रीप्रत्यङ्गिरास्तोत्रमन्त्रस्य महादेव ऋषिः ॥

End:

कुंटस्था कुरुते दिक्षु विदिक्षु वीजपश्चकम् । फट्कारेण समोपेतं रक्षयेत्साधकोत्तमः ॥

Colophon:

इति चंडोक्त(म) शूलपाणिविनिर्गतिशवभाषितप्रत्याङ्गिरास्तोत्रं संपूर्ण-मस्तु ॥ श्रीसद्गुरुनाथार्पणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

Subject :

शत्रुसंहारात्मरक्षाकराः प्रत्यङ्गिरामालामन्त्राः ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

#### ॥ अस्पधारणमन्त्रः॥

#### BHASMADHARANAMANTRAH

பஸ்மதாரண மந்திரம்

Supplemental No. 768. Bundle No. 21. Burneli's No. 7219. Substance-Paper. Sheets-1+1(=2). Script-Devanagari. No. of Granthas-7. Complete. Author-Nil.

Beginning:

#### शुभमस्तु ॥

अस्य श्रीभस्मधारणमन्त्रस्य पिप्पलाद ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीविश्वरूपकालाग्निरुद्रो देवता ॥

End:

वामदेवाय नमः इति दक्षभुजे। सद्योजात इति वामभुजे। स्त्रीणामपि एवं विधिः॥ ब्राह्मणानां विकल्पतया वर्तते॥

Colophon: Nil.

Subject:

भस्मधारणे मन्त्राः विधिश्च ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition.

# ।। राम अमरबीजमन्त्रः ॥ RAMA AMARABIJAMANTRAH

ாம அமாபீஐ மக்திரம்

Supplemental No. 766. Bundle No. 21. Burnell's No. 7220. Substance — Paper. Sheet — 1. Script — Devauagari. No. of Granthas—15. Complete. Author— Nil.

Beginning:

औं काया बद्ध अबेणी स्थान जांहां श्री सालगरां मजी कोवास मोक्षि मुक्ति श्रीगुरप्रनांम +॥ End:

यरुव सष्टि मुनि उचरंत रांम लिछिमण हदैधर ॥

Colophon:

इति अंगन्यासकरन्यास राम अमरबीजमंत्र संपूर्ण ॥ २ ॥

Subject:

हिन्दीभाषापतं रामस्तोत्रं।

Remarks:- The Ms. is in good condition and folded.

### ॥ पाशुपतास्त्रमन्त्रः ॥ PĀSUPATĀSTRAMANTRAH

பாசுபதாஸ்திரமக்திரம்

Supplemental No. 767. Bundle No. 21. Burneil's No. 7221. Sheet—1. No. of Granthas—11.

Remarks: - The Ms. is in good condition.

### ॥ सुब्रह्मण्यमन्त्राक्षरमालिकास्तुतिः ॥ SUBRAHMANYAMANTRĀKSARAMĀLIKĀSTUTIH

**ை**ப்பஹ்மண்யமந்த்ராக்ஷரமாலிகாஸ்**து** தி

Supplemental No. 768. Bundle No. 21. Burnell's No. 7222.

Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanagari.

No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रोकारान्तर्गतज्योतिरन्तज्योतिर्मयं विभुः । नश्यंपति न पश्यन्ति स्रेतरं सकलं जगत ॥

End:

भक्त्या यः पठते नित्यं मन्त्रार्थज्ञो महासुधीः । तस्य स्कन्दप्रसादोस्ति सिद्धिर्मुक्तिश्च शाश्वती ॥

इति सुब्रह्मण्यपञ्चदशाक्षरीवीजाक्षरमाछिका संपूर्णम् ॥

Subject :

सुब्रह्मण्यपञ्चद्शाक्षरीमन्त्राक्षरमालिकास्तोत्रम् ॥

Remarks: —The Ms. is in good condition, But the margins are eaten away by insects. The Ms. is copied.

### ॥ यन्त्रारम्भकालः ॥ MANTRĀRAMBHAKĀLAH

மந்திராரம்பகாலம்

Supplemental No. 769. Bundle No. 21. No. Sheets-1+1(=:2). No. of Granthas-4.

Subject:

मन्त्रारम्भे मासफलम ॥

Remarks:-The Ms. is in good condition

## n वाग्वादिनीमन्त्रः॥ VAKVADINÎMANTRAH

வாக்வா திநீமர் திரம்

Supplemental No. 770. Bundle No 21. Sheets — 2. No, of Granthas—6.

Remarks:- The Ms. is in good condition.

### ॥ भुवनेशीयन्त्रम् ॥ BHUVANEŚĪYANTRAM

புவரேசீயந்திரம்

Supplemental No. 771. Bundle No. 21. Sheets 1 & 8 to 7(=6) (sheet 2 is missing) No of Granthas—128.

Subject:

दक्षिणामूर्तिसंहितायां एकोनविंशः पटलः ॥

Remarks: - The Ms. is in decaying condition.

# ॥ राजवश्यकरमन्त्रप्रयोगः ॥ RAJAVASYAKARAMANTRAPRAYOGAH

ராஜவச்யகாமக் திரப்ரயோகம்

Supplemental No. 772. Bundle No. 21. No. 3. Sheets—2. No. of Granthas—16.

Remarks: - The Ms. is in good condition.

# ।। धनदादिमालाः (मन्त्रकल्पनाप्रकारात्मकाः) ॥ DHANADĀDIMĀLĀH

தநதா திமா வகள்

Supplemental No. 773. Bundle No. 21. No. 4. Sheets—2. No. of Granthas—23.

Remarks: - The Ms. is in good condition.

#### ॥ प्रपश्चसारः ॥

### PRAPANCASARAH

#### பிரபஞ்சஸாரம்

Burnell's No. 12008. Substance — Palm leaf. No. of leaves-1-108. Script-Grantha. No. of Granthas 3750. Complete. Author— श्रीशंकरमगवत्पादाचार्याः।

Beginning:

अकचटतपयाद्येः सप्ताभिर्वर्णवर्गैः विरचितम्रखनाहापादम व्याख्यहृत्का ।

# सकलजगदधीशः(शा) शाश्वता विश्वयोनिः वितरतु परिशुद्धि चेतसश्शारदा वः ॥

ADDENDA IN PAGES Nos. 884-432

Supplemental Numbers for Burnell's Nos. 12008 to 12062 that have been left out are as follows:—

| Burnell's | Supple-<br>mental<br>No. | Burneli's<br>No. | Supple-<br>mental | Burnell's<br>No. | Supple-<br>mental<br>No. |
|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 12008     | 774                      | 12027            | 793               | 12046            | 812                      |
| 12009     | 775                      | 12028            | 794               | 12047            | 813                      |
| 12010     | 776                      | 12029            | 795               | 12048            | 814                      |
| 12011     | 777                      | 12030            | 796               | 12049            | 815                      |
| 12012     | 778                      | 12031            | 797               | 12050            | 816                      |
| 12013     | 779                      | 12032            | 798               | 12051            | 817                      |
| 12014     | 780                      | 12033            | 799               | 12052            | 818                      |
| 12015     | 781                      | 12034            | 800               | 12053            | 819                      |
| 12016     | 782                      | 12035            | 801               | 12054            | 820                      |
| 12017     | 783                      | 12036            | 802               | 12055            | 821                      |
| 12018     | 784                      | 12037            | 803               | 12056            | 822                      |
| 12019     | 785                      | 12038            | 804               | 12057            | 823                      |
| 12020     | 786                      | 12039            | 805               | 12058            | 824                      |
| 12021     | 787                      | 12040 M          | lissing 806       | 12059            | 825                      |
| 12022     | 788                      | 12041            | 807               | 12060            | 826                      |
| 12023     | 789                      | 12042            | 808               | 12061            | 827                      |
| 12024     | 790                      | 12043            | 809               | 12062            | 828                      |
| 12025     | 791                      | 12044            | 810               |                  |                          |
| 12026     | 792                      | 12045            | 811               |                  |                          |
| 12020     |                          |                  |                   |                  |                          |

इति गीवाणिन्द्रविरचिते प्रपद्धासारसारसंप्रहे द्वात्रिंशः पटलः ॥ Subject all the subjects are as in Ms. No. 6682.

Remarks:—The Ms. is very old. The Ms. is not in good condition, not printed, wants a small portion at the end; refer the text in sheet No. 557 of Ms. No. 6682.

चोरोपद्रवनाशनमन्त्रान्तो भाग एव विद्यते नावशिष्टः ।

### ॥ प्रपञ्चसारसारसंग्रहः ॥

### PRAPANCASARASARASANGRAHAH

பிரபஞ்சலாரலாரலங்கிரஹம்

Burnell's No. 12010. Substance - Palm leaf. No. of leaves— 1-416. Script-Grantha. No. of Granthas—16000. Author— गीवीणेन्द्रसरस्वती।

Beginning:

नत्वा श्रीशङ्कराचार्यममरेन्द्रयतीश्वरम्। कुर्वे प्रपश्चसारस्य सारसङ्ग्रहम्रुत्तमम्।।

End:

शक्करश्रामरेन्द्रश्र विश्वेश्वर इति त्रयः ।
पुनन्तु मामकीं वृद्धि आचार्याः कृपया ग्रुदा ॥
अमरेन्द्रयतिश्विष्यः गीर्वाणेन्द्रस्य योगिनः ।
तस्य विश्वेश्वरश्चिण्यः गीर्वाणेन्द्रोहमस्य तु ॥
शिष्यः प्रपश्चसारस्य न्यद्धां सारसङ्ग्रहम् ।
एनं दृष्वाण्विलास्तन्तः सन्तुष्टास्सन्तु सन्ततम् ॥
हिरः ओं ॥ ओं शुभमस्तु । अविष्ठमस्तु ॥ करकृतमपराधं भन्तुमहिन्त सन्तः ॥ द्वात्रिश्वत्पटलं समाप्तम् ॥

इति श्रीमद्मरेन्द्रसरस्वतीशिष्यविश्वेश्वरसरस्वत्याः प्रियशिष्येण गौर्वाणेन्द्रसरस्वत्या गृहीतः प्रपञ्चासारसारसंप्रहरसमाप्तः ॥

Subject :

प्रपञ्चसारोक्ता मन्ताः, प्रसिद्धेषु प्रन्थान्तरेषु विद्यमाना मन्ताः, आधर्वणिकमन्त्राश्च प्रन्थेऽस्मिन् प्रतिपादिताः ॥ अन्ये विशेषास्तु No. 6682 मानुकायां सम्यक् प्रदर्शिताः ॥

Remarks:-

अतिप्राचीनोऽयं प्रन्थः । तत्र तत्र रामवाणविद्धः कचित् भगननष्टपत्रै-कदेशश्च । अन्ते चास्य । -20 पत्रात्मिका आन्ध्राक्षरमयी विषय-सूचिका नूत्ना विद्यते । ।-13 पत्रगता एव विषयास्संगता भवन्ति ।। No. 6682 प्रन्थः अस्य आदर्शो भवितुमईति ॥

### ॥ प्रपश्चसारसारसंग्रहः ॥

### PRAPANCASARASARASANGRAHAH

பாபஞ்சலாரலாரஸங்கிரஹம்

Burnell's No. 12011. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-409. Script — Grantha. No. of Granthas — 15000. Complete and Incomplete (see the Remarks.) Author— गीर्वाणेन्द्रसरस्वती।

Beginning: As in Ms. No. 12010.

End:

स्थित्युच्छेदकरी या च तां गिरं नैव भाषयेत्। रम्यमप्युलम + | + + | + || + दाचन | इत्याचारपरस्सम्यक् आचार्यं यस्समचेयेत्। कृतकुत्यस्स + + + + + + ||

... ... ख्रसारसारसंप्रहे द्वात्रिंशः पटलः ॥

इति प्रपञ्चसारस - ॥

Subject: as in Ms. No 6682.

Remarks :-

प्राचीनोऽयं प्रनथः। पत्राणि कृमिदूषितानि नष्टैकदेशानि च । प्रन्थस्यास्य पत्राणि न कालान्तरक्षमाणि। अन्तिमपत्रे भागो नष्टः।। द्वात्रिंशत्पटलात्मकोऽयं प्रनथः।। अथापि प्रसंगा-दन्येपि मन्त्रा लिख्यन्ते इति प्रन्थसमाप्त्यनन्तरमपि बहवे। मन्ताः यन्त्राणि प्रयोगाश्च वर्णिता एव । अतः प्रन्थेऽस्मिन् द्वात्रिंशत्पटलास्सममा भवन्तीत्यतः प्रन्थोऽयं समन्नः। उपरित्तस्य भागस्याभावात् असमग्रश्च बोध्यः।।

### ॥ प्रपश्चसारसारसंग्रहः ॥

### PRAPANCASARASANGRAHAH

பாபஞ்சஸாரலாரஸங்கிரஹம்

Burnell's No. 12012. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-49. Script — Grantha. No. of Granthas — 900. Incomplete.

Author - गीर्वाणेन्द्रसरस्वती।

Beginning:

अथ श्रीकराष्ट्राक्षरविधानमुच्यते । वामदेव ऋषिः । पङ्कि-इछन्दः । हरिर्दे (वता) + ॥

End:

भुजंगगणभूषणं भुजगतित्रश्लाहत-स्वश्रत्रुरुधिरोक्षितं भयदफालनेत्रानलं । दिगंबरमनुस्मरन् जपतु वीरभद्रं मनुं निश्रीथसमये शतं श्वितमतिर्निहन्तुं रिष्टुं ॥ Colophon: Nil.

Subject:

प्रपञ्चसारसारसंग्रहे श्रीकराष्ट्राक्षरादिनृसिह्ममन्त्रान्तो भागः, अघोरादिनीरभद्रमन्त्रान्ते भागश्चेति आहत्य 26 मन्द्राणां सप्रयोगाणां संग्रहः ॥

Remarks:-

अन्थोऽयमत्यन्तं विशीर्णः । वहुत्र पत्राणि भग्नानि नष्टानि अतितरां क्रिमिदूषितानि च ॥

## ॥ प्रपश्चसारव्याख्या ॥ (सत्संप्रदायसर्वस्वस्

### PRAPANCASARAVYAKHYA

பிரபஞ்சஸாரவியாக்கியை

Burnell's No. 12013. Substance—Palm leaf. No. of leaves-1-158. Script-Telugu, No. of Granthas—5750. Incomplete. Author— सिह्मराजः।

Beginning:

आविर्भावतिरोभावौ विश्वस्य जगतोश्निशम्। दृश्यते यत्र तिन्नत्यं स्वं भजे परमं महः॥

End:

लवणेत्यादिना श्लोकेन लवणमन्त्रभजनफल**मुक्त्वोपसंहरति** इति ॥

Colophon:

इति प्रपद्धसार शिक्षराजविरचिते सत्संप्रदायसर्व (स्वाभिभाने)
... प्रपद्धसारविवरणे द्वाविंशत्पलं संपूर्ण ॥

अनुष्टुभिष्ठपञ्चाशदार्थैका ऽष्टौ ततः परम् । संख्या द्विषष्टिरसंभूय मन्त्रास्सप्त न यन्त्रकम् ॥ व्याख्यानप्रनथसंख्या ... द्वाविशे षष्टिरीरिता । एवं सर्वं समाख्यातम् ॥ हरिः ओं ॥ Subject:

श्रीमद्भगवत्पादकृतस्य प्रपञ्चसार्ध्रन्थस्य व्याख्या ।

Remarks:-

प्रनथेऽस्मिन् 1-94 पत्रेषु यथाक्रमं पत्रसंख्या दृश्यते । ततः क
to तिः इति 38 पत्राणां संख्यार्थकाण्यक्षराणि । ततोपि,
नष्टाङ्कं पत्रमेकं । ततश्च, 5 पत्रेषु का to ङा इति संख्यार्थकाण्यक्षराणि । अन्ते च 20 पत्रेषु क to न इति अक्षराणि च
दृश्यन्ते ॥ आहत्य पत्रसंख्या 158 ॥

तत्र 94 तसे पत्रे नवयपटले 30 तमक्षोकविवरणं हरयते । समनन्तरे क पत्रे विंशातितमे पटले 40 तमस्य क्षोकस्य विवरणमेव हरयते । अत्रेऽत्रानयोर्मध्यगता भागो नष्ट इति ज्ञेयम् ॥

#### ॥ प्रपश्चसारव्याख्या ॥

#### PRAPANCASĀRAVYĀKHYĀ

` பீரபஞ்சஸாரவ்யாக்யா

Burnell's No. 12014. Substance—Palm leaf. No. of leaves—2-149 (=148) Script—Grantha. No. of Granthas—2000. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

... ... विग्रहं देवं वर्णविग्रहवार्जितम् । वर्णविग्रहवेत्तारं नमामि स्तेमि (स्तौमि) संश्रयेत् ।

End:

गुर्वादेशविधानत इति प्राणप्रतिष्ठा यन्त्रस्थापनपूर्वकिमत्यर्थः । वश्यमारणादौ प्राणप्रतिष्ठा + + !।

Colophon:

इति प्रपञ्चसारविवरणे एकत्रिंशत्पटलः ॥ (in leaf No. 148)

Subject :

श्रीमद्भगवत्पादकृतस्य प्रपञ्चसारस्य विवरणरूपा व्याख्या । इयं व्याख्या सिद्धाराजीयां व्याख्यां नानुकरोति । कर्तृनाम पुनर्न ज्ञायते ॥

Remarks:-

इयं मातृका प्राचीना झर्झरा, कृमिविद्धा कचित् भग्नपत्रा च। प्रथमपत्नं नष्टं । आदितः एकित्रात्पटलान्तो भागः संपूर्णो विद्यते। द्वातिंशत्तमे पटले चिटिमन्त्रान्तो भाग एव विद्यते। उपरितनस्तु भागः नोपलभ्यते।

#### ॥ प्रपञ्चसारव्याख्या ॥

#### PRAPANCASĀRAVYĀKHYĀ

பிரபஞ்சஸாரவ்யாக்யா

Burnell's No. 12015. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-149. Script-Telugu. No. of Granthas-5750. Incomplete. Author— सिहाराज:

Beginning end etc: All the other particulars are the same as in Ms. No. 12013.

Remarks:-

53 पत्रे पृष्ठपुटे 2 पङ्क्ती, 9 तमे पटछे 30 तमस्य छोकस्य विवरणं भवति । ततः ''हंस" इन्यक्षरद्वयान्ते 20 तमे पटछे 40 तमस्य श्लोकस्य विवरणमेव दृश्यते ॥ अतः 120 13 संख्याकमादकाया अस्याश्च न भेदः ॥ मन्थपातश्च उभयोरपि मातृकयोर्भवत्येव ॥

#### ॥ प्रपश्चामृतसारः॥

#### PRAPANCAMRTASARAH

பாபஞ்சாம்ரு தலாரம்

Burnell's No. 12016. Substance-Palm leaf. No. of leaves-

1-48. Script—Telugu. No. of Granthas—800. Incomplete. Author:— एकमहीपाल: ।

Beginning:

कर्तारं सर्वलोकानां सांबस्य प्रियबालकम् । वन्दे गणपति देवं एकेन्द्रपरिपालकम् ॥

End:

वन्दे देवं गणाधीशं सर्वविध्वनिवारकम् । सुरासुरिशरोरत्तरिक्षतश्रीपदांबुजम् ॥ एकस्मिन् समये + + + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaf No 1 - 6 + 1 (= 7) गणेशकवचम (एकराजपद्घटितं)।

,, 1 - 20 + 1 (= 21) शिवमाहात्म्यम्।

,, 1 - 6 मोक्षोपायः।

,, 1 - 6 उपदेशाध्यायः।

,, 2 + 2 + 2 (= 6) शिवमाहात्म्यम्।

Leafs 2 गणेशस्तोत्रं शिवस्तोत्रं च।

आहत्य पत्राणि 48

Remarks:-

शिथिलानि पत्राणि कीटविद्धानि च । अन्तिमं पत्रद्वयं प्रन्थाक्षर-मयम् ।

#### ॥ प्रपश्चामृतसारः ॥

#### PRAPANCAMRTASARAH

பிரபஞ்சாம்ரு தலாரம்

Burnell's No. 12017. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-39. Script—Grantha. No. of Granthas—660. Incomplete. Author— प्रमहीपाल: । Beginning:

कर्तारं सर्वलोकानां सांबस्य प्रियबालकम् । बन्दे गणपति देवं एकेन्द्रपरिपालकम् ॥

End:

तस्माद्वेदान्तशास्त्रज्ञं सद्गुरुं शरणं यदि । गच्छेत्तदैव विज्ञानं भवेद ... ... ॥ ... विहीनस्य राजपुतस्य धीमतः । सन्निधि ... ॥

Colophon: Nil.

Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subject : Subjec

Leaf No. 1-7 गणेशकवचम्।

,, ८ & १ शिवमाहात्म्यम् ।

मन्यो दर्श भारतातामायश्यान कर्या ११ वर्ष स्थान छाटिन

,, 11-3। शिवमाहात्म्यम्।

अर्था । अर्थ - ३१ - ३१ मोक्षोपायः ।

Remarks:-

पत्राणि झर्झराणि कीटविद्धानि भग्ननष्टभागानि च ।

#### ॥ कादिसतम् ॥

### KADIMATAM

காதிமதம்

Burnell's No. 12018. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-127. Script — Grantha. No. of Granthas — 3300° Incomplete.

Author — पोडदानित्यातन्त्रे दिावायै शिवेनोक्तम्।

Beginning:

अनाद्यन्तोऽपराधीनः स्वाधीनभ्रवनत्रयः । जयत्यविरतो च्याप्तविश्वः कालो विनायकः ॥

भगवन्सर्वतन्त्राणि भवतोक्तानि से पुरा। नित्यानां षोडशानां च नव तन्त्राणि कृतस्नशः ॥ तेषामन्योन्यसापेक्ष्यात जायते मतिविश्रमः। तस्मात् निरपेक्षं मे तन्त्रं तासां वद प्रभा ।।

End:

नासाध्यमस्ति भ्रुवने विद्यया सिद्धयानया । मनस्तत्वमयी व्याप्तिः इति सम्यक् समीरिता ॥

Colophon:

इति कादिमते त्रयोविंशं पटलम् ॥ महादेवाय नमः ॥ अस्मि-न्पटले नवतितमश्लोकषट्चरणागधा ॥ महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ महादेवाय नमः ॥

Subject :

प्रन्थोऽयं शाक्तानामावर्यकसकलकर्मबोधकः। प्रन्थेऽस्मिन् ललि-ताकामेश्वर्यादिदेवतानां मन्ताः, सिद्धिकमाः, यन्त्राणि, नित्य-नैमित्तिककाम्यपूजाद्यः, तत्तत्कर्मफलानि, तन्त्रसाधारण-विषयाश्च प्रतिपाद्यन्ते ॥ प्रन्थादी 1-36 पटलगता विषयाः सम्यक प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks :-

-reveel to off dealer-

प्राक्तनीयं मातृका । कचित् मूषकभक्षणेन केषुचित्पत्रेषु भागो नष्टः । अस्यां मातृकायां 1-33 पटलान्तमेव वर्तते ॥ उपरि-तनं पटलत्रयं न विद्यते ॥

## १९३६ -- अवस्तान्य ।। काद्मितम् ॥

#### KADIMATAM

காதிமதம்

Burnell's No. 12019. Substance-Palm leaf. No. of leaves -1-130.Script-Grantha. No. of Granthas - 3400. Incomplete.

Author — षोडशानित्यातन्त्रे शिवोदितम्।

Beginning: as in Ms. No. 12018.

End:

भावयन् तन्मयो भ्रयात् दिवसैः कैश्चिदात्मवान् । सदाशिवमयी व्याप्तिः इति सम्यक् समीरिता ॥ अस्या निफा(भा)लनाचित्ते तत्तत्वं स्वात्मसात्कृतम् ।

Colophon:

इति षोडशनित्यातन्त्रे कादिमते चतुस्त्रिशः पटलः ॥

Subject: as in Ms. No. 12018.

Remarks:-

मार्केयं जीर्णा झर्झरा कीटविद्धा च । पत्राणि चास्याः बहुत्र खिण्डतानि । अस्यां मार्कायां 34 पटलास्सन्ति । अन्तिमं पटलद्वयं न विद्यते ॥

## ॥ कादिमतम् ॥ KĀDIMATAM

காதிமதம்

Burnell's No. 12020. Substance—Palm leaf. No. of leaves —30-158 (=129) Script-Grantha. No. of Granthas-2825. Incomplete.

Author— (षोडशानित्यातन्त्रे) शिवपार्वतीसंवादात्मकम्।
Beginning:

.....। पितमण्डलात्मसात् ····।

कोधवीरसमुद्योग गमनादेरपि ध्रुवम् । अर्थः विकार

End:

... ... सकलं नित्या विद्याश्व पोड्य । भक्त्या संगृद्ध विधिवत् भजते ... ... ॥ ... ... तेतत्तत्वं स्वात्मसात्कृतम् ॥

Colophon:

इति षोडशानित्यातन्त्रे कादिमते षट्बिंशः पटलः । श्रीमहात्रिपुर-सुन्देर्ये नमः ॥

Subject: as in Ms. No. 1201.

Remarks:-

समीचीनेयं मातृका । रम्याणि चाक्षराणि । सप्तमपटले प्रायेण 85 श्लोकानन्तरभागमारभ्य षट्त्रिंशत्तमपटलान्तं वर्तते ॥

## ॥ मन्त्रगीर्वाणस् ॥ MANTRAGĪRVĀNAM

மந்த்ரகீர்வாணம்

Burnell's No. 12021. Substance—Palm leaf. No. of leaves —1-102. Script — Telugu. No. of Granthas — 2500. Incomplete. Author—?

Beginning:

अथ सुदर्शनविधानसुच्यते ॥ अहिर्बुध्न्य ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीसुदर्शनमहाविष्णुर्देवता ॥

End .

एतत् द्विजकर्णरन्ध्रे ध्यायेत् वाधिर्थं भवति । एवमेव वदने ध्यातन्मद्भृतः मुखरो विशेषः ॥ (वदने ध्यातमार्दितं भवति । आर्दितं मुखरोगविशेषः)

Colophou : Nil.

Subject:

प्रपद्धसारसारसंग्रहे धुद्रश्नेनविधानादिपञ्चामृतमन्त्रप्रयोगान्तो भागः ॥ मन्त्रगीवीणमिति तु मातृकाया नाम वर्तते । Remarks :-

समीचीना मातृकायाः स्थितिः । मातृका तु अतिप्राक्तनी । अन्ते चास्य विषयसृचिका वर्तते । सृचिकेयं मातृकया न संगच्छत इति विज्ञेयम् ॥

### ॥ सन्त्रगीर्वाणस् ॥

### MANTRAGĪRVĀNAM

#### மந்த்ரகீர்வாணம்

Burnell's No. 12022. Substance—Palm leaf. No. of leaves—3-212. All the other particulars are the same as in Ms. No. 12021.

#### Remarks:--

मार्केयमतिजीर्ण। अत्यन्तं कृमिजग्धा। आदौ पत्नद्वयं नष्टं। मध्ये मध्ये बहूनि पत्राणि भग्नानि विशीर्णानि च। खण्डितानि पत्राण्यपि अस्यामेव मार्कायां रक्षितानि च।।

#### ॥ मतङ्गपारमेश्वरम् ॥

#### MATANGAPĀRAMEŠVARAM

மதங்கபாமேச்வரம்

Burnell's No. 12023. Substance—Palm leaf. No. of leaves 1-140. Script — Telugu. No. of Granthas — 8750.

Incomplete. Author — Nil.

Beginning:

पदात्थ पश्चनामासौ चतुर्थो ग्रुनिसत्तम । धर्माधर्मविपाकां ख्यास्त्रिताभोकतुरिद्वागमे ॥ सन्ध्यस्ताडनभावेन संस्थिता ये परस्परम् । पश्चमस्सतु विज्ञेयः पदार्थो भोगसंज्ञकः ॥ End:

अन्तस्तंपूर्णरिक्षः पदभजतुला शाश्वतं निर्विकारं शैवं सर्वार्थमुर्झि प्रविकिलकिरणे – तितं निर्विकल्पम् ॥

Colophon:

इति मतंगपारमेश्वरे चर्यापादे समुदायपटलो दशमः ॥ श्रीत्यागेशाय नमः ॥ श्रीवेंकटेशाय मंगळम् ॥

Subject:

प्रन्थेऽस्मिन् विद्या, क्रिया, योग, चर्यात्मकाश्चत्बारः पादाः। क्रमेण 26, 15, 7, 10, पटलाः पादेषु । शैवसिद्धान्त- बोधकोऽयं प्रन्थः॥

Remarks :-

समीचीना मातृकायाः स्थितिः ॥ प्रथमपादे आदितः प्रथमपटलः, दितीयपटले अन्तिमभागावधिको भागश्च न विद्यते ॥

## ॥ मतङ्गपारमेश्वरम् ॥

#### MATANGAPARAMEŚVARAM

மதங்கபாரமேச்வரம்

Burnell's No. 12024. Substance—Palm leaf. No. of leaves —15-192. Script — Grantha. No. of Granthas — 3500. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

F Shelten inner

... ो दारगतस्य हि । करोत्युच्छ्रनताभावं भोगाभिम्रुखतां तु या ॥ जनन्या जनितश्रायं प ... गेषु रज्यते ।

End:

मालतीमछिकाकुन्दचंपकाशोकिकिंशुका। कुंबपूग पुनागकुन ... ... जातयः।। नन्दिकाधुचुकुन्दाह्वधुत्त्रकपुरस्सराः । वि + ॥

Colophon:

इति श्रीमतंगपारमेश्वरे विद्यापादे रुद्रपटलो नाम नवमः ॥

Subject :

शैवमतसिद्धान्तवोधकोऽयं प्रन्थः विद्याक्रियायोगचर्यात्मकपाद-चतुष्टयोपेतः। प्रथमपादे 26 पटलाः, द्वितीये पादे 15 पटलाः, वृतीये 7 पटलाः चतुर्थे 10 पटलाश्च ।। मातृकायामस्यां पुनः विद्यापादे 5पटलस्य मध्यभागमारभ्य चर्यापादे दशम-पटलस्य आद्यभागान्तो भागः वर्तते ॥ अतोऽयं प्रन्थः आद्यन्तदीनः॥

Remarks :-

sweet to of

मात्केयं जीणां कृमिजग्धा क्वचिद्भग्ननष्टपत्रा च ॥

#### ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥

#### DEVĪMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12025. Substance— Palm leaf. No. of leaves

—1-47. Script — Telugu. No. of Granthas — 900.

Complete.

Author- मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

मार्कण्डेय उवाच-

यद्गुद्धं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन कस्यचिदाख्यातं तन्मे त्रुहि पितामह ॥

End:

इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया । च्याख्यानं दिच्यमूर्तीनां अधीष्वावहितस्खयम् ॥ Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मेरुसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मूर्तिरहस्यं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ श्रीदेव्ये नमः ॥

Subject:

कवच, अर्गळ, कीलकोपेतं देवीमाहात्म्यम् ॥

Remarks:-

मारुकेयं शिथिला ऋमिदूषिता च।

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥

#### DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12026. Substance—Palm leaf. No. of leaves —1-95. Script — Devanagarī. No. of Granthas — 900. Complete.

Author- मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

DATE THE PROPERTY OF THE

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीभवान्ये नमः ॥ अस्य श्रीदेवी-कवचमहामन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ॥ दुर्गा देवता ॥

End:

सप्तजनम्(कृत्वः)पठेत्रित्यं ब्रह्महत्यासमानि च। पठनात् ध्यानमात्रेण मुच्यन्ते नात्र संशयः॥

Colophon:

इति श्रीमृतिरहस्यं नाम षोडशोध्यायः ॥ देशीमाहात्म्यं संपूर्णम् ॥

Subject:

कवचारीळकीळकोपेतं देवीमाहात्म्यम् ॥

#### किञ्चिदिव कृमिजग्धेयं मातृका।

#### ॥ देवीमाहात्म्यम् [ शिवक्रयचभागादयः ॥ ]

#### DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12027. Substance—Palm leaf. No. of leaves—
[12-17 (=6) + 1-17+13-13 (=11) + 28-99 (=72)]
6+17+11+72=106 Total leaves. Script — Grantha.
No. of Granthas—860. Incomplete.

Beginning:

··· ·· रितार्तिभञ्जनाय सकललोकैकशंकराय शशांक-शेखराय शाश्वतनिवासाय निराभासाय +॥

End:

... ... .. यितकचित् हृदि संस्थितम् । किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञानसिद्धिप्रदा(यकं)॥

Colophon:

... ... श्रीदेवीमाहात्म्ये काममन्त्ररहस्यं नाम सप्तदशो-

Subject:

Leaves 12 - 17(= 6)शिवकवचभागः।
,, 1 - 17 देवीसप्तश्रतीभागः।

" 13 - 23 (= 11) Do

,, 28 - 99 (= 72)देवीमाहात्म्ये आद्यभागहीनद्वितीयाध्यायमारभ्य अन्त्यभागहानीष्टादशाध्यायान्तो भागः ॥ अध्याय-संख्याधिक्यं तु नावबुध्यते )

Remarks:-

अस्यां मातृकायां चतुष्विपि विभागेषु पत्राणां भेदः अक्षराणां

भेदश्च दृश्यते ।। पत्राणि अतीव शिथिलानि कृमिजग्धानि भग्नानि कचित्रष्टानि च ॥

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12)28. Substance — Palm leaf. No. of leaves.
—1-85. Script—Telugu, No. of Granthas—900. Complete.
Author— मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

अस्य श्रीअर्गळस्तोत्रमहामन्त्रस्य । विष्णुऋषिः । दुर्गा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । नवाक्षरी बीर्ज ॥

End:

व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनां पृष्टगुक्तं खयं मया। देव्या ध्यानं तदाख्यानं गुह्याद्गुह्यतरं सहत् ॥

Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मूर्तिरहस्यं नाम पोडशोष्यायः ॥ श्रीसीताळक्ष्मणभरतशत्त्रव्रन्तरस्यमेतश्रीरामचन्द्रस्युशीतस्युश्रसन्नी वरदो भवतु ॥ ओं ॥ श्रीश्रीशीजयमु । श्रीरस्तु । षढंगन्यासं सर्वागन्यासमुख कूड्माहात्म्यं श्लोकालु 700 यदिग्गा अगळकीलककवचमुख श्लोकं 100 ॥

Subject:

अर्गलकीलककवचोपेतं देवीमाहात्म्यम् ।

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना कीटविद्धा च ॥

#### ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥

#### DEVĪMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12029 Substance — Palm leaf. No. of leaves.
-1-70. Script—Telugu. No. of Granthas—900. Complete.
Author— मार्कण्डयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

शुभमस्तु ।। अस्य श्रीअर्गळस्तोत्रमंत्रस्य । स्वर्णाकर्षणभैरव-ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । श्रीमहाकाली देवता ।।

End: as in Ms. No. 12028.

Colophon: Do and then श्रीसांविशवाय नमः ॥
विशोध्य वहुधा कोशान् दृष्ट्वा टीकान् पुनः पुनः ।
निष्पिष्य व्यलिखत् दुर्गां वेंकटेश्वरदीक्षितो(तः) ॥
देवीमाहात्म्यम् संपूर्णम् ॥

Subject :

सार्गलकीलककवचं देवीमाहात्म्यम् ॥

Remarks:-

मातृकेयं समग्रा शिथिला च।।

#### ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥

#### DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹா த்ம்யம்

Burnell's No. 12030. Substance—Palm leaf. No. of leaves
—1-49. Script—Telugu. No. of Granthas—900. Complete.
Author— मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

ओं श्रीमहादेव्ये नमः ॥ हीं नमश्रण्डिकाये नमः ॥ अस्य श्रीमदर्गळस्तोत्रमहामन्त्रस्य ॥ विष्णुऋषिः ॥ End:

व्याख्यानं दिव्यमृतीनां पृष्टमुक्तं स्वयं भया। देव्या ध्यानं तदाख्यानं गुह्याद्गुह्यतरं महत्॥

Colophon:

ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्न्ये मूर्तिरहस्यं नाम षोडशोध्यायः ॥ श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रव्रन-हनुमत्समेतश्रीरामचन्द्रस्सुप्रीतस्सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ ओं॥

Subject :

सार्गलकीलककवचं देवीमाहात्स्यम् ॥

Remarks:-

मातृकेयं शिथिला क्रिमिजग्धा च ॥ प्रतिपत्रं क्रिमिभक्षणेन कियानिय भागो नष्टश्च ॥

## ॥ देवीमाहात्म्यस् ॥ DEVĪMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12031. Substance — Palm leaf. No. of leaves. —1-74. Script — Grantha No. of Granthas — 675. Complete.

Author - मार्कण्डेययुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

शुक्तांवरधरं + ज्ञान्तये ॥ अस्मद्गुरुभ्यो नमः ॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ अस्य श्री-सप्तश्चितकास्तोत्रमहामन्त्रस्य मार्कण्डेयवेदव्यासमहेन्द्रा-दित्यादयो देवता ऋषयः ॥

End:

पूर्वा गृहाण कौमारि जगनमातर्नमोस्तु ते ॥

## अनेन प्रथमाणां धात्रीं मार्गज्ञानखरूपिणीं।

Colophon:

इति देवीमाहात्स्ये अष्टादशोध्यायः ॥

Subject :

अगेलकीलककवचारां पूजाकमान्तिमं च देवीमाहात्स्यम् ॥ सागत्रयानुसारेण त्रयाणामपि भागानां ऋष्यादिकं वर्णितं दृश्यते इति विशेषः ॥

Remarks:-

मातृकायास्थितिस्सभीचीना किञ्जिदिव कृमिद्षिता च। अन्ते कुमारीपूजने आवाहनमात्रं भवति ॥

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12032. Substance - Palm leaf. No. of leaves. Script - Grantha. No. of Granthas - 900. Complete.

Author -- मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

अभीष्सितार्थसिदध्यर्थं पूजितो यस्सुरैरपि। कर्मबन्धच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ ओं नमः प्रणवार्थाय ग्रुद्धज्ञानैकमृतये । निर्मलाय प्रसन्नाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

End:

व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनां पृष्टमुक्तं स्त्रयंभुवा । देव्या ध्यानं तदाख्यानं गुह्याद्गुह्यतरं महत् ॥ Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये मूर्तिरहस्यं नाम षोडशो-ध्यायः ॥ ओं ॥

Subject :

सार्गलकीलककवचं देवीमाहात्म्यं ऋष्याद्यपेतं च।

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना किञ्जिदिव क्रामिजग्धा च ।
मातृकाया अन्ते
"शार्वरीवत्सरे मासि तुलायां कृष्णपक्षके ।
नक्षत्रे रुद्रदेवत्ये वारे मंगलसंज्ञिते ।।
कोनेरिराजपुरस्थेन उदयमूर्तिबन्भुवा ।
नारायणाख्यविदुषा देवीमाहात्म्यमुत्तमम् ।।
लिखितं पुस्तकं सम्यक् देवीप्रीत्यैव लेखितम् ।
हरिः ओं ।। शुभमस्तु ॥ " इति भवति ।।

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVIMÄHÄTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12033. Substance— Palm leaf. (श्रीतालम्)
No. of leaves — 1-42. Script — Nandinagari. No. of
Granthas — 900. Incomplete.
Author — मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रुभमस्तु ॥ स्रत उवाच— तपस्यन्तं महात्मानं मार्कण्डेयं महास्रुनिम् । व्यासशिष्यो महातेजाः जैमिनिः पर्यपृच्छत ॥ End:

देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरिप दुर्लभम् । तत्पदं समवाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम् ॥

Colophon:

इति देवीकवर्च संपूर्णम् ॥

Subject:

देवीमाहात्म्ये । - 13 अध्यायाः । अनन्तरं देवीमाहात्म्यस्य ऋष्याद्यः । ततः अर्गलं कीलकं कवचं च ॥

Remarks :-

अतिप्राचीना कीटजग्धा कवित् भग्ननष्टपत्रभागा चेयं मातृका ।।

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVIMAHATMYAM

தேவீமாஹா த்ம்யம்

Burnell's No. 12034. Substance — Palm leaf. No. of leaves. 261-310(=50.) Script—Telugu. No. of Granthas—900. Complete.

Author - मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

······ ... ... ... ... l

अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा ... · · रेत् । जपेत्सप्तश्रतिं पश्चात् क्रमयेव(एव)मिहोदितः ॥

End:

सप्तजन्मनि पापानि ब्रह्महत्यासमानि च।
पढ ... त्रेण मुच्यते नात्र संशयः ॥

Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये मूर्तिरहस्यं नाम षोडशो-

ध्याय: ॥ सीतारामाय नमः ॥ महालक्ष्मीकालीमहासरस्वती-भ्यो नमः ॥

Subject :

सार्गलकीलकवचं देवीमाहात्म्यम् ॥

Remarks :-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना । आद्यपते अग्रिमा पंक्तिः नष्टा ॥ मातृकेयं किंचिदिव कृमिदृषिता च ॥

## ॥ **देवीमा**हात्म्यम् ॥ DEVĪMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12085. Substance — Palm leaf. No. of leaves. —1-26+1—52(=78.) Script — Telugu. No. of Granthas—1200. Complete.

Beginning:

अष्टमूर्तये ० अनेकात्मने ० सात्विकाय ०

End:

प्रत्यधिदेवतानां च वामभागमानिन्दिताम्।
एदं पूजय देवेशीं इष्टार्थफलदायिनीस्।।

Colophon:

इति श्रीदेवीमाहात्स्ये श्रीसूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी....... (विंशो)ध्याय: । श्रीमहाठक्ष्म्यपेणसस्तु । श्रीकामाक्षीदेव्यै नमः ॥ श्रीमहाव्रत्यं संपूर्णम् ॥

Subject:

1-3 पत्रेषु आद्यन्तहीनानि शिवाष्ट्रोत्तरशतनामानि ।

4-26 पतेषु दुर्गालक्ष्मीसरस्वतीपूजाविधिः।

1-52 सार्गलकीलककवचं देवीमाहात्म्यम्।

Remarks :-

मात्रकेयमत्यन्तिशिका । पत्नाणि जीर्णानि विशीर्णानि खण्डि-तानि नष्टानि अत्यन्तं क्रुमिमक्षितानि । पार्श्वयो: द्वयोरिप भागः मूषिकमक्षितश्च ॥

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVĪMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12036. Substance — Palmeleaf. No. of leaves. —127. Script — Nandi nägari. No. of Granthas—1400. Complete.

Author- मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

गातमें मधुकैटमि महिषप्राणापहारोद्यमें हेलानिर्मितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनि । निक्कोषीकृतरक्तवीजदनुजे नित्ये निशुंभापहे शुंभध्वंसिनि संहराशु दुरितं दुगे नमस्तेविके ॥

End:

पुस्तकाराधनात्सद्यो देवीसन्निधिगो नृप। सर्वसिद्धिमवामोति नात्र कार्या विचारणा॥

Colophon:

इति मार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये कुमारीपूजनं नाम द्वाविंशो-ध्यायः ।।

Subject:

बानान्यासपूर्वकं, पूजाक्रमदेवीमाहात्म्यसंप्रहकुमारीपूजोत्तरं च देवीमाहात्म्यम् ॥ Remarks :-

मारुकेयमतिप्राचीना । वामभागानेत सर्वाण्यपि पत्राणि कृमि-जग्यानि नष्टाक्षराणि च । कचिंदुपरिभागेऽपि पंक्तिरेका नष्टा ॥ अतीव कृमिजग्धानि खण्डिताने च पत्राणि ॥

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVİMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12037. Substance— Paim leaf. No. of leaves —1-49+3(=52). Script—Telugu. No. of Granthas—700. Incomplete.

Author- मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।। मार्कण्डेय उवाच —
यदुः यरमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाय ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे नृहि पितामह ।।

End:

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । सर्य(सूर्यात् ) जन्म समासाद्य सावणिभीविता यनुः ॥

Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये सुरथवैश्यवरप्रदानं नाम त्रयोदशोध्यायः । ओन्नमश्रण्डिकायै ॥

Subject:

leaves 1-49. देवीमाहात्म्ये 1-13 अध्यायाः ।
,, 1-3, वेदभागः ।

Bemarks:—
मातृकेयं अत्यन्तं कीटविद्धा । पत्राणि चास्याः पार्श्वयोः
मूषकजन्धानि ॥

in the ....

## ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVIMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12038. Substance-Palm leaf. (Sritalapatram.) No. of leaves-1-59. Script-Telugu. No. of Granthas-1000. Complete.

Author - मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ यद्गुद्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां । यक्ष कस्यचिदारूयातं तन्मे ब्रुहि पितामह ॥

End:
व्याख्यानं सर्वभूतीनां अधीष्त्रावहितः स्वयं।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सर्वकानफलप्रदम्।।

Colophon :

इति मार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावणिमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मूर्ति-रहस्यं नाम षोडशोध्यायः ॥

Subject:

Leaves 1-43. देवीमाहात्म्यम् ।
44-48. देवीपूजाक्रमः (असमप्रः) ।
49&50. शिवकवचम (असमप्रम्) ।

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना अतीव कीटविद्धा च ॥

# ॥ देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVĪMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Burnell's No. 12039. Substance - Palin leaf. No. of

leaves-1-72. Script-Grantha. No of Granthas-900. Complete.

Author — मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

ग्रुक्कांबरधरं + शान्तये ।। अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं न्यसेत् । जपेत् सप्तशतीं पश्चात् सद्यस्सिद्धिभीविष्यति ॥

End:

व्याख्यानं सर्वमूर्तीनां पृष्टमुक्तं स्वयं मया। देव्या ध्यानं तदाख्यानं गुह्याद्गुह्यतरं महत्॥

Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके सन्बन्तरे देवीमाहात्स्ये मूर्तिरहस्यं नाम षोडशोध्यायः ॥

Subject:

सागेलकीलककवचं देवीमाहात्म्यम्।

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना किञ्चित्कीटविद्धा च।

## ॥ दत्तात्रेयक्रवचादयः॥

#### DATTATREYAKAVACADAYAH

தத்தாத்ரேயகவசம் முதலியவை

Burnell's No. 12041. Substance — Palm leaf. No. of leaves—8+8+1+22+22+8+6+2+14+2+3=96. Script—Telugu. No. of Granthas—1000.

Beginning:

#### श्रीगुरवे नमः ॥

कथं संकल्पसिद्धिः स्यात् वेदव्यास कता(कलौ) युगे। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं भोगसाधनम् ॥ End:

.....தேயாருக்கும் சிஷனுக்கும் சொல்**லுபரே காணை** சின்மயர்தான் அடியேனுக்கு + +

Colophon: Nil.

Subject:

- a. Leaves 1-8. दत्तात्रेयकवचं संपूर्णम् ।
- b. ,, 93-100=8. त्रिपुराकवचं संपूर्णं।
- c. ,, १ पञ्चद्शीसाम्राज्यलक्ष्मीसंमेलनमन्त्रः।
- d· ,, 35-56=22. वनदुर्गामन्त्रः, यंत्रम् , प्रयोगाः, लक्ष्मीकाळी-मंत्राश्च ।
- e. ,, 108-129=22. श्रीचक्रपूजाविधिः संपूर्णः।
- f· ,, 202-209= 8. लिलतात्रिशतीनामावलिः समग्रा।
- g. ,, 110-115= 6. वराह्वामनसुदर्शनविषयः असमग्रः।
- h. ,, 44&45-2· 1-14= 14. } रामायणश्लोकालु असमग्र।
- i· ,, 63&64=2. पार्थिवलिंगपूजाविधि: समग्रः।
- j· ,, 42-44=3· शट्टमुनिसूत्रप ( लिपिरान्ध्री भाषा द्राविडी )।

आहत्य पत्राणि 96.

Remarks:

अस्यां मातृकायां दश विभागा वर्तन्ते । प्रायेण प्रतिविभागं अक्षराणि पत्नाणि च भिन्नान्येव ॥ मातृकेयं कीटविद्धा बहुत्र विशीर्णां च ॥

## ॥ लिलतात्रिशतीस्तोत्रम् ॥

#### LALITATRIŚATĪSTOTRAM

லலி தாத்ரிசதீஸ்தோத்ரம்

Burnell's No. 12042. Substance-Palm leaf. No. of leaves

-1-18. Script-Grantha. No. of Granthas-125. Incomplete. Author-?

Beginning:

अगस्त्यः---

हयग्रीव दयासिन्धो भगवन् शिष्यवतस्र । त्वत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यतस्मि तत् ॥

End:

TOTAL PERSON

... ... लं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थितः (ता) ॥
..... सोचमम् ।
स्तोत्रेणानेन + + + .... ॥

Colophon : Nil.

Subject:

लिताबिशतीस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

मातृकायामस्यां कानिचन पत्राणि भग्नानि नष्टानि च। कीट-जग्धा चेयं मातृका ॥

# ॥ लिलतात्रिशत्यादयः ॥

லலிதாத்ரிசதீமுதலியன

Burnell's No. 12043. Substance—Palm leaf. No. of leaves—47 (5+1+3+4+1+1+1+4+1+4+19+3=47)
Script—Grantha. No. of Granthas—900.

Beginning:

ा शक्त शकायना

हरिः ओं ॥ ग्रुभमस्तु ॥ ककाररूपायै नमः । कल्याण्यै नमः ॥ कल्याणगुणञ्चालिन्यै नमः ॥

End:
सरधक्तिसाध्यं रिवशूलशक्तियुक्तजनमाख्यवन्दासुकुमारयन्त्रम् ॥
इसीं क्रों कीं श्री द्रां द्रीं क्वीं ब्लूं सह हीं क्वीं हीं क्वीं ॥

#### Colophon:

इति श्रीत्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे अगस्त्यहयग्रीवसंवादे लिखता-सहस्रनामम्ते। त्रं संपूर्णं ॥ समाप्तमस्तु ॥ श्रीपरदेवते नमः ॥ श्रीसद्गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु ॥

| THE THE RESIDENCE TO SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND THE SHEET AND |        |           |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|
| Subject:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                             |
| .a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leaves | 15.       | लितात्रिशतीनामावलिः समग्रा ।                |
| b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,     | 1.        | गण्डभेरुण्डादिमन्त्रकलापैरात्मरश्चामन्त्रः। |
| c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | 1-3.      | गणेशाथर्वशीर्षं समग्रम् ।                   |
| d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | 1-4.      | गण्डभेरुण्डमालामन्त्रः संपूर्णः ।           |
| e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | is a stan | गण्डभेरुण्डदिग्बन्धनं संपूर्णम् ।           |
| f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,     | 1.        | द्वादशपञ्जरगोप्तृबोधनं संपूर्णम् ।          |
| g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | a dia     | अथर्वणभद्रकालीमन्त्रः संपूर्णः ।            |
| h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | 2.        | प्रत्यंगिरामालामन्त्रः, चित्रमालामन्त्रश्च  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           | संपूर्णे।                                   |
| i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, 1,  | 7, 6-8=5. | शरभदिग्वन्धनमन्त्रः संपूर्णः।               |
| j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | 1-19.     | ललितासहस्रनामस्तोत्नं संपूर्णम्।            |
| k)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,     | 3.        | प्रतिक्रियास्तवपद्यानुक्रमणिका ।            |
| FIN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           | பயனற்ற மருந்துச்சரக்குவகையரு 🤇              |

Remarks:

बहुभिर्लिखितानां पत्नाणां संचयात्मिकेयं मातृका छामिजग्धा कचित्रष्टैकदेशा च ॥

# ।। दत्तात्रेयकल्पादयः ॥ DATTĀTREYAKALPĀDAYAH

தத்தாத்ரேய கல்பம் முதலியன

Burnell's No. 12044. Substance—Palm leaf. (Sri talapatram)
No. of leaves—131. (1—7+1+92+11+20=131). Script
—Telugu. No. of Granthas—1200. Complete.

Author — उड्डामरतन्त्रशक्तिकुलार्णवान्तर्गताः।

Beginning:

अर्वणचक्रोद्धारः ॥

आदौ चतुरश्रं विलिख्य आद्यक्षिरुद्रग्रहनेत्रवेदिवाकरादि-गृहचतुष्टयेषु । कला च मन्वश्रसवाणसप्तश्रीप्रौर्णिमाया तयोदश्रश्र ॥

End :

शक्तिन्यासिमदं देयं न देयं यस्य कस्यचित्।
मनुष्याणां महालोके चिन्तितार्थफलप्रदम्।।
यः करोति मनुष्याणां षोढान्यासादिकं विभोः॥

Colophon:

इति श्रीशक्तिकुलाणेवे मूलप्रकृतिरीश्वरसंवादे शक्तिन्यासः समाप्तः॥ श्रीपरमानन्दगुरवे नमः ॥ श्री अखिलाण्डेश्वर्ये नमः॥

#### Subject :

- a) Leaves 1-7+1=8 अर्वणचक्रं (सिद्धारिशोधनमेव) समग्रं।
- b) 8-27=20+34-71=38+103-134=32+2=92.

  दत्तमन्त्रः, अनसूयापञ्चद्शी, दत्तमाला, यंत्रं, दत्तमालाः,
  पुरश्चयीविधिः, दत्तमधुमतीमन्त्रः, दत्तगायत्री, दत्तसंध्या,
  दत्तमन्त्रः, षट्पञ्चाशन्नामस्तोत्रं, द्वादशनाममाला, योगपीठन्यासः, स्तोत्रं, पूजा, यंत्रसामान्यविधिः, दत्ताष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रं
  दत्तसद्दस्रनामस्तोत्रं च॥ इति अष्टादशविषयोपेतः दत्तात्रेयकल्पः॥
  सर्वे एते विषयास्संपूर्णाः॥
- c) Leaves क—ट = 11. त्रैलोक्यमंगळकुष्णकवचं संपूर्ण।
  ,, 20. महाशक्तिन्यासः (ललितावृतिदेवतामालामन्त्रात्मकः)।।

#### Remarks:-

अस्यां मातृकायां ।।। पत्राणि एकेन विलिखितानि ! अन्यानि 20 पत्राणि अन्येन विलिखितानि ॥

#### मात्रकेयमतिप्राचीना । बहुत्र पत्नाण्यतीव कीटजग्धानि च ।

## ॥ दत्तात्रेयविषयाः ॥ DATTATREYAVISAYAH

தத்தாத்ரேயவிஷயங்கள்

Burnell's No. 12045. Substance—Palm leaf. No. of leaves
—1-30. Script—Telugu. No. of Granthas—550. Complete.

Author - उड्डामरेश्वरतन्त्रान्तर्गताः।

Beginning:

श्रीगुरवे नमः ॥

कथं संकल्पसिद्धिस्यात् वेदव्यास कलौ युगे । धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं भोगसाधनम् ॥

End:

बीजं प्राणं च शक्तिश्व दृष्टिवश्यादिकं तथा। गायत्रीमंत्रयन्त्रे च प्राणस्थापनमेव च ॥ भृतदिक्पालबीजानि यन्त्रस्यांगानि वै दश ॥

Colophon: Nil.

Subject:

दत्तावेयकवदं संपूर्णम् । 1-6. Leaves अर्भणचकोद्धारः (सिद्धारिशोधनविधिः)। 1-3. ,, दत्तमन्त्राः, मधुमीसन्त्रः, माला, सन्ध्या, 4-12. ,, पञ्चाशनामस्तोतं च (उड्डामरे) दत्तसहस्रनामस्तोत्रम् संपूर्णं (स्कान्दे) । 1-7. ,, योगपीठन्यासः संपूर्णः । 182. ,, दत्ताष्ट्रीत्तरशतनः मस्तोतं संपूर्णम् । 3. ,, दत्तात्रेयप्रपञ्चार्थसारस्तोलम् (भगवत्पादकृतम् ) 4&5.

Total leaves 30.

Remarks:

मारुकेयमतिप्राचीना । पत्राणि कृमिदूषितानि । कानिचित्पत्राणि अतीव कृमिजग्धानि च ॥

# ॥ दत्तात्रेयविषयाः ॥ DATTĀTREYAVISAYĀH

தத்தாத்ரேயவிஷயங்கள்

Burnell's No. 12043. Substance — Palm leaf. No. of leaves—26. (8+10+6+2=26) N. of Granthas - 550. Script—Telugu. Incomplete. Author—?

Beginning:

अस्य श्रीदत्तात्रेयाष्टाविंशत्युत्तरशतदिव्यनामस्तोत्रमन्त्रस्य। त्रह्मा ऋषिः। अनुष्टुण् छन्दः।

End :

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदश्नवत् (ददासि यत्)। यत्तपस्यति कौन्तेय तत्क्ररुष्य भद्रपणम् ॥

Colophon:

इति श्रीदत्तात्रेयभगवत्क्रते वेदान्तशास्त्रे स्वात्मसंवित्युपदेशे निरंजनं नाम सप्तमसंक्षेपः ॥

Subject:

Sheets 1—8. विचाष्टीविश्वत्युत्तरशतनामस्तोत्रं। दत्ताष्टीत्तरशतनामस्तोत्रं। सप्तमातृकामन्द्वाः। स्त्रमातृकामन्द्वाः। दत्त्तषोडशाक्षरमन्त्रः, दत्तसन्ध्या च। दत्त्तषोडशाक्षरमन्त्रः, दत्तसन्ध्या च। दत्तकृतस्वात्मसंवित्युपदेशभागे 3-7 संक्षेपाः।

,, 6. श्रीरुद्रविधानेन शिवपूजाविधिः।
,, 1+i=2. वद्यज्यौतिषविषयः (अनुपयुक्तः)।

Totel leaves 26

Remarks:

अतिशिथिला खण्डितनष्टपत्ना कृमिजग्धा चेयं मातृका ॥

## ॥ चिदंबरसम्मेलनयन्त्रोद्धारः ॥ CIDAMBARASAMMELANAYANTRODDHĀRAH

சீ தம்பாஸம்மேளனயர்த்ரோத்தாரம்

Burnell's No. 12047. Substance—Palm leaf. No. of leaves—1-54+58—78+87—9!=75. (Leaves 55-57 & 74—96 Missing) Script—Telugu. No. of Granthas—2000. Incomplete.

Author - मकुटागमाद्यकः॥

Beginning:

... ... विशेषतः।

मन्त्रयागं महागौरि सावधानधिया शृणु ।। स्थानं चिद्म्वरं प्राप्य प्रासादं मन्त्रविग्रहम् ।

End:

सर्वे वा श्लोकमेकं वा श्लोकं श्लोकाधिमेव वा। यः पठेत शृणुयाद्वापि प्रेमपूर्णां फलं लमेत्॥

Colophon:

इति रहंस्याम्रायपादसूत्रभ — + + + ॥

Subject:

देवीपञ्चदशीसम्मिळिताः पतञ्जाले, व्याघ्रपाद, उपमन्यूपासिताः चिदंबरसभानटनसन्त्राः । तेषां यन्त्राणि ॥

नानाविधचिदंबरमन्त्राः । पञ्चाक्षरभेदाः । चिदंबररहस्यमन्त्रः । चिदंबरयंत्रपूजाविधिः । शिवकामेश्वरीपूजाविधिः, मन्त्राश्च । नित्यानुष्ठानक्रमः संपूर्णः । नानान्यासाश्च ॥

Remarks:

मात्रकेयमतीव प्राचीना कृमिजग्धा । आदौ पत्रमेकं नष्टं भाति, प्रारंभाद्शीनात् ।

### ॥ चिद्रस्वरक ल्पः ॥ CIDAMBARAKALPAH

சீதம்பாகல்பம்

Burnell's No. 12048. Substance — Palm leaf. No. of leaves —37. Script—Grantha. No. of Granthas —600. Complete.

Author- रहस्यपुण्डरीकपुरमाहात्म्यान्तर्गतः ।

Beginning:

श्रीपार्वत्युवाच--

चिदंबरमहानन्दनटन्म्तिप्रदर्शक । रहस्यानां रहस्यं यत् यन्त्रं पश्चाक्षरस्य तु ॥

End:

इत्थं चक्रस्य निर्माणं ताण्डवेश्वरभावनम् । गुरुवक्त्रेण यो वेत्ति सर्व(वें) श्वत्वमवाप्नुयात् ॥

Colophon:

इति रहस्यपुण्डरीकपुराणे अर्चनाचक्रप्रयोगो नाम षोडशोध्यायः ॥ Subject:

विदंबररहस्ययन्त्रं, पञ्चाक्षरयन्त्रं, प्रयोगयन्त्राणि, चिदंबर-पूजायंन्त्रं, चिदंबरनटेशयन्त्रं चेत्येतेषां प्रस्ताराः ॥ पञ्चाक्षर-मन्त्रभेदानां कथनावसरे द्रविडभाषापि दृश्यते ॥ 19, 20, पुटयो: शास्तृमन्त्राः दृश्यन्ते ॥

Remarks:

मकुटागमे तृतीयस्पन्दस्य, पुण्डरीकपुरमाहात्म्ये षोडशाध्यायस्य च सम्बद्धात्मेकयं मातृका । मातृकेयं कीटजग्धा ॥

## ॥ चिदंबरयन्त्रविधिः॥ CIDAMBARAYANTRAVIDHIH

சிதம்பா யந்திரவிதி

Burnell's No. 12049. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 11. Script—Tamil & Grantha. No. of Granthas—350. Complete.

Beginning : கீளம் பிசூ அகலம் பிரு. இதிவிரண்டு புறத்தி அம் ஏழு ஏழு பதம் கீக்கி கடுப்பத்தி விசாலமுண்டாகக் கொள்ளுவது.

End:

ऐश्वर्यशत्रुविषनाशपदेन ···
सिद्धं नाम ऋक्षपदयन्त्रनिरीक्षणानाम् ।
एवं तथोक्तविधिना विधिमन्त्रयुक्तं
पश्चाक्षरेषु पदकल्पविधिक्रमेण ।। औं ॥

Colophon:

इति श्रीमत्सानन्दसंहितायां चिदंबरसभायन्त्रविधिः पटलः॥ शिवचिदंबरेश्वराय नमः॥

Subject:

चिदंबरयन्त्रविधिः। 1—6 சடுகள் தமிழிலுள்ளவை. மற்ற 5 எடுகள் ஸம்ள்கிருதம்.

Remarks:-

मात्केयमतिशिथिला अतीव कीटजग्धा कचित् भमा नष्टा च ॥

## ॥ चिदंबरचक्रप्रस्तारः ॥ CIDAMBARACAKRAPRASTĀRAĦ

சீதம்பாசக்ரப்ரஸ்தாரம்

Burnell's No. 12050. Substance-Palm leaf. No. of leaves-

16. Script-Grantha & Tamil. No. of Granthas-350. Incomplete. Author-?

Beginning:

श्रीचिदंगरमहाचक्रप्रस्तार उच्यते ॥ रहस्यानां रहस्यं तत् सर्वचक्रोत्तमं भवेत ।

End:

मवायनिश्वाष्ठ् என்ற லிதூ உரு செடித்து வேப்பங் கொம்பு கொண்டு இ · · · · · ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves !. चिदंबरयन्त्रप्रस्तारभागः।

2-10. தமிழ் பஞ்சாக்ஷரமர் திரபேதங்கள்.

,, 11 & 12.

, 13 & 16. , சிதம்பாயர் தொளிதி.

Remarks:-

இந்நூல் மிகப்பழமையான **து. ஏடுகளின்** எ**ண்க**ள் தொடர்ந்ததாக இல்லே, ஆகவே பல ஓலேகளே ஒன் ஹ சேர்த் திருப்பதாகத் தோன் அ கிறது.

### ॥ चिदंबरयन्त्रविधिः॥ CIDAMBARAYANTRAVIDHIH

சதம்பாயர் திரவி தி

Burnell's No. 12051. Substance—Palm leaf. No. of leaves-ক-ঘ 19. Script—Grantha. No. of Granthas-175. Complete.

Beginning:

अथातस्संप्रवक्ष्यामि मन्त्रचक्रस्य नायकम् । यन्त्रं मन्त्रं महादेवि सर्वलोकैकशंकरम् ॥

End:

इत्यव समृद्ध संपूर्ण चिदंबरविधिस्तथा। इत्येवं चक्रिखितं कमन्तुसांगसमृद्धचित ॥ MANTRA ŠĀSTRA MANUSCRIPTS

शुभमस्तु ॥ रामगुरु विज्ञक्षकेक विक्रक्षक क्ष्मणं । राजतिगरीश्वरस्वहस्तिलिखितः ॥ जि ए एक.

Colophon:

इति मकुटागमे यंत्रपटलं चतुर्दश अष्टप्रन्धः ॥ ?

Subject :

चिद्रव्यरयन्त्ररचनाप्रकारकथनम्।

Remarks :-

मातृकेयं मकुटागमे चिद्म्बरयन्त्रविधिरूपात्मकभागमयी अति-शिथिला कृमिजग्धा च, कवित् विशीणी च।।

## ॥ कार्तवीर्यकवचादयः॥ KARTAVIRYAKAVACADAYAH

கார்த்தவீர்யகவசம் முதலியன

Burnell's No. 12052. Substance — Palm leaf. (別和意) No. of leaves — 99-110=12. Script — Grantha. No. of Granthas — 200. Complete.

Beginning:

कार्तवीर्यार्जनकाचं ॥ श्रीशिव उवाच— देवादिदेव सर्वज्ञ सर्वभ्तहिते रत । केन रक्षा भवेन्नुणां भूतानां विविधापदि ॥

End:

कार्तवीर्य महाबाहो जगद्रक्षापरायण । तस्य ? (रक्ष) मृषिकचोरेम्यो धान्यराशिमिमां प्रभो ॥

Colophon:
इति ओड्डामरेश्वरतन्त्रे उमामहेश्व(र)संवादे ईश्वरप्रोक्ते श्रीकार्तवीर्याजुनकवचन्नाम + + !!

Subject:

कार्तवीर्यार्जुनकवचं । कवचान्तिमभागः अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रा-त्मको भवति ॥ ततो मालामन्त्रश्च ॥

Remarks:-

मांतृकेयं श्रीताळपत्रात्मिका प्राचीना अत्यन्तं कृमिजग्धा च ॥

## ॥ कार्तवीर्यकवचादयः॥ KARTAVIRYAKAVACADAYAH

கார்த்தவீர்யகவசம் முதலியன

Burnell's No. 12053. Substance—Paim leaf. No. of leaves— —1—7+11 (=18) Script—Grantha. No. of Granthas— 1000. Complete.

Author- उड्डामरतन्त्र, महाभारत, विष्णुधर्मोत्तरेभ्यः संगृहीताः।

Beginning:

अस्य श्रीकार्तवीर्यकवचस्तात्रमहामन्त्रस्य । दत्तात्रेयभगवा-नृषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीकार्तवीर्यार्जुनो .....।

End:

वाराहं नारसिक्षं वा वामनं विष्णुभेव च । स्मरन् जपेदिदं स्तोतं सर्वदुःखोपशान्तये ॥

Colophon:

इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे पुराणे दालभ्यपुलस्यसंवादे अपामार्जन-स्तोत्रं नाम एकोनत्रिशोध्यायः।।

Subject:

Leaves 1-7. कार्तवीर्यकवचं दश्विधमन्त्राश्च ।

,, 5. भीष्मकृतकृष्णस्तवराजः (शान्तौ) ।

,, 6. वैष्णवापामार्जनम् (विष्णुधर्मोत्तरे) । अपामार्जनं तु वामनवराहंनृसिद्धाविष्णुस्तोत्तमन्त्रात्मकं भवति॥ MANTRA SASTRA MANUSCRIPTS 425
सर्वाभिचारश्चद्रभूतादिवाधानिवारकं सर्वरोगहरं सर्वविषम्रं
चेत्यभिहितम् ॥

Remarks: --

मातृकेयं अतिप्राचीना झर्झरा कीटजग्धा किचत् भग्ननष्टपत्रैक-देशा च ॥

## ॥ कार्तवीर्घकवचादीनि ॥

KARTAVĪRYAKAVACĀDĪNI

கார்த்தவீர்யகவசம் முதலியன

Burnell's No. 12054. Substance—Palm leaf. No. of leaves

— 8. Script — Grantha. No. of Granthas — 250.

Complete.

Author - उड्डामरतन्त्रस्कान्दपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जुनस्तोत्रमहामन्त्रस्य दत्तात्रेयभगवानृषिः। अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकार्तवीर्यार्जुनो देवता॥

End:

प्रस्थाने चत्वरे चैव इक्षम्ले नदीतटे । संध्यायां राजभवने विरूपार्श्व ... ॥

Colophon:

Subject:

कार्तवीर्याजीनकवचम् , श्रीरुद्रकवचम् , श्रीगणेशकवचं च (वल्लभेशं)॥

Remarks:—
मातृकेयमितप्राचीना झझरा अत्यन्तं कीटजग्धा | पत्राणि
भग्नानि नष्टानि च ॥

# ॥ कार्तवीर्यार्जनकवचादयः॥

### KARTAVIRYARJUNAKAVACADAYAH

**கா**ர்த்தவீர்யார்ஜு கவசம்மு தலியவை

Burnell's No. 12055. Substance—Palm leaf. No. of leaves—16. Script—Grantha. No. of Granthas—480. Complete.?

Beginning: ?

End: ?

Colophon: ?

Subject: ?

Remarks:-

मातृकेयं कृमिभक्षणेन स्वरूपनाशमुपगता खण्डान्येवावशिष्टानि । मातृकयानया न किमपि प्रयोजनम् ।।

# ।। कार्तवीर्धकवचादिकम् ।। KĀRTAVĪRYAKAVACĀDIKAM

கார்த்தவீர்யகவசம் முதலியது

Burnell's No. 12056. Substance—Palm leaf. No. of leaves—
17. Script—Telugu. No. of Granthas—225. Incomplete.
Author— उड्डामरतन्त्रान्तगर्तम्।

Beginning :

अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जनकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य । दत्तात्रेय-भगवानृषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीकार्तवीर्यो देवता ॥

End:

अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जुनमहामन्त्रस्य । दत्तात्रेयभगवानृषिः। अनुष्टुप् छन्दः । श्रीकार्तवीर्यार्जुनो महा ... ... ... देवता ॥ + + + ॥

Colophon: ?

Subject:

कार्तवीर्यार्जुनकवचं, मन्त्राश्च ॥

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना, अतीव कीटजग्धा, विशीणी च ॥

# ॥ कार्तवीर्यार्जनकवचम् ॥

### KARTAVIRYARJUNAKAVACAM

கார் த் தவீர்யார் ஜு கவசம்

Burnell's No. 12057. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-11. Script — Grantha. No. of Granthas — 175. Incomplete.

Author — उड्डामरतन्त्रान्तर्गतम्।

Beginning:

कार्तवीर्यार्जनसन्त्रस्य दत्तात्रेयभगवानृषिः। अनुष्टुप्छन्दः। श्रीकार्तवीर्यार्जनश्रक्रवर्ती च देवता।।

End:

शत्रुप्तदशाश्वतदश्र्रदशंखभृद्योगिवस्त्रभः । महाभागवतो धीमान् महाभयविनाशनः ॥ असाद्ध्यवित्र + + + + ॥

Colophon: ?

Subject:

कार्तवीर्यमालामन्त्रः । कार्तवीर्यकवर्ष । कवचस्यान्तिमभागात्मकं असमप्रं नामस्तोत्रं च 108 ॥

Remarks:-

मात्रकेयमितप्राचीना कीटविद्धा खण्डितपत्रा अन्तिमभागद्दीना च ॥

### ॥ शिवसहिन्नस्तोत्रादयः ॥ ŚIVAMAHIMNASTOTRADAYAH

சிவ மஹிம்ஈஸ்தோத்ரம் முதலியன

Burnell's No. 12058. Substance—Palm leaf. No. of leaves—3+5+1+12+23(=44). Script—Telugu. No. of Granthas—900. Incomplete.

Beginning:

महिम्नः पारं ते परमिवदुषो यद्यसद्यी
स्तुतिब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्विय गिरः ।
अथावाच्यस्सर्वस्त्वमितपरिणामाविध गृणन्
ममप्येष स्तोत्रैर्हर निरपवादः परिकरः ॥

End:

धृलिधृमादिभिर्घूणे तथा सर्वेषु तद्गुणैः । तस्माच्छुद्धेन्द्रियो नित्यं मनसा भावयन् जपेत् ॥

Colophon:

इति श्रीमहाशैवतन्त्रे अतिरहस्ये आकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धि-प्रदे उमामहेश्वरसंवादे शंकरेण विरचिते क्षुद्रनिवारणदान-विधानं नाम पञ्चदशोपदेशः ॥

Subject:

Leaves 1-3 शिवमहिम्नस्तवे -8 श्लोकाः।

,, 4-8 कार्तवीर्यमन्त्रांगन्यासः।

,, 9 बगळास्तात्रभागः (एकमेव पत्नं। तत्रापि भागो नष्टः)।

,, 10—21 त्रिपुरासहस्राक्षरीमाळात्रयं समग्रं।

, 22-44 दुर्गाकल्पः । बहवो मन्त्राः प्रयोगाश्च वर्तन्ते । आकाशभैरवकल्पे 9-16 उपदेशात्मको भागः । आदिमनवमोपदेशे मन्त्रा भवन्ति । अन्तिमः 16 सपदेश असंपूर्णश्च ॥ Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना अतीव कृमिजग्धा मृषकजग्धबहुपत्रभागा च ॥

### ।। हरिहरस्तुत्यादयः ॥ HARIHARASTUTYADAYAH

ஹரிஹாஸ்துதி முதலியன

Burnell's No. 12059. Substance -Palm leaf. No. of leaves-90. Script-Granths. No. of Granthas-675. Complete.

Beginning:

| तरुणविधुक · · · |              |
|-----------------|--------------|
|                 | नित् ।       |
| नगवर तन         |              |
| on roa          | भूषं भजामि ॥ |

End:

सौवर्णे तालवर्षे मणिगणखचिते गोघृताक्तान् सपकान्
भक्ष्यान्भोज्यान्बलेद्यान् अपरिमितमहं शोष्यमनं निधाय ।
नानाशाकैरुपेतं मधुगुडसिहतं सुद्धिक्षीरपानीययुक्तं
तांबुलं चात्मालिङ्गे प्रतिदिवसमहं मानसं कल्पयामि ॥

Colophon: ?

Subject :

Leaves 1-6 表代表表表情: 1

,, 7—5। कार्तवीर्यमन्त्रकवचमालामन्त्राः।

,, 52& 53 दत्तात्रेयकवचम् ।

,, 54—57 लक्ष्मीस्तुतिः इन्द्रकृता ।

,, 58—60 प्राणप्रतिष्ठा।

,, 61 ग्रुलिनीमन्त्रमात्रम्।

" 62-67 नीछकण्ठवीरभद्रमन्त्राः।

- ,, 68 भैरवमन्त्रः।
- ,, 69-70 शिवस्तुतिः।
- ,, 71-77 शिवाष्ट्रोत्तरशतनामानि ।
- ,, 78-80 भवाद्यष्टोत्तरशतनामानि ।
- ,, 81-90 शिवस्तुतिः।

Remarks :-

मात्रकाया अस्याः पत्राणि समन्ततः क्रिमिभक्षणेन नष्टानि । प्रायेण प्रतिपत्नमधीधिको भागो नष्टः ॥

# ॥ कार्तवीर्यकल्पः ॥ KARTAVIRYAKALPAH

கார்த்தவீர்ய கல்பம்

Burnell's No. 12060. Substance— Palm leaf. No. of leaves —28. Script — Teiugu. No. of Granthas — 700. Author— विष्णुधर्मान्तर्गतं।

Beginning:

... ार्वधानं श्रीकार्तवीर्यस्य रथांगपाणेः। चोरारिवैरिग्रहवैकृतादिविनाशकं सर्वसमृद्धिदं च

End:

सप्तद्शाक्षरी- ओं नमा भगवते कार्तवीयार्जुनाय हुंफर्।।

Colophon:

इति विष्णुधर्मे कार्तवीर्यार्जुनकल्पे जपविधिर्नाम षष्ठः पटलः।

Subject:
बहवः कार्तवीर्यमन्ताः ॥ यन्त्राणि । प्रयोगाः । सिद्धिक्रमः ।
अतिविस्तृतावरणपूजाक्रमः । होमाः । अन्यत्न दुर्लभा मन्त्राश्च
वर्तन्ते ॥

Remarks:-

माहकायामस्यां पत्नाणां द्वैविध्यं दृदयते । प्रायशः कृमिभक्षणेन प्रतिपत्नं भागो नष्टः । विष्णुधर्मोत्तरे ।—6 पटलाः सन्ति । (पटलसंख्या चिन्त्या ?) 1—18 पत्रेषु विष्णुधर्मोत्तरे 1—6 पटलाः सन्ति । ततः 12 पत्राणि सन्ति । तत्रत्यो विषयः कस्माद्रन्थात् गृहीत इति न ज्ञायते ॥ अन्तिमं सार्थपत्रं प्रन्थाक्षरात्मकम् ॥

# ॥ कार्तवीर्यार्जनकवयम् ॥ KARTAVIRYARJUNAKAVACAM

கார்த்தவீர்யார்ஜு கவசம்

Burnell's No. 12061. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 1-18. Script — Grantha. No. of Granthas — 375. Complete.

Author — उड्डामरतन्त्रान्तर्गतम्।

Beginning:

अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जनमहामन्त्रस्य दत्तातेयभगवानृषिः । अनुष्टुप्छन्दः । कार्तवीर्यार्जना देवता ॥

End:

येन संरक्षते देवि कालेन।पि न जीर्यते । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कत्रचं धारयेत्सुधीः ॥

Colophon:

ः इत्युड्डामरेश्वरे तन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे त्रयोदशोध्यायः॥

Subject :

कार्तवीर्यार्जुनकवचं, कवचस्य मध्यभागे अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं, अन्ते विस्तृता फलश्रुतिश्च ॥

Remarks :-

मातृकेय प्राचीना अतीव कीटजग्धा विशीर्णा च ॥

### ॥ बडबानलादिशनत्राः ॥ BADABANALADIMANTRAH

படபாலாதிமக்திரங்கள்

Burneit's No. 12062. Substance — Palm leaf. No. of leaves — 66 Script—कर्णाटकलिण्युपेता आन्ध्री No. of Granthas—1000. Complete. Author—?

Beginning:

श्रीचेत्रमिष्ठिकार्जुनिलंगाय नमः ॥ अस्य श्रीबडगानल-मन्त्रस्य । दर्धाचिऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । वीरभद्रो देवता ॥

End:

मवायशि(न)मन्त्रेण सदा विद्वेषणं विदुः। वाशियन(म)मन्त्रेण मोहनं साधनं भवेत्॥

Colophon: ?

Subject:

बडवानल, वीरभद्र, श्रास, श्रीकण्ठ, उमामहेश्वर पञ्चाक्षरादिशिवमन्त्राः । देवीपञ्चद्शी, शरभ, अन्नपूर्णा, भुवनेशी,
त्रिपुरामन्त्राः । मन्मथमनुसूर्यमहेश्वरस्कन्द्शिवागस्त्यचकपाण्याख्यविद्याष्ट्रकं । शैवन्यासः । वाला, शरभ, राजमातंगी
पञ्चाक्षरप्रभेदमन्त्राः । पञ्चाक्षरचकं, शांभवीचकदेवतामन्त्रमालिका, चिदंबरसभानटनमन्त्रः, शिवपंचमुखोत्पन्तमृतिन्यासः, चिदंबरचक्रमन्त्राः, शरभचक्रद्वयं, पञ्चाक्षरमन्त्रप्रभेदाश्च ॥ चिदंवरचक्रमन्त्रस्तु विमलागमोद्धदः ॥

Remarks:--

मातृकेयमीतप्राचीना, कीटविद्धा कचित् नष्टपत्रैकदेशा च

# ॥ षट्त्रिंशत्तत्वन्यासादयः॥

### SATTRIMŠATTATVANYĀSĀDAYAH

ஷட்த்ரிம்சத்தத்வக்யாஸாதிகள்

Supplemental No. 829. Burnell's No. 12063. Substance — Palm leaf. No. of leaves 55. (1-47+2+6=55). Script—Grantha. No. of Granthas—500. Complete. Author—?

Beginning:

अस्य श्रीतत्वन्यासस्य दक्षिणामूर्तिः ऋषये नमः । प्रिकारिक विकास । श्रीपरांबादेवताये नमः ॥

End:

#### Addendum in Page 432

Burnell's No.

Supplemental Nos.

12008-12062

774 to 828

| ,,   | * 1        | o                                |
|------|------------|----------------------------------|
| "    | 16-19.     | गणेशन्यासः।                      |
| • ,, | 20-22.     | त्रहन्यासः ।                     |
| "    | 23-25.     | नक्षत्रन्यासः ।                  |
| 77.  | 26-40.     | योगिनीन्यासः ।                   |
| 177  | 41-42.     | राशिमातृकान्यासः ।               |
| ;,   | 43-47.     | पीठमातृकान्यासः।                 |
| ,,   | 1-2.       | नवमणिमाला (परमशिवाचार्यस्तुतिः)। |
|      | 1-6.       | नवप्रहऋद्धान्ताः।                |
| 55   | ALINE SELL |                                  |

### ।। बडवानलादियन्त्राः ॥ BADABANALADIMANTRAH

படபாலா திமக் திரங்கள்

Addendum in Page 43

Burnett's No. 12062. Substance — Palm leaf. No. of leaves — 66 Script—कर्णाटकलिण्युपेता आन्ध्री No. of Granthas—1000. Complete. Author—?

Beginning:

श्रीचेन्नमिक्किर्जार्जनिलंगाय नमः ॥ अस्य श्रीवडगानल-मन्त्रस्य । दधीचिऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । वीरभद्रो देवता ॥

पद्धाक्षरप्रभेदमन्ताः । पद्धाक्षरचक्रं, शांभवीचक्रदेवता-मन्त्रमालिका, चिदंबरसभानटनमन्त्रः, शिवपंचमुखोत्पन्न-मृर्तिन्यासः, चिदंबरचक्रमन्त्राः, शरभचक्रद्वयं, पद्धाक्षरमन्त्र-प्रभेदाश्च ॥ चिदंवरचक्रमन्त्रस्तु विमलागमोद्धतः ॥

Remarks:--

मातृकेयमीतप्राचीना, कीटविद्धा कचित् नष्टपत्रैकदेशा च

# ॥ षद्त्रिंशत्तत्वन्यासादयः ॥ SATTRIMŠATTATVANYĀSĀDAYAH

ஷட்த்ரிம்சத்தத்வக்யாஸாதிகள்

Supplemental No. 829: Burnell's No. 12063. Substance — Palm leaf. No. of leaves 55. (1-47+2+6=55). Script—Grantha. No. of Granthas—500. Complete. Author—?

#### Beginning:

अस्य श्रीतत्वन्यासस्य दक्षिणामूर्तिऋषये नमः । पंक्तिच्छन्दसे नमः ॥ श्रीपरांबादेवतायै नमः ॥

End:

केतुं कुण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुपद्भिरजायथाः ॥ केतुस्तोत्रमन्त्रस्य प्रियंवद ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । केतुर्देवता ॥

Colophon:

केतुस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

#### Subject:

षट्त्रिंशत्तत्वन्यासः । Leaves 1-4. योगपीठन्यासः । 5-13. पूर्वषोढान्यासः । 14-15. ,, गणेशन्यासः । 16-19. " ग्रहन्यासः। 20-22. ,, नक्षत्रन्यासः । 23-25. योगिनीन्यासः । 26-40. राशिमात्कान्यासः। 41-42. पीठमात्कान्यासः। 43-47. नवमणिमाला (परमशिवाचार्यस्तुतिः)। नवप्रहऋद्धान्ताः । 1-6. 55

Remarks :-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना कीटजग्धा च।

# ॥ संविन्मन्त्रादयः ॥ SAMVINMANTRADAYAH

மைப்விர்மர்த்ரா திகள்

Supplemental No. 830. Burnell's No. 12064. Substance—Palm leaf. No. of leaves—51. (1-3+1-29+38-16=51). Script—Grantha. No. of Granthas—600. Complete.

Beginning:

पीत्वा संविन्मुक्तशापं स्मृत्वा ध्यायेत्।।
सद्यः प्रकाशिनि सदाशिवधर्मपति
संवित्स्वरूपिणि समाश्रितकल्पवाछि।
कोणत्रयेशि कुलतन्त्ररहस्यमुद्रे
स्वच्छ...भैरवि परे तिपुरे प्रसीद ॥

End :

अं सर्वमोहिन्यै दिश्च विदिश्च मां रक्ष रक्ष ॥ हरिः औं ॥ ग्रुभमस्तु । गुरुभ्यो नमः । श्रीकृष्णहस्तेन लिखितम् ॥

Colophon :

सरस्वतीपूजा समाप्ता (in leaf No. 56.) ॥ Subject:

Leaves. 1-3. संवित्सेवनमन्त्रः।

,, 1—29. दिग्बन्धन, प्रत्यंगिरा, शरभ, अग्निदुर्गा, मृत्यु-लांगल, मृत्युंजय, सुदर्शन, बीरनृसिह्ममाला-। मन्त्राः। त्रिपुरामाला। लिलतात्रिशतीनामावलिः॥ सन्तानगोपाल सुदर्शन शरभयन्त्राणि च॥

,, 38 -56. दक्षिणामूर्यष्टकं । मन्मथ, शुद्धविद्या, बाला,

द्वादशाधीमातंगीपूर्वक देवीपंचदशी, बगळा, वाराही, वहक, तिरस्करिणीपूर्वकानित्याक्किना, लोपामुद्रोपासितमंत्राः । भुवनेशी, अन्नपूर्णा, कामकलामन्त्राः । गणपति, गुरुपादुका, परमगुरु, परमाष्ठिगुरु, कामपीठ, पूर्णगिरिपीठमन्त्राः ॥ सरस्ततीपूजाकलपश्च ॥

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना कीटजग्धा च ॥

### ॥ <mark>रारभविषयः</mark> ॥ ŚARABHAVISAYAH

#### சரபவிஷயம்

Supplemental No. 831. Burnell's No. 12065. Substance—Palm leaf. No. of leaves—70. (3+4+2+5+3+4+13+8+4+2+1+2+3+2+2+7+4+1=70). Script—Grantha. No. of Granthas—900. Complete.

Beginning :

शुक्कांबरधरं + शान्तये ॥ अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जनमहामन्त्रस्य । दत्तात्रेयभगवान् ऋषिः । अनुषुष् छन्दः ।

End:

आकाशमुदरं नाभिरन्तरिक्षं कटिरिन्द्रियाणि जंघा। प्राजापत्यं कैलासमलयावूरू विश्वेदेवा जानुभ्यां।।

Colophon: Nil.

Subject:

कार्तवीर्यमन्त्र, कवच, गोपालविंशत्यक्षर, कृष्णगायती, आसन, मन्ताः। आदित्यहृद्य, कवच, अष्टोत्तरशतनाम, गायतीहृद्य, शिवकवचस्तोत्नाणि। ब्रह्मयहाः। सन्ध्यावन्दनं। सुदर्शन, गरुत्मन्मन्तौ। अन्नपूर्णा, सद्योजातादिपव्रसुख, शिवसुजंग, सौन्दर्यलह्री, शिवकामसुन्दरीस्तुतयः॥ Remarks:

मारकेयं किञ्चित् शिथिला कीटजग्धा च। नात्र कोपि शरभ-विषयो दृश्यते ।।

#### ।। शर्भकवचाद्यः।।

### **SARABHAKAVACĀD**AYAH

சாபகவசம்மு தலியவை

Supplemental No. 83?. Burnell's No. 12066. Substance—Palm leaf. No. of leaves — 27 (7+1+10+6+2+1=27)
Script—Grantha. No. of Granthas—650. Complete.

Beginning:

नार : बागपति, गुरुराङ्का, परमगुरु,

ओं अस्य श्रीकरभेश्वरकवचल्तोत्रमन्त्रस्य । सदाधिव ऋषिः । बृहती छन्दः । भगवान् क्षरभेश्वरो देवता ॥

End:

आयातयातेन भवांबुराशी जातो सहानेव सम प्रयासः।
मोक्षाय नाथस्य पदप्रसादात् अंगीकृतः संप्रति कौलमार्गः॥
Colophon:

इति श्रीरुद्रयामले गौरीशिवसंवादे शिवशोक्तं त्रैलोक्यमोहनकवचं संपूर्णम् ॥ (in leaf No. 10)

Subject:

Leaves 7. शरभकवर्च, मन्त्रदोषाः ।

- ,, 1. यन्त्रवयं (तृतीयं प्रत्यंगिरायंत्रं)।
- ,, 10. देवीत्रैलोक्यमोहनकवचप ।
- ,, 6. बगळास्तुतिः, मातंगीध्यानं, मन्त्रः, महाशुकमन्त्रश्च !
- ,, 2. प्रत्यंगिराऋड्यान्त्राः ।—10. वर्गाः, नित्याकवचं, रक्षायन्त्रं, कौळप्रशंसा च ।
- ,, यन्त्रचतुष्टयं, माध्वीकल्पनमन्त्रः, कौळसार्गप्रशंसा च।

Remarks :-

मातृकेयं समीजीना कीटजग्धा च।

### ॥ श्रीविद्यापद्धतिः॥ ŚRĪVIDYĀPADDHATIH

#### ஸ்ரீவித்யாபத்ததி

Supplemental No. 833. Burnell's No. 12067. Substance—Palm leaf. (ਅੰਗਲਂ) No. of leaves 156. (2+87+3+6+11+11+7+8+14+2=156.) Script—Telugu. No. of Granthas—2750. Incomplete.

Beginning:

गुरुभ्यो नमः ॥ ग्रुभमस्तु ॥ औं ब्राह्मे ग्रुह्ते ब्राह्मणो ग्रुक्त-स्वापः पापविलोपाय परमशिवरूपं गुरुमिसृत्य मूलादि-विलपर्यन्तं तटित्कोटिकडारां तरुणदिवाकर।पंजरां ज्वलन्तीं मूलसंविदं ध्यात्वा + + ॥

End:

सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी । चित्कलानन्दकालेका प्रेमरूपा प्रियंकरी ॥ नामपारायणप्रीता नन्दि + + ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामछे उसामहेश्वरसंवादे अन्नपूर्णापंचाशिकाकरूपवही-नामधेयस्तोत्रं संपूर्ण (in leaf No. 36)।

#### Subject:

| Leaves | 2.       | कालचक्ररचनाविधिः।                     |
|--------|----------|---------------------------------------|
| ,,     | 1-87.    | श्रीविद्याहिकम् ।                     |
| ,,     | 8.       | रिममाला, सूक्तं च।                    |
| "      | 6.       | देवीस्तुतिः।                          |
| ,,     | 11.50    | अनुत्तरविद्या ( ८४७ आम्नायदेवताः )।   |
| ,, (   | +2=11.   | ललितात्रिशती, गुरुपरंपरास्तुतिश्च ।   |
|        | 2+4+1=7. | असंगतविषयमध्यगतं त्रैलोक्यमोहनकवचम् । |
| 7,0    | 8.       | ललितासहस्रनामफलश्रुतिः ।              |

#### 498 A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

14. प्रत्यंगिराप्रयोगः ।

,, 2. तीर्थप्राशनमन्त्रः, सहस्रनामभागश्च ।

Remarks:-

,,

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना कीटविद्धा च।

# ॥ श्रीचकपूजाविधिः॥ ŚRĪCAKRAPŪJĀVIDHIH

### ஸ்ரீசக்ரபூஜாவிதி

Supplemental No. 834. Burnell's No. 12068. Substance—Palm leaf. No. of leaves—30 (26+4=30). Script—Telugu. No. of Granthas? Complete.

Beginning:

जन्मना जायते ... ... । अखण्डमण्डलाकारं बाह्म ... ... ... । ... ... ऐं हीं कीं आदिनाथपरमशिवश्री०

End:

वडुकाय वर्लि निवेद्य भैरवानुज्ञां प्राप्य श्रीपात्रमसृतमन्त्रेण स्वीकृत्य शान्तिस्तवं पठेतु ॥ यदिच्छं विहरय ॥ १

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-26. श्रीचक्रपूजाविधि:।

4. द्त्तात्रेयकवचादिभागाः।

Remarks:-

मारकेयं कृमिजग्धा प्रान्तेषु मूषकभक्षणेन प्रणष्टविषया च ॥

### ॥ वाग्वादिनीमन्त्रादयः॥

### VĀGVĀDINĪMANTRĀDAYAH

வாக்வா திநீமக்திரம் முதலியவைகள்

Supplemental No. 835. Burnell's No. 12069. Substance—Palm leaf. No. of leaves—136. Script—Telugu. No. of Granthas—2500. Incomplete.

Beginning:

ठठठ मतिता बाह्यावरणपदेषु क्षिपेत्। मध्येमाणिक्यं मणि-विद्वमं शुष्परागं सदिन्द्रे वित्रस्वति वैद्वर्यं + + ॥

End:

ब्रह्माणीसहितः पूर्वे द्वारे मां परिरक्षतु । बर्ल मे चाम्निदिग्मा ... ... ।।

Colophon:

इति स्कन्दपुराणे सिद्धविनायककरूपं संपूर्ण ।। (in leaf 36) Subject:

वाग्वादिनी, लक्ष्मी, त्वरिता, नित्या, वन्नेश्वरी, अश्वारूढा, अन्नपूर्णा, पद्मावती, दुर्गा, त्रिपुरा, वाला, नित्या, मातंगी, मन्त्राः ॥ गणेश, पृष्ठीश, हेरंब, सर्वदुःखप्रशमनगणेशमन्त्राः । सुन्नह्मण्य, चन्द्र, विद्या, आदित्य, सूर्यत्र्यक्षरी, जातवेदो, वासुदेव, दिधवामन, राघव, वराह, धरणी, नृसिह्म, सुदर्शन, कृष्ण, मन्मथ, मन्त्राः । पञ्चाक्षर, मृत्युंजय, दक्षिणामूर्ति, नीलकण्ठ, अर्धनारीश्वर, अघोरमन्त्राः । भद्रा, प्राणप्रतिष्ठा, धूमावती, गरुडमन्त्राः । चिन्तामणिप्रयोगः । सिद्धविनायक-कल्पः । वाराहीप्रयोगा असमप्राः । नित्याक्रमाख्या श्रीविद्यापूजापद्धतिः । शान्तिकल्याणकपूरपञ्चमीस्तवाश्च । (पञ्चमीस्तवोऽसमाप्तः) ॥

Remarks:-

प्राचीनेयं मातृका ॥ 1-49 पत्रात्मको भागः एकेन लिखितः विशी-

णैः अतीत्र कृमिजग्धः मृषिकजग्धश्च ततः ! 1-68 पत्रात्मको भागः अन्येन विलिखितः नित्याक्रमाख्यः श्रीविद्याविषयकः । अतिसमीचीनास्य स्थितिः । अक्षराणि च रम्याणि । अन्ति-मिर्रशष्टो भागः अपरेण लिखितः किञ्जिदिव कृमिजग्धश्च । तथाप्यस्य स्थितिस्समीचीना ॥

# ॥ श्रीविद्यापद्धतिः॥ ŚRĪVIDYĀPADDHATIH

### ஸ்ரீவித்யாபத்ததி

Supplemental No. 836. Burnell's No. 12070. Substance—Palm leaf. No. of leaves—54. Script—Telugu. No. of Granthas-1000. Complete.

Beginning:

श्रीशारदांबाय(यै) नमः ॥ बाह्ये मुहूर्ते चोत्थाय कृत-शोचाचमनः दन्तधावनमुखप्रक्षालनवस्त्रोद्धर्तनक्रियानन्तरं आचम्य उक्तमार्गेण आसने उपविश्य० ॥

End:

यथास्थाने पात्रं निश्चिष्य पश्चमुद्रानमस्कारं कृत्वा खेचरी-मुद्रां बद्ध्वा प्रुष्पादिकमाश्रावय ? शुचौ + + तश्री-परासंपुटितश्रीविद्यापद्धति संपूर्णम् ॥ श्रीराजराजेश्वरा-(श्वर्य)पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Remarks:-

मात्रकेयमत्यन्तं कीटजग्धा अतिझर्झरा जीर्णप्राया च ॥

### li त्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धतिः ॥ TRIPURASUNDARĪPŪJĀPADDHATIH

த்ரிபு**ரஸ**ுக் தரிபூஜாபத்ததி

Supplemental No. 837. Burnell's No. 12071. Substance—Palm leaf. No. of leaves—17. Script—Telugu. No. of Granthas—1000. Complete.

Author-सदाशिवेन्द्रः (शिवपार्वतीसंवादात्मिका )।

Beginning:

... ... स्मन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः । न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥ ४२ ॥

End:

एह्येहि वारुणीदेवि महामांसचरुप्रिये । सर्वविद्यामये देवि सु...देवि नमोस्तु ते ॥

Colophon:

इति श्रीमत्सदाशिवेन्द्रविरचिते त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधानपद्धत्यां कुल-पा पाद्यान्तरपूजातत्वत्वयविधानं नाम चतुर्थः पटलः ॥ (in leaf 14)

Subject:

Leaves 2 देवीमंगलध्यानं (राजराजेश्वरीतंत्रे)।

,, 3—14 त्रिपुरसुन्द्रीपूजाविधिः।

,, 14-17 स्त्रीणामधिकारनिर्णयः, सुत्रपद्धतिश्च।

Remarks:—
मातृकेयमतिप्राचीना झईरीभूता अतीव कीटजग्धा किश्चिदिब
भगना नष्टा च ॥

# ॥ श्रीविद्यागणेशकल्पः॥ SRĪVIDYĀGANESAKALPAH

ஸ்ரீவித்யாகணேசகல்பம்

Supplemental No. 838. Burnell's No. 12072. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—149. (20+129=149) Script—Grantha. No. of Granthas—1800.

Author- आकाशभैरवकल्पान्तर्गतः।

Beginning:

शुक्रवारे चतुर्देश्यां भानुवारे खजन्मभे।
एकनेत्रं तु रुद्राक्षं पूजयेद्यदि मानवः।।
तस्य द्रव्यप्रदा लक्ष्मी गौरी तत्रैव तिष्ठति।

End:

अथ पूजां समाधाय स्तोत्रान्तां कुलनायकः ।
प्रसादं साधकैस्सार्थं स्वीकृत्वा मोक्षमाग्मवेत् ॥
तत्र्रकारमहं वक्ष्ये सर्वतन्त्रपुरस्कृतम् ॥
इतः परमन्नपूर्णातत्वानन्दतरंगिणी सप्तम उल्लासः ॥

Colophon:

इति नारिकेलबलिः (in leaf 144)। इति महाशैवतन्त्रे अतिरहस्ये आकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षासिद्धिप्रदे उमासहेश्वरसंवादे शंकरेण विरचिते राज्यलक्ष्मीपीठिकायां विद्यागणपतियंत्रविधानं नाम एकाशीतितमः पटलः ॥

#### Subject :

Leaves 1-4 एकमुखरुद्राक्षकल्पः, धातुवादश्च ।

- ,, 5—12 स्लिनी, अञ्चनस्लिनी, देवताकर्षण, चिदंबर-पञ्चाक्षर, रेणुका, सिद्धमातंगी, माहेन्द्री, आपदुद्धारण(माला)मन्त्राः । श्वेतपाषाण-वन्धनं वादिकिया च ॥
- ,, 13-20 लघुरयामलामन्त्रः, वर्म च (वर्म असमग्रं)।
- ,, 1—82 श्रीविद्यागणेशकल्प: (आकाशभैरवकल्प-कौमारसंहितयोः सङ्कालितः)।
- " 83—129 तत्वानन्दतरंगिणी (दुर्गाविषयाः) । (तत्र ग्रुभाग्रुभज्ञानाय बलिदानविधिः, सर्वश्चद्र-निवारकनारिकेलबालिश्च विशिष्यते)

日本

Remarks:-

्मात्केयमतिप्राक्तनी कीटविद्धा कचिद्भग्ना च ॥

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधिः (श्रीचकपूजाविधिः) ॥ TRIPURASUNDARĪPŪJĀVIDHIH

·த்ரிபுரஸுந்தரிபூஜாவிதி

Supplemental No. 889. Burnell's No. 12073. Substance—Palm leaf. No. of leaves—35. Script—Grantha. No. of Granthas—630. Complete.

Author -- भट्टपिनाकपाणिः।

Beginning:

यथाविधि श्रीचकं संलिख्य समुचिते सलिलशोधिते पीठे निधाय शुचौ देशे प्राङ्मुख डदङ्मुखो वा आसने उपविश्य श्रीगुरुं नमस्कृत्य + ॥

End:

पञ्चशक्ति चतुर्वन्हि तद्विलासात्मकं महः। बिन्दुत्रिकोणवस्वाशायुग्मलोकाश्रवस्वरम्॥

Colophon:

इति श्रीभट्टापिनाकपाणिविरचिते त्रिपुरासारे अर्चाविधिपटळ-स्समाप्तः ॥ ग्रुभमस्तु ॥ (in leaf No.)

Subject :

Leaves 9 श्रीचक्रपूजाविधिः।

,, 14 अर्चाविधिः (त्रिपुरासारे)।

,, 2 गौरीद्शकं।

,, 6 भूतशुद्धिः; पुंष्पांजलिमन्त्रश्च ।

,, 1 अन्नपूर्णीष्टाक्षरमन्त्रः।

,, 3 पञ्चिविंशतिकछान्यासः, करांगन्यासः आदित्यकवच-भागश्च । Remarks: -

मातृकेयं अत्यन्तं कृमिजग्धा विशीणी खण्डिता नष्ट्रपत्नभागा च ॥

### ।। चिपुरसुन्दरीपूजाविधानस् ॥

### TRIPURASUNDARIPŪJAVIDHĀNAM

த்ரிபுரஸ<sub>ுக்</sub>தரிபூஜாவிதாக**ம்** 

Supplemental No. 840. Burnell's No. 12074. Substance—Palm leaf. No. of leaves—28. Script—Grantha. No. of Granthas—450. Incomplete.

Beginning:

श्रीबालापरमेश्वर्ये नमः ॥ ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ...

End:

एवं दश्चदिक्षु इन्द्रादीनां सभीपे सन्तर्ण्य चतुश्चं वाभ्यच्यं चतुर्द्वारेषु चतुष्कोणेषु च सन्तर्पयेत् ॥

Colophon: -?

महार्गावाचा

Subject :

त्रिपुरापूजाविधि:।

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटजम्धः च

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीप्जाविधिः ॥ TRIPURASUNDARĪPŪJĀVIDHIH

த்ரிபுரை ந்தரிபூஜாவிதி

Supplemental No. 841. Burnell's No. 12)75. Substance— Palm leaf. No. of leaves—25. Script—Telugu. No. of Granthas—650. Incomplete. Beginning:

अं श्रीमहागणपतये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ प्रातः प्रबोधकालमहमिति यहामन्त्रात्मकस्यात्मनमाधान-मनुस्मृत्य + + ॥

End:

मह हिअअ चक्रशाओं तुह तणु घोरं तदीअ णाहस्स । पचकख महिळसइ माआ रअणी समाउळो देवि ॥

Colophon:

इत्यष्टांगन्यासः ॥ (in leaf No. 20.)

Subject :

Leaves 1-5. देवीत्रिकालसन्ध्याविधि: 1

6-11. हृद्यीकरणं, पिण्डशांभवपरान्यासाः ।

,, ।।. गुरुस्तुतिः।

,, 12-14. संपत्करीस्तुतिः।

,, 15-23. अष्टांगपंचांगन्यासाद्यः।

,, 24. मूलाधारलक्षणं, तत्रस्यदेवीस्तुतिश्च !

25. महिषमर्दिनीस्तुतिः ।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना । स्थितिश्वास्यास्समीचीना ।

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधानम् ॥ TRIPURASUNDARĪPŪJĀVIDHĀNAM

த்ரிபுரஸுந்தரிபூஜாவிதாகம்

Supplemental No. 842. Burnell's No. 12076. Substance—Palm leaf. No. of leaves—82. Script—Grantha. No. of Granthas—1650. Complete.

Author - सिबदानन्दतीर्थः।

Beginning:

... न्दुर्गां क्षेत्रपालं सरस्वतीम् ।

Remarks: -

मातृकेयं अत्यन्तं कृमिजग्धा विशीणी खण्डिता नष्ट्रपत्नभागा च ॥

### ।। त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधानस् ॥

### TRIPURASUNDARĪPŪJĀVIDHĀNAM

த்ரிபுரஸ**ு**ந்தரிபூஜாவிதாகம்

Supplemental No. 840. Burnell's No. 12074. Substance—Palm leaf. No. of leaves—28. Script—Grantha. No. of Granthas—450. Incomplete.

Beginning:

श्रीबालापरमेश्वर्ये नमः ॥ ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ... गणप ...

End :

एवं दश्चदिक्षु इन्द्रादीनां सभीपे सन्तर्ण्य चतुश्रं वाभ्यच्यं चतुर्द्वारेषु चतुष्कोणेषु च सन्तर्पयेत् ॥

Colophon:—?

Subject:

मिनिम्म अंग हिन<mark>पुरापूजाविधिः।</mark>

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटजम्धः च ।

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधिः ॥ TRIPURASUNDARĪPŪJĀVIDHIH

த்ரிபுரலு ுக்தரிபூறாவிதி

Supplemental No. 841. Burnell's No. 12)75. Substance— Palm leaf. No. of leaves—25. Script—Telugu. No. of Granthas—650. Incomplete. Beginning:

ओं श्रीमहागणपतये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ प्रातः प्रबोधकालमहमिति यहामन्त्रात्मकस्यात्मनमाधान-मनुस्मृत्य + + ॥

End:

मह हिअअ चक्रशाओं तुह तणु घोरं तदीथ णाहरस । पचकख महिळसइ माआ रअणी समाउळो देवि ॥

Colophon:

इत्यष्टांगन्यासः ॥ (in leaf No. 20.)

Subject :

Leaves 1-5. देवीत्रिकालसन्ध्याविधि: 1

6-11. हृद्यीकरणं, पिण्डशांभवपरान्यासाः ।

,, ।।. गुरुस्तुतिः।

,, 12-14. संपत्करीस्तुतिः।

,, 15-23. अष्टांगपंचांगन्यासाद्यः।

,, 24. मूलाधारलक्षणं, तत्रखदेवीस्तुतिश्च !

25. महिषमर्दिनीस्तुतिः ।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना । स्थितिश्वास्यास्समीचीना ।

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधानम् ॥ TRIPURASUNDARĪPŪJĀVIDHĀNAM

த்ரிபுர<sub>ைந்</sub>தரிபூஜாவிதாகம்

Supplemental No. 842. Burnell's No. 12076. Substance—Palm leaf. No. of leaves—82. Script—Grantha. No. of Granthas—1650. Complete.

Author - सिबदानन्दतीर्थः।

Beginning:

... न्दुर्गां क्षेत्रपालं सरस्वतीम्।

नत्वा परांविकां कुर्वे त्रिपुरार्चनपद्धतिम् ॥ तत्नादौ श्रीमान् साधकेन्द्रः ब्राह्मे मुहूर्ते समुत्थाय + ॥

End :

अणिमादिगुणैश्वर्यं सीभाग्यं च प्रजायते । प्रवादानां प्रभावतः ॥

Complete.

इति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धतिः संपूर्णम् ॥ हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्द्ये नमः ॥
सिचदानन्दतीर्थेन त्रिपुरार्चनपद्धतिः ।
अंवाप्रसादसिद्धवर्थे समाधिप्रीतिकारिणी ॥

#### Subject :

| oubject. | LINE IN DIE   | 1620年1、秋水市14万万 - 1 - 10                 |
|----------|---------------|-----------------------------------------|
| Leaves   | 1-11          | प्राभातिककर्मदेवीसन्ध्याभूशुद्धयादयः ।  |
| "        | 12-42         | अन्तर्मातृकादि 38 न्यासाः।              |
| ,,       | 43-44         | पूजाईमूर्तियन्त्रलक्षणम् ।              |
| ,,       | 45-46         | श्रीचक्रोद्धारः, तत्र ठेखनीयाक्षराणि च। |
| ,,       | 47—50         | पात्रस्थापनविधिः, पञ्चायतनविधिश्च ।     |
| . ,,     | 51-52         | पूजाविधिः द्वारपूज।दियुतः ।             |
| ,,       | 53-69         | गुरुपरंपरापूजनं मानवौषादयश्च ।          |
| ,,,      | <b>79</b> —82 | त्रिपुराजपविधिः, सिद्धिलक्षणानि च।      |
|          |               |                                         |

#### Remarks:-

मात्रकेयमाखुभक्षणेन नष्टपत्रप्रान्ता भग्ननष्टपत्ना कीटजग्धा झईरपता च । तथापि विषया अववीद्धुं शक्यन्त एव ॥

### ॥ शरभकवचादयः ॥ ŠARABHAKAVACĀDAYAH

சாபகவசம்மு தலியவைகள் Supplemental No. 848. Burnell's No. 12077. SubstancePalm laef. No. of leaves—34. Script—Telugu. No. of Granthas—275. Complete.

Author - आकाशभैरवकल्पान्तर्गतम्।

Beginning:

वक्ष्यामि शृणु ते देवि सर्वरक्षणमद्भुतम् । शरमं कवचं नाम चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥

End:

शरभेश्वर विश्वेश पक्षिराज दयापर । देहि मेऽचश्वलां भक्ति प्रणतोस्मि पुनः पुनः ॥

Complete.

इति श्रीमहाशैवतन्त्रे अतिरहस्ये आकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धि-प्रदे उमामहेश्वरसंवादे शंकरेण विरचिते शरभसालवपिक्षराज-कल्पे दुर्गाविश्वचालनविधाने श्रीशरभकवर्च नाम चत्वारिं-शत्पटल: ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

Subject:

Leaves 6- 4=9. शरभकवचम्।

- ., २, शरभमन्त्रः।
- ,, ३. त्रयंबकमृत्युंजयमन्त्र: ।
- ,, 1-13-1=12, गायत्रयुपनिवत् ।
- ,, ।, आदित्यहृद्यभागः।
- ,, 4. गायत्रीकवचम्।
- 1, 2. आन्ध्रमन्तः।
- ,, 1. श्रीरुद्रे कतिचन पदानि ।

।। (वाराक्षीक्का (वाराक्षीयक्का ।।

Remarks: -.

मात्रकायाः स्थितिस्समीचीना किञ्चिदिव कीटविद्धा च प्रायेण प्रतिविषयं पत्रभेदः लेखकभेदश्च दृश्यते ॥

Granthas-1100. Complete ?

# ॥ श्रीचकादिन्यासाः (अन्तर्मातृकादिन्यासाः) ॥ ŚRĪCAKRĀDINYĀSĀH

#### ஸ்ரீசக்ரா திக்யாஸங்கள்

Supplemental No. 844. Burnell's No. 12078. Substance—Palm leaf. No. of leaves—1-9. Script—Grantha. No. of Granthas—150.

Author— कृष्णद्वैपायनः (ब्रह्माण्डपुराणे ळिळतोपाख्याने न्यास-खण्डः)॥

Beginning:

अवाप्य तु जपस्थानमनीय निजमासनम् । अभ्यर्च्य विधिवनमन्त्री गुरूक्तक्रमयोगतः ॥

End:

मुद्रां प्रदर्श्य योन्याख्यां सर्वानन्दमनुं न्यसेत्। इत्यात्मन्यस्तचक्रस्तु साक्षादेवी भविष्यति॥

Colophon:

इति ब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयमीवागस्त्यसंवादे लिलतोख्याने न्यासखण्डे प्रथमोध्याय: ॥

Subject :

अन्तर्मातृकादिन्यासविधिः । प्रतिन्यासं देवतादि कथनं च ।

Remarks:

मारकेयं प्राचीना अत्यन्तं कीटजम्धा विशीर्णा खण्डिता नष्ट-भागा च ॥

# ॥ वाराहीकल्पः (वाराहीमन्त्रादयः)॥ VĀRĀHĪKALPAH

#### வாராஹீகல்பம்

Supplemental No. 845. Burnell's No. 12079. Substance—Palm leaf. No. of leaves—73. Script—Grantha. No. of Granthas—1100. Complete?

Beginning:

· वाराहीपरमेश्वरीमहामन्त्रस्य · · · जगती छन्दः । वाराहीपरमेश्वरी देवता ॥

End: ऐं क्वीं सौः ओन्नमो भगवति महामाये त्रैलोक्यमोहिनि सर्वपञ्जनमनश्रक्षुक्शोत्रजिह्वाब्राणतिरस्करणं करु स्वाहा ॥

Colophon:

... ... மேலாமயாஜி எழுதின बालात्रिपुर ... ... ... ... गुभमस्तु ॥

Subject:

Leaves 2 वाराहीमन्त्रः।

4 தமிழ் மர்த்ரம் (தெளிவாயில்ஃ)

,, 2 उपनिषद्भागः।

,, 65 दशविद्याः, त्रिपुरापूजाविधानं च ।

73

Remarks :-

मातृकेयं कृमिजग्धा आसुभक्षणेन नष्टपत्रप्रान्तभागा च ॥

Supplemental No. 845. Burnell's No. 12080. Substance-Palm leaf. No. of leaves-26. Script-Grantha. No. of Granthas-250.

Remarks: -

मानृकेयं निरवशेषं मूषकभक्षिता बहुखण्डात्मिका अनुपयुक्ता चेत्यतः परिहरणीया ॥

### ॥ योगपीठपूजादयः॥ YOGAPĪTHAPŪJĀDAYAH

யோகபீடபூஜாதிகள்

Supplemental No. 846. Burnell's No. 12081. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—26. Script — Telugu. No. of Granthas—750. Incomplete.

Author: - सौभाग्यरताकरे।

Beginning:

अथ योगपीठपूजा ॥ तत्राध्योदकेन श्रीचक्रमभ्युक्ष्य स्व-वामतः पीठोपरि ओं ऐं हीं श्रीं गुरुपादुकामुचार्य०॥

End:

ततश्रतुर्दशारद्विदशारात्मिके स्थितिचके दक्षिणाञ्चायदेवता-मुद्यतसूर्यसहस्रप्रभां नानालंकारभृषितां रक्तवस्ता + ॥

Colophon :--?

Subject :

Leaves 1-2 योगपीठपूजा |

,, 2—11 श्रीचक्रपूजा (षोडशः पटलः) ।

,, 11-12 गुरुपंक्तिपूजा, षडंगयुवतिपूजा च ।

,, 12-20 नवावरणपूजा, पंचपांचिकाविद्या च (षोडशः पटलः)।

,, -21 पञ्चकोशपूजा।

,, —22 पद्धकरपलता।

,, —23 पञ्चकामदुषा।

,, —24 पञ्चरत्नपूजा।

,, 25—26 चतुस्समयपूजा असमाप्ता ।

Remarks:-

मातृकेयं शिथिला कीटविद्धा च । षोडशसप्तदशपटलौ समाप्ती वर्तेते । अष्टादशस्तु असमाप्तः ।

### ॥ त्रिपुरसुन्दरीपूजादयः॥

### TRIPURASUNDARĪPŪJĀDAYAH

த்ரிபுரஸுந்தரிபூஜை முதலியவைகள் Supplemental No. 847: Burnell's No. 12082. SubstancePalm leaf. No. of leaves—31. Script—Grantha. No. of Granthas—350. Complete.

Beginning:

श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्वयं भैरवं सिद्धौषं वदुकत्रयं परयुगं दृतीक्रमं मण्डलं । वेदाद्यष्टकरिष्टशक्तिसिंहतं वीरावलीपंचकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसिंहतं ध्यायेद्गुरोर्मण्डलम् ॥

End:

विभेश्वरं समभ्यच्यं शीतांशुग्रहणे यजेत्। श्वेतार्कमुलप्रतिमां संपूज्य कटिदेश + ॥

Colophon: --?

Subject:

Leaves 1-28. त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधि: |

29-30. उच्छिष्टगणपतिमंत्रः, प्रयोगाश्च ।

3|. வெண்காசபஸ்மம் விக்கலுக்கு மருக்கு| வைத்தியம் குமரிதைலம்

Remarks:-

मातृकेयं कीटजग्धा झझरा च।

# ॥ लघुषोढान्यासादयः ॥ LAGHUSODHĀNYĀSĀDAYAH

லகுஷோடாக்யாஸம் முதலியவை

Supplemental No. 848. Purnell's No. 12083. Substance—Palm leaf. No. of leaves—83. Script—Grantha. No. of Granthas—1500. Complete. Author—?

Beginning:

जगत्क्षोभणमन्त्रस्य ऋषिस्तत्पुरुषेश्वरः । तारा त्रिजगतीच्छन्दो देवता श्वरभेश्वरः ॥ Palm leaf. No. of leaves—26. Script — Telugu. No. of Granthas—750. Incomplete.

Author: - सौभाग्यरताकरे।

Beginning:

अथ योगपीठपूजा ॥ तत्राध्योदिकेन श्रीचक्रमभ्युक्ष्य स्व-वामतः पीठोपरि ओं ऐं हीं श्रीं गुरुपादुकामुचार्य०॥

End:

ततश्रतुर्दशारिषके स्थितिचके दक्षिणाम्नायदेवता-मुद्यत्स्र्यसहस्रप्रभां नानालंकारभृषितां रक्तवस्ता + ॥

Colophon :- ?

Subject:

Leaves 1-2 योगपीठपूजा |

,, 2—11 श्रीचक्रपूजा (षोडशः पटलः)।

,, 11-12 गुरुपंक्तिपूजा, षडंगयुवतिपूजा च ।

,, 12-20 नवावरणपूजा, पंचपांचिकाविद्या च (षोडशः पटलः)।

., --21 पञ्चकोशपूजा।

,, —22 पञ्चकल्पलता।

,, —23 पञ्चकामदुषा।

,, —24 पञ्चरत्नपूजा।

,, 25-26 चतुस्समयपूजा असमाप्ता ।

Remarks:-

मातृकेयं शिथिला कीटविद्धा च । षोडशसप्तदशपटलौ समाप्ती वर्तेते । अष्टादशस्तु असमाप्तः ।

# ॥ त्रिपुरसुन्दरीपूजादयः॥

TRIPURASUNDARĪPŪJĀDAYAH

த்ரிபுரஸுந்தரிபூஜை முதலியவைகள் Supplemental No. 847: Burnell's No. 12082. SubstancePalm leaf. No. of leaves—31. Script—Grantha. No. of Granthas—350. Complete.

Beginning:

श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठलयं भैरवं सिद्धौषं वदुकत्रयं परयुगं दृतीक्रमं मण्डलं । वेदाद्यष्टकरिष्टशक्तिसहितं वीरावलीपंचकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं ध्यायेद्गुरोर्मण्डलम् ॥

End:

विभेश्वरं समभ्यच्यं शीतांशुग्रहणे यजेत्। श्वेतार्कमुलप्रतिमां संपूज्य कटिदेश + ॥

Colophon: --?

Subject:

Leaves 1—28. त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधि: |
,, 29-30. उच्छिष्ट्रगणपतिमंत्रः, प्रयोगाश्च |
,, 3|. வெண்கா சபஸ்மம் கிக்க அக்கு மருக் து கமிழ் வைத் தியம் குமிறை தலம்

Remarks:-

मात्केयं कीटजग्धा झझरा च।

# ॥ लघुषोढान्यासादयः ॥ LAGHUSODHĀNYĀSĀDAYAH

லகுஷோடார்யாஸம் முதலியவை

Supplemental No. 848. Purnell's No. 12083. Substance—Palm leaf. No. of leaves—83. Script—Grantha. No. of Granthas—1500. Complete. Author—?

Beginning :
जगत्क्षोभणमन्त्रस्य ऋषिस्तत्पुरुषेश्वरः ।
तारा त्रिजगतीच्छन्दो देवता श्वरभेश्वरः ॥

End:

Colophon:

### ··· ·· यतुं शक्या वृश्चिकाहिगजादयः। विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्जितानि वै॥

Subject: जगत्क्षोभणशरभमालामन्त्रः। Leaves लघुषोढान्यासः । 6-13 चक्रेश्वरीन्यासः। 14 - 21महाषोढान्यासः (असमग्रः)। 22 - 46लक्मीस्तवः, लक्ष्म्येकाक्ष्रादिमन्त्राश्च । 47-50 सूर्यमन्त्रः (कुष्ठोदरशूलादिहरः)। 51-52 आदित्य, चन्द्र, देव्येकाक्षर, श्रीविद्या, कृष्ण-53 - 55,, मन्त्राः । न्यासाः । 56 - 59मन्त्रप्रहणोपायासिद्धिकालाः । 60-61 . ,, अग्निबाधानिवारकाग्नियन्त्रम् । 62 ,, बाला, वाग्वादिनी, विष्णुवागीश्वरी, गौरी-63-66 मन्त्राः । ऋचः, संहारदक्षिणामूर्तिमन्त्रयन्त्रे । 67 - 69,, தமிழில் பூதா தி கிவாரக மக்திரம் मेधाद, मूषकनिवारक, बालामन्त्रप्रयोगाश्च।

,, 69 -72 मातृकान्यास: I

,, 72 मृत्योस्तुल्य प्रत्यंगिरा सप्तशतीश्लोकयुतसर्व-दुरितहरमन्त्रः।

,, उपनिषद्वाक्यानि, सीताराममन्त्रश्च।

,, 74 दक्षिणामूर्तिष्यानानि (तेळुगु)।

,, 75 लक्ष्मीद्वादशनामानि ।

,, 76 देवीषट्त्रिंशन्नामस्तुतिः।

,, 77 தமிழ் மக்த்ரபாகம்,

#### बगलान्यासमात्रं च।

- ,, 2 வைத்தியம் பாதிவிஷயம் இல்லே.
- ,, 1 मातृकान्यासः ।
- ,, । गर्भदोषहरऋचः।
- ,, 2 अङ्गारककवचं (क भागो नष्टः)।

Remarks:-

मातृकेयं कीटजग्धा झझरा नष्टपत्रभागा नानाविधाक्षरमयी च ॥

### ॥ श्रीचक्रन्यासादयः॥ SRICAKRANYASADAYAH

#### ஸ்ரீசக்ரக்யாஸா திகள்

Supplemental No. 849. Burnell's No. 12084. Substance—Palm leaf. No. of leaves—215. Script—Grantha. No. of Granthas—2009. Complete. Author—?

Beginning:

अथ संहारन्यासः--

शरीरं चिन्तयित्वादौ निजं श्रीचक्ररूपकं । त्वगाद्यागारनिर्मुक्तं ज्वलत्कालाग्निसन्निभम् ॥

End:

तद्घीहश्चतुरश्चं विशिष्ट्य प्रणवं दिक्षु भुवनेशीं विदिक्षु विलिखेत ॥ एवं विलिख्य धृते उक्तफलं भवति ॥ हरिः ओं ॥ संपूर्णम् ॥

Colophon:

इति वासकेश्वरमहातन्त्रे कामकल्पतरुस्तवस्समाप्तः ॥

Subject:

Leaves 1-67+1=68 संहार, स्थिति, सृष्टिन्यासाः।
1-72 आन्नाय, षडध्व, कला, तत्व, चरण,
परमहंस, शृंखला, न्यासाः।

#### 454 A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

| 1-16     | नृसिह्यसन्ध्या, षडश्वरीमन्त्र, भस्मस्नान-    |
|----------|----------------------------------------------|
|          | विधयः।                                       |
| 1-9      | अघोरपद्न्यासः ।                              |
| 10—13    | अघोरनृसिद्धैकाक्षरमन्त्रः ।                  |
| 14—15    | सुद्र्शननारसिह्ममन्त्रः ।                    |
| 16-22    | लक्ष्मीनृसिक्ष, षडक्षर, दशाक्षरमन्त्र,       |
|          | यंत्राणि ।                                   |
| 23—25    | खड्गरावणप्रयोगः ( भूतशिक्षाविधिः )।          |
| 1-4+2=6  | सूर्याष्ट्राक्षर, अक्षरन्यास, पञ्चावरणपूजाः। |
| 1-3      | अजपा ।                                       |
|          | सौभाग्यविंशतिः।                              |
| 110      | भद्रकालीमन्त्राक्षरस्तवः ।                   |
| MARIE TA | श्रीचक्रस्तुतिः (वामके कामकल्पतरुनामकः)।     |
| 1-3      | त्र्यंबकमन्त्र, त्रयिक्षशदक्षरन्यासी ।       |
| 1-5      | योगताराविः ।                                 |
| 1-7      | सूर्यमन्तः, न्यासादिकं च ॥                   |
| 215      |                                              |
|          |                                              |

Remarks:-

मातृकेयं कीटविद्धा कचित् कि। त्रन्नष्टा च।

# ॥ श्लिनीमन्त्रादयः ॥ ŚŪLINĪMANTRĀDAYAH

குலிநீமர்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 850, Burnell's No. 12085. Substance—Palm leaf. No. of leaves - 121. Script-Grantha. No. of Granthas-1000. Complete.

Author- आकाशभैरवे (शिवपार्वतीसंवादात्मकः)

Beginning:

ततो ... ... लिके दुर्गां सर्वातीतपराक्रमाम् । चराचरमर्थीं देवीं सर्वकामफलप्रदाम् ॥

End:

कालीयफणिमाणिक्यमण्डितश्रीपदांबुजाय नमः ॥ दामो-दराय नमः ॥ यज्ञभोक्त्रे नमः ॥

Colophon:

इति रामकवचं संपूर्ण ॥

Subject: शूलिनीमन्त्रः प्रयोगाश्च । 1-16 Leaves सुद्रानगरुड, कर्णाटक मन्दाः गरुडमाला, 17 - 2299 यन्त्रं च। गरुडोपनिषद्भागः, हिन्दीमन्तः, गरुडकवचं 23 - 29,, च । गरुडाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोतम् , 29 - 33,, शूलिनीध्यानं, यन्त्रं च ॥ 34-43 गरुडकवचं; पञ्चायुधस्तोत्रं; शरभमाला च। 44 - 4799 हनुमन्मन्त्रः (परकार्यभेजकात्मकार्यप्रकाशकः) 48-53 " बालहनुमन्मन्तः (तेलुगु) बीरभद्रमंत्रश्च । मत्स्येन्द्रमन्त्रः (தமிழ்) வடுகயக் திரம் -54 29 गरुडमन्त्रभेदाः, त्रयंबककवचं च। 55 - 62,, द्शशतवद्नशूलिनीकवचं, प्रतिक्रियास्तोत्रं च। 63 - 83नवग्रहऋचः, इन्द्राक्षीकवचं च। 83 - 86उच्छिष्टचाण्डालीविषयः (असमग्रः)। 86-87 दुर्गायन्त्रं (क्रळी क्रं क्र कांप्) देवीस्तुतिश्च । 87 - 93वदुक, सुब्रह्मण्यमन्त्र, वाय्विप्रवीज, ऋचः ॥ 94 - 97,, सुखप्रसवकरसुरधामन्त्रः; गुरुस्तुतिश्च । 97-98 " हंसादियुतदेवीपब्बदशीमन्त्र: । தமிழ் தேவி 99-100 ,, மக்கொழும்

Leaves 101-103 कुजादिकेत्वन्तप्रहमन्त्राः।

- ,, 104-108 ग्रूलिनीमालाभागः, पक्षिदुर्गाभ्रमरदुर्गामंत्रः संक्षोभणमन्त्रः, ज्येष्ठामन्त्रश्च ॥
- ,, 109--121 रामकवचं, कृष्णाष्ट्रोत्तरशतनामावलिश्च ॥ நகைக்கணக்கு உள்பட

Remarks:-

मास्केयमतीव कीटजग्धा बहुत्र नष्टपत्रभागा स ।

#### ॥ लिलताजपप्रकारः ॥

#### LALITAJAPAPRAKARAH

லலி தாஜபப்ரகாரம்

Supplemental No. 851. Burnell's No. 12086. Substance—Palm leaf (श्रीताळम्) No. of leaves—47. Script—Grantha. No. of Granthas—1750. Complete. Author—Nil.

Beginning:

देवदेव महादेव गिरीश जगतां पते। त्राहि मां कृपया नाथ सचिदानन्द शाश्वत ॥ मन्त्राणामपि यत्सारं सर्वलोकैकशिक्षणम्। रक्षणं सर्वजन्तुनां त्रुहि मे तद्विभो मम ॥

End:

चतुरश्रं विलिख्य तस्य प्रागादिषु वंवं इति लिखेत्। कोणेषु ठंठं इति विलिखेत्। एवं ताम्रादिपट्टे विलिख्य स्थापिते गृहदाहादिभयं न भवति॥

Colophon:

इति पाद्मे पुराणे उत्तरभागे विस्वकेश्वरकृष्णमार्कण्डेयव्यासादि-संवादे एकोननवतितमोध्यायः ॥ Subject :

Leaves 1--10 शरभकरुगः (आकाशभैरवे पक्षिराजकरुपे 16-26 अध्यायाः समग्राः।

- ,, 11-23 श्रीबिद्यामन्त्रः, सहस्राक्षरमालामन्त्राः, पुरश्चर्या, लिलतात्रिशतीस्तोत्रं, देवीस्तोत्नं, आह्निकनियमाः, तिरस्करिणीवाराहीमन्त्रौ च ।
- ,, 24-26 चक्रराजपूजा, शास्तुमन्त्र: मन्मथगायत्रीमन्त्रः, यंत्राणि।
  - 27 देवीमन्त्रः, आपदुद्धारणमंतः, यंत्रं च।
  - 28 काप्युपनिषत् ।
  - 29-42 कवचपूर्वकं शिवसहस्रनामस्तोतं (ब्राह्मे)
  - 43-45 काप्युपनिषत्, तैत्तिशीयोपनिषद्गागश्च ।
    - 46 अग्निवाधाहराग्निमंत्रयन्त्रे ॥

Remarks :-

मात्केयमतिप्राचीना बहुत्र अतीव कीटविद्धा नष्टभग्नपत्रभागा च।

# ॥ सुदर्भनकल्पः ॥ (गायत्रीमन्त्रादयः) SUDARSANAKALPAH

சுதர்சனகல்பம்

Supplemental No. 852. Burnell's No. 12087. Substance—Palm leaf. No. of leaves—85. Script—Grantha. No. of Granthas—1800. Incomplete.

Author --- काश्यपभारद्वाजव्यासाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ चक्रराजाय विद्यहे महाचक्राय धीमहि । तन्नश्रकः प्रची-दयात् ॥ End:

वाणी ऐं कुण्डलि ओं कमला श्री माया हीं श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीनटेश्वाय नमः ॥

#### Colophon:

इति कारयपीयगरुडपञ्चाक्षरकल्पे (अष्टमोध्यायः) in leaf No. 53.

Leaves 1-26 सुदर्शनकल्पः ।

- ,. 1-53 काइयपीयगरुडकल्प: (8 अध्यायाः)
- ,, —54 सवित, सिद्धलक्ष्मी, कमलवासिनीमंत्राः मात्काक्षरफलं, भूतशुद्धयादयश्च।
- ,, 55—65 लक्ष्मीनारायण, राम, विद्याकोश, विश्वावसु, भुवनेशी, मातंगी, कामराज, खणांकर्षणभैरव, आपदुद्धारण, सौराष्ट्राक्षरमन्त्राः, सुदर्शनयन्त्रं, पञ्चाक्षरभेदाश्च ।
- ,, 66—85 चिदंबरकल्पः पुण्डरीकपुरमाहात्म्यभारद्वाज-संहिताभ्यां संकलितः ।

#### Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्वा च । मातृकायाः पत्नाणि मृषक-भक्षणेन उभयपार्श्वयोर्नष्टानि । बहुवा विषयाश्च नष्टाः ॥

# ॥ लक्ष्मीस्तवराजम् (चक्रराजदेवतास्तवादयः)॥ LAKSMĪSTAVARĀJAM

லக்ஷமீஸ்தவராஜம்

Supplemental No. 853. Burnell's No. 12088. Substance—Palm leaf. No. of leaves—84 (1—117—63=54) Script—Grantha. No. of Granthas1750. Incomplete. Author—?

Beginning:

नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षशिवस्तिपणम् । शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धये ॥

End:

आगर्षणि विगर्षणि सुमुखि सुमुखे सुप्रतन्त्रे सर्वजनस्य मुखहृद्यं सम वशमाक्षय स्वाहा ॥

Colophon:

इति मूलिकाप्रकरणं शिवेनोक्तं मूळसारं समाप्तम् । ( in leaf

| Subject: |                        | The second second                 |
|----------|------------------------|-----------------------------------|
| Leaves   | 1-9                    | चक्रदेवतारक्षास्तवराजम् ।         |
| "        | 10                     | मूलिकाविधिः।                      |
| ,,       | 10-18                  | लिलात्रिशतीस्तोत्रम् ।            |
| ***      | 20-22                  | महाघोरमन्त्रः।                    |
| ,,       | 22—26                  | शिवप्रोक्तम् लिकासारः ।           |
| ,,       | 27-32                  | त्रिपुरा आहिकम् ।                 |
| 7,       | 33-34                  | अजपा।                             |
| "        | 35-47                  | मात्रकादिश्रीचकान्तद्वादशन्यासाः। |
| ,,       | <b>5</b> 1- <b>5</b> 3 | सिद्धमू लिकाप्रहणविधिः।           |
| ,,       | 89                     | सर्वदेवताम्तुतिः।                 |
| "        | 102-103                | चामुण्डामन्त्रः ।                 |
| 19       | 114 -115               | सप्तशतीध्यानम् ।                  |
|          | 117                    | हनुमन्मन्त्रः தமிழிலும்           |

Lienves:—
19, 40, 43-50, 54-88, 90-101, 104-113, 116, (=63) not found.

Remarks:-मातृकेयं प्राचीना अतीव कीटजग्धा कवित् भग्ननष्ट्रपत्रा च ॥

#### ॥ हनुमचन्त्रादयः॥

#### HANUMADYANTRADAYAH

ஹநுமத்யர்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 854. Burnell's No. 12089. Substance—Palm leaf. No. of leaves—39-14=25. (Leaves 9, 10, 18, 23, 28—37=14 not found). Script—Devanägari. No. of Granthas—600. Incomplete. Author—?

Beginning:

का का अशासाय नमः ॥

अथातस्संप्रवक्ष्यामि यन्त्रं हतुमतः शुभम् । आदौ पश्चाश्रमालिष्य ततो वृत्तं बहिन्यसेत ॥

End:

भूम्याः भृमिमन्त्रेण सक्तेन च षोडशाहुतीर्हृत्वा शेषहोमं च कुर्यात् । इतरासां देवीनामपि विवाहविधिरेवमेति सिद्धम् शुभमस्तु ॥

Colophon:

इति भग(व)त्प्रतिष्ठाविधिस्समाप्तः ॥ (in leaf No. 38)

Subject:

Leaves —। हनुमद्यन्त्रम्।

2-38 भगवत्प्रतिष्ठाविधिः।

—39 श्रीदेव्यादिविवाह्विधि: II

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना अतीव कीट जग्धा नष्टपत्रभागा च

#### ॥ खड्गरावणमन्त्रादयः ॥

#### KHADGARAVANAMANTRADAYAH

கட்கராவணமந்திரம் முதலியவை Supplemental No. 855. Burnell's No. 12090. SubstancePalm leaf. No of leaves—33. Script—Grantha No. of Granthas—475. Incomplete.

Author - व्यासः।

Beginning:

े त्रारं च ततः परम् । वेष्टयेत् भृपुरेणैव अष्टशूलसमन्वितम् ॥

End:

... ... हितं त्राणाय संसारिणा
अन्येनापि भृताहिना शशिप ... ... ।
... णार्थोरितं

श्रीमन्त्रभ्रसभापतेरवतु नः श्रीपादपं ... ।।

Colophon:

इति चिदंबरकल्पे पुण्डरीकमाहात्म्ये दशमोध्यायः ॥ (in leaf

Subject :

Leaves 1-7 खड्गरावणप्रयोगः।

1-26 चिदंबरमन्त्रयंत्राद्यः॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना अत्यन्तं क्रमिजग्धा झईरिता खण्डितनष्टपत्रा

# ॥ सन्तानगोपालमन्त्रादयः ॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRĀDAYAH

ஸந்தாநகோபாலமந்த்ரம் முதலியன

Supplemental No. 856. Burnell's No. 12091. Substance—Palm leaf. No. of leaves—27+33=60. Script—Grantha. No. of Granthas—1000. Complete.

Author- श्वानार्णवब्रह्माण्डादिभ्यः संकलिताः।

Beginning:

नारद ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीकृष्णो महाविष्णुदैवता ॥ ध्यानश्लोकः--

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः ॥

End:

एकविंशतिसहस्राजपागायत्रीजपमहं समर्पयामि ॥ हंसो हंसस्स विद्यहे सोहं हंसो हस्य धीमहि । हंसस्सोहं प्रची-दयात ॥ अद्य स + + ॥

Colophon:

इति रहस्य ब्रह्माण्डपुराणे शिवगौरीसंवादे गारुडकवचं नाम पद्भशततमोध्यायः (in leaf No, 23)

Subject:

Leaves. 1-5 सांबद्क्षिणामूर्ति, महागणपति, मृत्युंजय, मृत-संजीविनी, रामषडक्षरी, आद्यादिमहालक्ष्मी, मेधाद्क्षिणामूर्तिमन्त्राः ।

- ,, 6-8 दक्षिणामृत्येष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।
- ,, 9—10 रामयन्त्रराजप्रस्तारः । (ज्ञानार्णवे 132 पटलः)
  - " 11-15 रामद्शावरणदेवताः । 133 & 134 पटलौ ।
  - ,, 15-19 रामवज्रपञ्जरकवचं; षडक्षरः; यंत्रपूजा च।
  - ,, 20-21 गरुडोपनिषत्।
  - ,, —22 गरुडकवर्च (ब्रह्माण्डे 105 अध्यायः)।
  - ,, 23—24 विषहरगरुडमन्त्रः, सर्पमुखबन्धनमन्त्रः, दृष्टिस्तंभन-मंत्रः, पञ्चाक्षरः अन्यश्च ।
  - ,, 25-26 गरुडद्वादशनामस्तवः, गरुडमन्त्रभेदाः, यंसाणि च ।
  - ,, 27 शैवपद्धाक्षरमन्त्रः ॥
  - ,, 1-30 आहिकं, भूशुद्धिः, षोडशशणायामकमः, भूतशुद्धिः, मादकाक्षरैः प्राणायामविधिश्च।

Leaves 31-33 अजपागायत्री (असमाप्ता) ॥

Remarks :--

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा मूषकभक्षणेन नष्टपत्रभागा च।

# ॥ विन्दुविसर्गमातृकाघिकापारायणग्रन्थः ॥ BINDUVISARGAMĀTRKĀGHAŢIKĀ-PĀRĀYANAGRANTHAH

பிந்துவிஸர்கமா த்ருகாகடிகாபாராயணக்ரந்தம்

Supplemental No. 857. Burnell's No. 12092. Substance—Palm leaf. No. of leaves—28. Script—Grantha. No. of Granthas—600. Complete. Author—?

Beginning:

नाथपारायणं । अदिन घटिकापारायणं । कदिनपारायणं । खदिन घटिकापारायणम् ॥

End:

हीं है: काली सौ: 4—15 हीं ळे: काळी सौ: 4—15 हीं श्रं: काळी सौ: 4—15

Colophon:

इति बिन्दुविसर्गमातृका समाप्ता।

Subject:

नाथपारायणं । षटिका, दिनषटिका, क, ख, ग, ष, दिन-षटिका, तिथि नित्या, तत्व, मातृका, विन्दुयुक्तमातृका, विसर्गयुक्तमातृका, विन्दुविसर्गयुक्तमातृकापारायणविधिः (शाक्तानां) ॥

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा कचित् भगननष्ठपत्रा च ॥

(B) 1994 经经济的过程设计

#### ॥ लक्ष्मीहृदयादयः ॥ LAKSMIHRDAYADAYAH

லக்ஷமீஹீரு தயம் முதலியவை

Supplemental No. 858. Burnell's No. 12093. Substance—Palm leaf. No. of leaves—21+5=26. Script—Grantha. No. of Granthas—200. Incomplete. Author—?

Beginning:

ओं अस्य श्री आदिलक्ष्मीहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य । भागव ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः। श्रीविजयलक्ष्मीः देवता।।

End :

सित तिमतो नाकयामसि । पुनः पूजां ... यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ॥ गोपाल + + ॥

Colophon: Nil-

Subject:

Leaves 1-21 लक्सीहदयम (असमम्)।

,, 1-5 भूशुद्धवादिः।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा भग्ननष्टपत्रभागा च।

#### ।। वीरभद्रमन्त्रादयः ।। VĪRABHADRAMANTRĀDAYAH

வீரபத்ரமர்த்ரம் முதலியவைகள்

Supplemental No. 859. Burnell's No. 12094. Substance—Palm leaf. No. of leaves —25. Script—Telugu. No. of Granthas—175. Complete.

Beginning:

अस्य श्रीवीरभद्रमन्त्रस्य । अनुष्टुप् छन्दः । अघोर ऋषिः । वीरभद्रदेवताप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ End:

### अत्ते कोण्डवा स्वामियाणै कोण्डवा परमेश्वरन् । आणै कोण्डवा हीं गणपति हुं फट् स्वाहा ॥

Colophon: ?

Subject:

```
वीरभद्रमन्त्रः
  Leaves
             -17
                    लघुरयामलामन्त्रमाला
          18 - 22
      ,,
                    वनदुर्गामन्त्रमाला
          23 - 25
                     वालामन्त्रः [अन्यादशः]
          26 & 27
                    रयामलादिग्वन्धनमन्तः (பாஷை தமிழ்)
          27 - 31
                    रयामलामन्त्रः, हनुमचकं च
             -31
                    हनुमचकान्तरं भैरवचकं च
             -32
                    वीरभद्रवनदुर्गायन्त्रे
                    सर्वदे । षहरपिक्षदे । षहरयन्त्रे
            -1
                    क्षेत्रपालकमन्त्रः
           1 & 2
                     मन्त्रत्रयं
             - 3
                    भैरवप्रयोगमाला (தமிழ் தெலுங்கு கலக்தது)
           4 & 5
                    ராஜபொளவை, அரையாப்பு, கண்டமாவே,
                    விப்பிரு திகளுக்கு மருந்து (பாஷை தெலுங்கு)
                     गणपतिमन्त्रः (பாஷை தெலங்கு)
ஆக ஏடுகள் 25
```

Remarks:

मातृकेयं प्राक्तनी कीटजग्धा च ॥

# ॥ श्रीचक्रोद्धारः॥

#### ŚRĪCAKRODDHĀRAH

ஸ்ரீசக்ரோத்தாரம்

Supplemental No. 860. Burnell's No. 12095. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—2. Script — Telugu. No. of Granthas—28. Incomplete. Author—?

Beginning:

त्रिकोणग्रुत्सार्य तन्मध्ये बिन्दुं विश्विखेत् । बिन्दूपरि त्रिकोणं च पश्चिमाग्रं न्यसेत्प्रनः ॥

End:

... ... क्रमात् । केतां क्रोधिंगनो अजेम सुधिगां जायां सुवृत्तां चिरम् ॥

Colophon: -?

Subject :

श्रीचकर्चनाप्रकारकथनम् ।

Remarks:

मातृकेयमतीव कीटजग्धा भग्ननष्टपत्रभागा च ।

# ॥ नवाक्षरीकरुपः ॥ NAVĀKSARĪKALPAH

நவாக்ஷரீகல்பம<u>்</u>

Supplemental No. 861. Burnell's No. 12096. Substance—Palm leaf. No. of leaves—56. Script—Telugu. No. of Granthas-800. Author—?

Beginning:

पुनस्तावन् पृच्छामि चण्डिकापूजनादिकम् । नित्यकाम्यस्य मोग्यस्य विधानं च द्विजोत्तम ॥

End:

तस्य पालयतस्सम्यक् प्रजाः पुतानिवौरसान् । बभूबुश्चत्रत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनः ... ।।

Colophon:

इति पूर्जीविधिस्समाप्तः ॥ (in leaf No. 21)

| Subje    | ct:       | (100)                                |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| Leaves   | 1-21.     | दुर्गानवाक्षरीमन्त्रयंत्रपूजाविधयः।  |
| ,,       | 1-12.     | वनदुर्गाख्यमहाविद्यास्तोत्रमन्त्रः । |
| ,,       | 1-2.      | मेधादक्षिणामूर्तिमन्तः।              |
| ,,       | 1-9.      | नवरात्वपूजाविधिः (असमप्रः)           |
| ,,       | 1.        | अर्घ्यत्रयकारणम् ।                   |
| ,,       | 1-9.      | त्रिपुरसुन्दर्यावरणपूजाविधिः ।       |
| "        | 7-10=4.   | देवीसप्तशतीभागः (आद्यन्तहीनः)॥       |
| Total le | aves. 56. |                                      |

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च । अस्यां सातृकायां प्रतिविषयं पत्राणि भिन्नभिन्नानि ॥

# ॥ मातृकान्यासः॥ MĀTŖKĀNYĀSAH

மாத்ருகாக்யாஸம்

Supplemental No. 862. Burnell's No. 12097. Substance—Palm leaf. No. of leaves—29. Script—Telugu. Nc. of Granthas—200. Incomplete.

| Beginn | aing:<br>श्रीगुरुभ्यो नमः॥                 |
|--------|--------------------------------------------|
|        | ।<br>आसनादानमस्मृत्य ब्रह्मकर्म समारभेत् ॥ |
| End:   | दय कमले देवतां प्रतिष्ठां ।                |
| Coloph | on:                                        |

Subject :

भू शुद्धिभू तशुद्धिप्राणप्रतिष्ठा अन्तर्वहिर्मातृकाः ॥

Remarks:-

मातृकेयं मूषकभक्षणेन प्रायशो नष्टा ॥

### ॥ अघोरमन्त्रादयः ॥ AGHORAMANTRADAYAH

அகோரமந்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 803. Burnell's No. 12097. (No. is repeated)
Substance—Palm leaf. No. of leaves—29. Script—Grantha.
No. of Granthas—525. Incomplete.

Author - शिवपार्वतिसंवादात्मकः।

Beginning:

देन्युवाच-देव देव जगन्नाथ लोकानुग्रहकारक ।
अघोरास्त्रस्य मन्त्रस्य चोद्धारं तस्य पूजनम् ॥
तथा शान्त...कं कर्म तस्य मन्त्रस्य साधनम् ।

End:

वासिनि ऊर्ध्वकेशिनि विरूपाक्षि लंबस्तिन शुष्कांगि षोडश वि + + ॥

Colophon:

इति विजयसंहितायां घोरास्त्रविधानं नाम पटलः ॥ (in leaf No. 12)

Subject:

Leaves 1-18 अघोरास्त्रमन्त्रः यन्त्रं, प्रयोगाश्च ।

,, 19-21 अघोरास्त्रसहस्राक्षरमन्तः (स्वच्छन्दभैरवतन्त्रे षट्त्रिंशत्पटलः)।

,, 21—29 मन्त्रान्तराणि, मन्त्रश्रभावः, सिद्धिक्रमः, माला-

Remarks:-

मातृकेयमतिशाचीना, कीटजग्धा, झझीरिता, भम्नैकपत्रा च ॥ एतन्मातृकागता मन्त्रा नान्यत्र लभ्यन्त इति विशेष: ॥

### ॥ श्लिनीमन्त्रादयः॥ SÜLINIMANTRADAYAH

சூலிநீமர்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 864. Burnell's No. 12098. Substance—Palm leaf. No. of leaves—52 (12+40=52. Script—Grantha. No. of Granthas—350.

Beginning:

### महाफणफणासने ठंठं सर्वविधस्फोटविषं शोषय शोषय शीघं शोषय हीं हुं॥

End:

திருபுர மூரவாவா திருபுரம் உறளவா தி**ருவறு.....** டையார் சீபாதத்தாணேயே ஓடிவா

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1—2 शूलिनीमन्त्राः [विषह्राः]

,, 3-4 स्वप्ने कौतुकद्रीन, वालप्रहनिवर्तकमन्त्राः

,, 5 - 12 विविधशूळिनीध्यानानि

,, 1+1=2 त्रिंशद्विधगायत्रीमुद्रानामानि

,, 1-7 चिदंबरमन्बभेदाः

,, 8—10 आसनाक्षमालाजपिसद्धिनियममासितिथिवारादि-फलानि उपदेशाविधिश्व

,, 11—18 चिदंबरचक्रप्रस्तारः (रहस्यपुण्डरीकपुराणे षोडशो-ध्यायः)

,, 18-22 मन्त्रभेदाः; यन्त्रपूजाविधिः

,, 23-26 तुष्टिमहसंहारहोमः

,, 27—28 आकर्षणमन्त्र: मालायतं च

,, 29—30 पञ्चाक्षरमन्त्रभेदाः यन्त्राणि च தமிழுடன்

,, 31—38 चिदंबरचक्राणि प्रयोगाहाणि च தமிழுடன்

52

Remarks:

मात्रकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा झझरिता कचिन्नष्टपत्रभागा च ॥

### ॥ भस्मप्रयोगादयः ॥ BHASMAPRAYOGĀDAYAH

பஸ்மப்ரயோகா திகள்

Supplemental No. 865. Burnell's No. 12099. Substance — Palm leaf. No. of leaves—74. Script—Telugu. No. of Granthas—750. Complete.

Author—गीर्वाणेन्द्रसरस्वती।

Beginning :

अथ भस्मप्रयोगः ॥ साधयेन्मनुनानेन भस्म सर्वार्थसिद्धिदम् । उशीरं चन्दनं कुष्ठं घनसारं सकुंकुमम् ॥

End:

अत्र हेतुमाह ॥ अनयोः ग्लिनीवनदुर्गामन्त्रयोः कश्चिदपि विशेषो नास्ति ॥

Colophon:

इति प्रपञ्चसारसारसङ्महे गीर्वाणेन्द्रविरचिते त्रयोदशः पटलः ॥ Subject:

Leaves 1-2 भस्मप्रयोग: स्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रश्च ।

,, 3-50 चिदंबरकरूपः।

,, 51-53 स्वयंवरामन्तः।

,, 54-61 शूळिनीसन्तानयन्त्रम्।

,, 62-66 अश्वारूढाविधानम्।

,, 67-73 शूलिनीविधानम्।

,, 1 प्राकृतऋोकाः ॥

74

Remarks:

मातृकेयमतिप्राचीना अतीव कीटजग्धा झझीरता च।

# ॥ वनदुर्गामन्त्रराजः ॥ VANADURGAMANTRARAJAH

வந்துர்காமந்த்ரராஜம்

Supplemental No. 866. Burnell's No. 12100. Substance—Palm leaf. No. of leaves—19. (83-101.) Script—Telugu. No. of Granthas—250. Complete.

Beginning:

अस्य श्रीवनदुर्गामन्त्रराजमन्त्रस्य । आरण्यकऋषिः । अत्यनुष्टुप् छन्दः । वनदुर्गापरमेश्वरी देवता ॥

End:
वीर्यं करवावहै। तेजस्विना + वहै ॥ ओं श्रान्तिश्श्रान्तिश्रान्तिः ॥ ब्रह्मार्पणमस्तु ॥ श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्रु + + ॥

Colophon: -?

Subject:

वनदुर्गामन्त्रादयः बहवो मन्त्रा विद्यन्ते । मध्ये मध्ये ऋड्यान्त्राश्च विद्यन्ते । न च तेषां मन्त्राणां प्रत्येकं ऋषिच्छन्दोदेवतादिकं प्रतिपादितम् ।

Remarks:— मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झझीरता च ॥

#### ॥ सुभगोदयः॥ SUBHAGODAYAH

ஸுபகோதயம்

Supplemental No. 867. Burnell's No. 12101. Substance—Palm leaf. No. of leaves—9. Script — Grantha. No. of Granthas—225. Complete. Author—Sivananda Mahagogi. Beginning:

श्रीनिर्मलानन्दगुरवे नमः॥

यस्मिनसृष्टिस्थितिध्वंसितरोधानुग्रहात्मकम् । कृत्यं पश्चविधं शश्चत् भासते तन्नमः शिवम् ॥

End:

अथ कुरुकुल्याकवर्च ।। श्रीरुद्र उवाच । पूर्वस्यां कामदा पातु दक्षिणे कामरूपिणी । कामाक्षी पश्चिमे पातु ... ... ।।

Colophon: ?

Subject:

सुभगोदयाख्यः श्रीचक्रपूजाविधिः देवीपञ्चद्शाक्षरीमन्त्रः ऋष्या-दिन्यासोपेतः कुरुकुल्याकवचभागश्च ॥

Remarks:

मारकेयमतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा झर्झरिता नष्टपत्रभागा च।

#### ॥ गोपालाष्टाक्षरीकल्पः ॥

#### GOPALASTAKSARIKALPAH

கோபாலாஷ்டாக்ஷர்கல்பம்

Supplemental No. 868. Burnell's No. 12102. Substance—Palm leaf. No. of leaves—54 (1, 30—32, 40-45, 73—115, +1=54.) Script—Grantha& Telugu. No. of Granthas—850. Complete.

... Author-गगनारविन्दनाद(थ) शिवचिदानन्दनाथः। (in L. L. No. 108)

Beginning:

शृणु देवि शतस्थानन्यासं सर्वत्र दुर्रुभव् । आयुक्श्रीकीर्तिदं पुण्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् ॥

End:

नित्यमष्टोत्तरञ्चतं यो जपेतस्तोत्रग्रुत्तमम् । स मण्डलार्धात्रागेव स्वर्णराज्ञिमनुत्तम् ॥

Colophon:

इति सर्वसंमोहनतन्त्रे देवदर्शसंहितायां रहस्यातिरहस्ये उमामहेश्वर-संबादे श्रीविद्यागोपाळाविभवो नाम प्रथमः पटलः ॥ (in leaf No. 104)

Subject:

Leaf No. 1. शतस्थानन्यासः ।

,, 30 & 31 = 2 पुष्पवाणमंत्रयंत्रप्रयोगाः (शारदातिलके17 पटलः)

,, 32 - 1 पुरुषसूक्तयन्त्रविधिः (पुत्रायुःप्रदः)

,, 40-45 = 6 कामराजमन्त्राः प्रयोगाध्य

,, 73 & 74 = 2 वैष्णवपीठपूजा, आवाहनादिमुद्रालक्षणानि च।

,, 75-1 द्वात्रिंशत्कृष्णमन्ताः (1-52 अक्षरान्ताः)

,, 76-78-3 त्रैलोक्यविजयाख्यं मन्त्रकलापात्मकं कृष्णपञ्जरं

,, 79 & 80-2 त्रैलोक्यमगळनारायणकवचन ।

,, 81 & 82-2 श्रीविद्या आवहन्तीकृष्णमन्त्रः (सर्वैश्वर्यदः)।

,, 83-85-3 कृष्णमन्त्रराजपञ्जरं।

,, 86=1 न्यासकरणविधिः।

,, 87—89=3 वयिक्षंशिद्धचागोपालमन्त्रभेदाः।

,, 90-95-6 रत्नगोपालमन्तः आवहन्तीतर्पणिविधिश्च आव-हन्तीमन्त्राश्च (सन्त्रयोजनक्रमोन्याद्यः)।

» 96—102=7 मातृकाक्षराणां वर्णस्वरूपिकयाफलिन्रूपणम्।

#### 474 A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

,, 110-113+4 गोपालाष्ट्राक्षरकल्पः (यन्त्रपूजादयः) सनत्कुमारीये

,, 114=1 सिद्धारिशोधनाविधिः।

,, 115+1=2 रक्षोन्नऋड्यन्त्राः।

,, 5=1 स्वर्णाकर्षणभैरवस्तुतिः।

54.

Remarks: -

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा च ॥ 87-95, & 110-115

#### ॥ भैरवमन्त्रादयः ॥

#### BHAIRAVAMANTRADAYAH

பைரவமக்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 869. Burnell's No. 12103. Substance—Palm leaf. No. of leaves—97. Script—Grantha & Tamil. No. of Granthas—1750. Author—Nil.

Beginning:

மேல்ரோக்கி யெரிஞ்ச குஞ்சியும் மூணு திருக்க**ண்ணு** ..... மடித்த உதடும் கடித்த இகரும் ஏரி**ட்ட பா**ர் வையும்

End:

युगयुगान्तरायकालप्रक्रयप्रचण्डयतंस्सयखग ... ग रुहाय-

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1—7 பைசவமக்திசம் கட்டுவிடுமக்திசம் சூகியகாசகமக்திசம் வீசபத்திசமாலே பிசத்தியங்கிரைமக்திசம்

| "   | 1-18  | राहिनीयन्त्रयोगाः (Leaf No. 2 Missing)                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|
|     |       | सन्तानद्कामद्वयन्त्रं च                                   |
|     |       | रुष्ट्रभर्तकोपप्रशामकं देवरश्वश्रृश्वशुराद्यानुक्रून्यकरं |
|     |       | सपत्नीजयद्व्य यन्त्रं वृष्टिकरं यन्त्रं च।                |
| "   | —19   | विजयामन्तः [ज्ञानदः]                                      |
| "   | 1 & 2 | इयामलाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम्                            |
| ,,  | 1+1=2 | यामेरुद्रादिमन्त्रः, सुदर्शनन्यासश्च ।                    |
| "   | -     | சு தம்பரமர் தி சம்                                        |
| ,,  | -1    | नीलकण्ठ 1,2,3,4, अक्षरमन्त्राः                            |
| 5 3 | 1     | ஹ னுமான் மாலே                                             |
| "   | 1     | வாதமுரை                                                   |
| ,,  | -1    | चिदंबरसभानटनमन्तः ।                                       |
| 2 7 | -1    | வசியமர் திரங்கள்                                          |
| "   | 1     | தேவாங்குகல்பம்                                            |
| ,,  | 1-36  | மூலிகை பிரயோக மர்திரங்கள்                                 |
| "   | 1-13  | யந் தொங்கள் (மஃலயாளங்கலர் தவை)                            |
| "   | 1-6   | देवीध्यानं (वामकेश्वरोक्तं)                               |
| ,,  | 1-5   | वीरभद्रमालामन्त्री यन्त्रं च ॥                            |
|     | 97    |                                                           |
|     |       |                                                           |

Remarks:-

मात्रकेयमतिप्राचीना अतीव कीटजग्धा झक्रीरिता च ॥

# ॥ मृत्युंजयमन्त्रादयः॥

### MRTYUNJAYAMANTRADAYAH

மிருத்யுஞ்சயமந்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 870. Burnell's No. 12104. Substance-

#### 474 A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

·, 110—113+4 गोपालाष्टाक्षरकल्पः (यन्त्रपूजादयः) सनत्कुमारीये

,, 114=1 सिद्धारिशोधनाविधिः ।

,, 115+1=2 **रक्षोन्नऋड्यन्त्राः**।

,, 5=1 स्वर्णाकर्षणभैरवस्तुतिः।

54.

Remarks: -

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा च ॥ 87-95, & 110-115

#### ॥ भैरवमन्त्रादयः ॥

#### BHAIRAVAMANTRADAYAH

பைரவமக்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 869. Burnell's No. 12103. Substance—Palm leaf. No. of leaves—97. Script—Grantha & Tamil. No. of Granthas—1750. Author—Nil.

Beginning:

மேல்கோக்கி பெரிஞ்ச குஞ்சியும் மூணு திருக்க**ண்ண** ..... மடித்த உதடும் கடித்த இகரும் ஏரி**ட்ட பா**ர் வையும்

End:

युगयुगान्तरायकालप्रक्रयप्रचण्डयतंस्सयखग ... ग रहाय-

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1—7 பைரவமக்திரம் கட்டுவிடுமக்திரம் சூகியசாசகமக்திரம் வீரபத்திரமா‰ பிரத்தியங்கிரைமக்திரம்

| "   | 1—18        | राूलिनीयन्त्रप्रयोगाः (Leaf No. 2 Missing)              |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
|     |             | सन्तानद्कामद्वयन्त्रं च                                 |
|     |             | रुष्टभर्तकोपप्रशामकं देवरश्वश्रृश्वशुराद्यानुक्रूल्यकरं |
|     |             | सपत्नीजयद्ञ्च यन्त्रं वृष्टिकरं यन्त्रं च।              |
| ,,  | <b>—</b> 19 | विजयामन्तः [ज्ञानदः]                                    |
| "   | 1 & 2       | इयामलाष्ट्रात्तरशतनामस्तोत्रम्                          |
| ,,  | 1+1=2       | यामेरुद्रादिमन्त्रः, सुदर्शनन्यासश्च ।                  |
| "   | _           | சி தம்ப ரமக் தி சம்                                     |
| ,,  | -1          | नीलकण्ठ 1,2,3,4, अक्षरमन्त्राः                          |
| 5 9 | 1           | ஹ னுமான்மாலே                                            |
| "   | -1          | வாதமுரை                                                 |
| "   | -1          | चिदंबरसभानटनमन्तः ।                                     |
| 17  | -1          | வசியமர் தி ரங்கள்                                       |
| "   | 1           | தேவாங்குகல்பம்                                          |
| ,,  | 1-36        | மூலிகை பிரயோக மக்திரங்கள்                               |
| "   | 1-13        | யந் தொங்கள் (மலேயாளங்கலந்தவை)                           |
| "   | 1-6         | देवीध्यानं (वामकेश्वरोक्तं)                             |
| "   | 1-5         | वीरभद्रमालामन्त्री यन्त्रं च ॥                          |
|     | 97          |                                                         |
|     |             |                                                         |

Remarks:-

मातृकेयमितप्राचीना अतीव कीटजग्धा झज्जीरिता च ॥

# ॥ मृत्युंजयमन्त्रादयः॥

# MRTYUNJAYAMANTRADAYAH

மிருத்யுஞ்சயமக்திரம் முதலியவை Supplemental No. 870. Burnell's No. 12104. SubstancePalm leaf. No of leaves—7. Script—Grantha. No of Granthas—70. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीमृत्युंजयत्रियंबकमन्त्रस्य मैतावरुणपुत्रो विसष्ट ऋषिः । अनुष्टुण् छन्दः ॥

End:

त्रियंवक महादेव त्राहि मां शरणागतम् । जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मवन्धनैः ॥ तावकस्त्वद्भतप्राणः त्विचेत्रोहं सदा मृड । इति विज्ञाप्य देवेशं जेपन्मन्त्रं त्रियंवकम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-2 मृत्युञ्जयमन्त्रः

,, —1 शकलहोमकमः

.. 1-2 वास्तुशान्तिहोमकमः

,, 1-2 मृत्युं जयमन्तः ॥

7

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च

### ॥ हन्मद्विषयादयः ॥

#### HANŪMADVISAYĀDAYAH

ஹநுமத்விஷயம் முதலியவை

Supplemental No. 871. Burnell's No. 12105. Substance—Palm leaf. No. of leaves—129. Script—Grantha. No. of Granthas—1500.

Author— ब्यासविश्वामित्रागस्त्याद्यः।

Beginning:

हृदयोदयगुह्येषु जान्वे । पादतलेषु च । अनेन मनुना पश्चात् व्यापयेस्स ... ॥

End:

शान्तिकर्माणि कुर्वीत पुष्टिकर्म तथैव च । क्रमेण युक्तियोज्यानि मन्त्राणां सर्वसिद्धये ॥

Colophon:

Subject:

इत्यगस्त्यप्रोक्तपुरश्चरणपटलः।

हनूमत्र्यासः, अष्टकर्मप्रयोगाश्च । Leaves 1-4 गणपत्याराधनकमः पुत्रदः, दानं च पुत्रदं । 1-3 79 कार्तवीर्यमन्त्रः हनुमन्मन्त्रश्च । 1+1=2नृसिद्धयन्त्रपूजा नृसिद्धायुतार्णमाला च। 1-6 कार्तवीर्यमन्त्रप्रयोगः। वन्ध्यादोषहरकल्पः (कर्मविपाकोक्तः) शिवपूजाविधिः, न्यासाः, पञ्चाक्षरमन्त्रश्च । 1-11 गायत्रीकल्पः (विद्वामित्रोक्तः, अगस्त्योक्तश्च) 15+7=22वैरिक्चकल्पः (नारासिक्के) 2-7 (= 6) अध्यायाः । 1-27 हनुमन्मन्त्र, यन्त्र, पूजा, माला, प्रयोग. 1 - 12न्यासाः विभीषणकृतहनुमत्स्तुतिश्च । महागणपतिकल्पः (पारंपर्यागतसिद्धरत्नमालोत्कर्षे 1-10-1-3 पटलाः।

,, 1-3 महावीरहनुमन्मन्त्रः हनुमन्मन्त्रान्तरञ्ज।
,, 1+1=2 लक्ष्मीनृसिद्धमन्त्रः रामषडक्षरसीतादिमंत्राश्च।

,, 1-8 सुद्र्शनमन्त्रः, यंत्रपूजा शान्तिकर्म च।

" 1-5 नृसिद्धकवचं भूतबीजयंत्रगुणिकयाश्च ।

129

Remarks:—
मातृकेयमतिश्राचीना कीटजग्धा झझरिता । पत्राणि चास्या बहुशो
भग्नानि ।

# ॥ सहागणपतिमन्त्रादयः ॥ MAHAGANAPATIMANTRADAYAH

மஹாகணபதிமந்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 872. Burnell's No. 12106. Substance—Palm leaf. No. of leaves—94. Script—Grantha. No. of Granthas—4600. Complete. Author—?

Beginning:

ऐं हीं श्री परमञ्ज्ञिनानन्दश्रीकामेश्वर्यंबाश्रीदिच्योघानन्दनाथ-महोघानन्दनाथश्रीसर्वोघानन्दश्री + ॥

End:

पूर्णाहं मन्त्रवीर्यस्फुरणपरिश्ववात्कापिलादाप्ततत्वात् ज्ञानानन्दाद्यमीन्द्राद्विकासितहृदयो विश्वरूपप्रसक्षु । नानास्रोतोधिगम्य प्रसंग परगत्याप्तिदीक्षितामनोज्ञां संगृह्णातिस्म शिष्यप्रणयमनुसरन् पद्धति मुक्तिमुक्तये॥ श्रीकैलासानन्दनाथ श्रीगुरवे नमः ॥

Colophon:

इति अगस्त्यसंहिता प्रकारयन्त्रप्राणप्रतिष्ठाविधिस्समाप्ता ॥ Subject:

Leaves 1-4+1=5 तुर्याक्रमः, आम्रायभागश्च ,,1-3 & 1-10=13 पूर्तिविद्यादयः, काचन विषयसृचिका (नष्टार्ध-भागा)

" 1-3=3 वैद्यविषय:

,, 1—5=5 त्रिकूटारहस्यं (1—8 पटला:, 8 पटल: असमाप्तश्र)

| ,, | 1 स्वरहरकुवेरयंत्रं, स्वरहरमन्त्राश्च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "  | 1-5 देशीपूजाविधिः, यजनविधिः, काचन सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | 1—9 विद्यागणेशमन्त्रः, महागणपीतमंत्रः, यंत्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | च। रमारमेशादि आमोदादि वसुधारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | मन्ताः, पञ्चावरणस्तुतिः, काम्यप्रयोगाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | सर्वज्ञत्वादिशक्तिमन्त्राश्च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, | 1—2 दशाभुक्तिकालसूचिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,; | 1—17 यंत्रप्राणप्रतिष्ठाविधिः, चिदंबरयामलक्षकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | TIME TO STATE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF |
| ,, | 1-20 भुवनेश्वरीकच्छपुटे 1-11 पटलाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, | 21-27 भुवनेश्वरीकल्पः (मन्त्रकच्छपुटं)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,, | 1-7 नित्याराधनक्रमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Remarks:

माक्केयं प्राचीना कीटजग्धा झर्झिरिता भग्नपत्रा च । विद्या-गणेशमन्त्रमारभ्य आन्तं समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ देवीसुजंगादयः ॥ DEVIBHUJANGADAYAH

தேவீ புஜங்கம் முதலியவை

Supplemental No. 873. Burnell's No. 12107. Substance—Palm leaf. No. of leaves—28+1 (=29). Script—Grantha. No. of Granthas—575. Complete.

Author -- श्रीमच्छंकरभगवत्पादाः।

Beginning:

अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् । अनेकदंतं भक्तानामेकदन्तग्रुपास्महे ॥ End:

# चिन्तामणिस्तोत्रामदं पठिष्यन् पापैरपस्मारमुखैश्र रोगैः। ज्वरैरशेषैरपमृत्युभिश्र मुक्तश्रतुर्वर्गफलं लभेत्सः॥

Colophon:

इति श्रीमहाि पुरसुन्दर्याश्चिन्तामणिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

#### Subject:

Lenf No. 1. काचन विषयसूची ।

" 1-3 देवीभुजंगस्तोत्रं भगवत्पादकृतम् I

,, -4 देव्युपनिषत् (त्रिपुरोपनिषत्)।

,, 5-6 भावनोपनिषत्।

,, 6-14 देवीस्तवराजः।

,, 14-19 देवीसीभाग्यकवचम् ।

,, —20 आम्रायस्तोलम्।

,, 21-23 अम्बास्तव**ः।** 

,, 24-28 त्रिपुराचिन्तामणि तोत्रम् ।

#### Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा च । 3 पत्ने भागार्ध नष्टं 23 पत्रं भग्नं च ॥

# ॥ महालक्ष्मीरत्नकोशः ॥ MAHĀLAKSMĪRATNAKOSAH

மஹாலக்ஷ்மீரத்ன கோசம்

Supplemental No. 874. Burnell's No. 12108. Substance— Palm leaf. No. of leaves—42. Script—Grantha. No. of Granthas—950. Complete.

#### Beginning:

त्रिणेत्रं कमलाकान्तं नृतिक्षं चन्द्रशेखरम् ।
 नत्वा संक्षेपतो वक्ष्ये श्रीविद्यामन्त्रनायकम् ।।

End:

भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयम् । सर्वधा सर्वधा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः ॥ गोपनात् सा + + + + ॥

Colophon:

इति गौडपाद्मन्त्ररत्नसूत्राणि समाप्तः ॥ ?

Subject :

```
त्रिपुरसुन्दरीविषयः (आद्यन्तहीनः)।
Leaves -1
                 दीक्षाखण्डः प्रथमः।
        1 & 2
        1-3 मद्रालक्षणानि ।
        1-4 आनन्द्यागविधि:।
   19
                उपनिषद्भागः।
         1 &2
   "
      9 & 10=2 भुवनाधिपतिमन्त्रकरुपे द्वितीयः पटळः ।
         11=1 भुवनाधिपतिमन्त्रकल्पे तृतीयः पटलः।
                                   चतुर्थः पटलः।
         12 = 1
   ,,
         1-2 गाँडपादसूत्रं (शाक्तं मन्त्ररत्नसूत्राख्यम् )।
          1-8 पञ्चमीस्तवराजः।
  ,,1+1+1=3 संवित्सेवनं संविन्मन्त्रश्च ।
          1-5 सोभाग्यरत्नाब्धौ 35 पटले अन्तिमभागः, दिव्य-
                 मंगळध्यानं (देवीध्यानं), वामकेश्वरे 38 पटछः।
                शूलिनीमंत्र:।
          -1
  ,,
          1-3 देवीस्तुतिः।
          1-4 नारायणहृदयम्।
  ,,
           42
```

Remarks:

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटजग्धा कचित्रष्टपत्रभागा च ।

# ॥ मन्त्रदीक्षाक्रमः ॥ MANTRADĪKSĀKRAMAH

மர்த்ரதீக்ஷாக்ரமம்

Supplemental No. 875. Burnell's No. 12109. Sabstance—Palm leaf. No. of leaves—4. Script — Telugu. No. of Granthas—325. Incomplete.

Beginning:

सिद्धारिकोष्ठार्थं कोष्ठोद्धारक्रमः कथ्यते । तत्र चतुष्पदयुक्तकोष्ठचतुष्टयं कृत्वा + ॥

End:

कुण्डस्य गर्तमेखलादीनां चतुर्विश्वत्यंगुलमानयुक्तं । तदिप हस्तमानाधिक्यानुसारेण वर्धनीयं । अथ शारदातिलको-क्तप्रकारेण कुण्डस्य हस्त + + + ॥

Colophon?

Subject:

सिद्धारिशोधनं । ऋणधनशोधनं । तिथिवारनक्षत्नादिपरीक्षा । प्रियतादिमन्त्रदोषाः । सद्गुरोरभावे मन्त्रमहणविधिः । कुण्डलक्षणं च ॥

Remarks: -

माक्तेयमतिप्राचीना कीटजग्धा विशीर्णनष्टपत्रभागा च ॥

### ॥ सारखतदशक्य ॥ SĀRASVATADAŚAKAM

ஸாரஸ்வத தசகம்

Supplemental No. 876. Burnell's No. 12110. Substance— Palm leaf. No. of leaves—3. Script — Telugu. No. of Granthas—100. Incomplete. Beginning:

अंकुशं चाक्षस्त्रं च पाशपुस्तकधारिणीम् । स्रुक्ताहारसमायुक्तां देवीं ध्यायेचतुर्भुजाम् ॥

End:

यस्यास्स्मरणमात्रेण वाग्विभूतिर्विनंभते । सा भारती चिरं नित्यं रमतां मन्मुखांवुजे ॥

Colophon:

इति दशक्रोंकी ।। श्रीशारदांबाय नम: । श्रीसरस्वत्य नम: ॥ श्रीवागीत्र्यय नम: ॥ श्रीमदंबाय नम: ॥

Subject:

द्शश्लोकीस्तोलमन्त्रः । प्रणोदेवीत्यादिदशऋख्यन्त्राः । तासां प्राशस्त्यकथनव्रा।

Remarks:-

मात्रकेयमितप्राचीना झर्झरिता प्रतिपत्रं नष्टपङ्किश्च ॥

### ॥ देवीनवरत्नमालिकास्तवादयः ॥ DEVĪNAVARATNAMĀLIKĀSTAVĀDAYAH

தேவீநவரத்நமாலிகாஸ்தவம்முதலியன

Supplemental No. 877. Burnell's No. 12111. Substance—Palm laef. No. of leaves—13. Script—Grantha. No. of Granthas—125. Complete.

Author श्रीमच्छंकरभगवत्पादादयः।

Beginning:

हारदामपरिशोभमानुकुचभारभीरुतनुमध्यमां । वरगर्वगल · · · · · रणेशवरपीठिकां मारवैरिसहचारिणीं मनसि भावयामि परदेवतां ॥ End:

कवर्च मोहनं लोके कवचं लक्षणं परम् । कवचं मातृबद्देव्यं कवचं वित्तवत्सदा ॥

Colophon:

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रीमदेवीकवचस्तोत्रं संपूर्णम् । श्रीदेव्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ हरिः ओम् ॥ ग्रुभमस्तु ॥

Subject :

Leaves 1-3 देवीनवरत्नमालिकास्तवः चन्द्रशेखराष्ट्रकमागश्च । शंकर-

- । स्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रः।
- 1 अन्नपूर्णामन्त्रः।
  - 1 आपदुद्धारकमन्त्रः।
  - 1 त्र्यंवक्रमन्त्रः (असमप्रः) तेलुगु ।
  - 1 उमास्तवः।
  - 2-4 शीतलास्तवः (किञ्चित्रष्टः) तत्प्रयोगश्च ।
  - 5-- 6 देवीकवचम (मार्कण्डेयपुराणोक्तं)

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा विशीणनष्टपत्रदशा च ॥

### ॥ भुवनेश्वरीकच्छपुटम् ॥ BHUVANEŚVARĪKACCHAPUTAM

புவரேக்வரிகச்சபுடம்

Supplemental No. 878. Burnell's No. 1211?. Substance—Palm leaf. No. of leaves—45. Script—Grantha. No. of Granthas—1150. Complete.

Author- शिवस्कन्दसंवादात्मकम् ।

Beginning:

शृणु षण्मुख तत्वज्ञ सर्वभूतहिते रत । देव्याश्च भुवनेश्वर्याः पुरश्वरणमुत्तमम् ॥

End:

भोगी रघुः पदुर्गीरी लंका पुत्री खगो भ्रुवि ॥ अधुवं व्युत्क्रभेणैव लेख्यं सर्वेषु कर्मसु ॥

Colophon:

इति मन्त्रकच्छपुटं समाप्तम् ॥

Subject:

भुवनेश्वरीमन्त्रपुरश्चर्याविधि: । नानाप्रयोगविधि: । नानायन्त्राणि । नानामन्त्राश्च ॥ தமிழுரையுடன்.

Remarks :-

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटविद्धा च ॥

# ॥ सुदर्शनमन्त्रादयः ॥ SUDARSANAMANTRADAYAH

ஸுதர்சனமந்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 879. Burnell's No. 12113. Substance—Palm leaf. No. of leaves—69. Script—Grantha. No of Granthas—1750. Complete.

Author- शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

ओं सुदर्शनषडक्षरीमन्त्रः। स च दशपर्यायश्रब्दस्त्रवमातिकः।
प्रणवादिश्र स भवति ॥

End:

त्वमस्रपूर्णापि कृशासि मध्ये श्यामापि संफुल्लजपाभिरामा । ... वनस्थाप्यवनप्रसक्ता ... प्यपर्णा ॥

Colophon:

इति श्रीमहालक्ष्मीकले उमामहेश्वरसंवादे शंकरेण विरिचते प्रत्यक्ष-सिद्धिप्रदे महालक्ष्मीरत्नकोशे त्रिसप्ततितमोध्यायः ॥ Subject:

```
Leaves. No. 1-8 सुदर्शनमन्ताः, यन्तं, प्रयोगाश्च ।
                          अमृतेश्वरी, शिवपञ्चाक्षरीमन्त्री । प्रत्यंगिरा-
              1+1=2
     ,,
                           यन्त्रं च।
                           शरभमन्तः, पुरश्चर्या, यन्त्रं, पूजा, स्तुतिश्च।
            1-4+1=5
                           प्रत्यंगिराऋचां प्रतीकमात्रं ।
     79
                           शरभस्तुतिः मालामन्त्रश्च।
             5 - 7 = 3
                           प्रत्यंगिरासन्त्रविधानं, वैश्वानरमन्त्रप्रयोगोपेतं
                 1-13
                           प्रत्यंगिराऋचः।
                  1-3
                           शूलिनीमन्त्राः । अन्नपूर्णामन्त्रश्च । (महा-
               1-2
                          लक्ष्मीरत्नकोशे 65-73 अध्यायाः)
                           षड्विधशूळिनीमन्त्रप्रयोगाः ।
                  1-4
                           प्रत्यंगिरामन्त्रप्रयोगप्रकारः, प्रतिक्रिया च।
             5-16=12
                          प्रत्यंगिराऋचां ऋषिच्छन्दौदेवताः।
           17=1
                           प्रतिकियास्तोत्नम् (आकाशभैरवतन्त्रे)
           18 - 20 = 3
                          अन्नपूर्णास्तोनम्
                  1-2
     "
                          शीतळास्तोत्रं, शीतळामन्त्रश्च ।
                          त्रिपुरसुन्द्रीस्तुतिः।
                          सरस्वतीपूजाविधिः।
                 1-4
                          स्वयंवरामन्तः न्यासाश्च ।
                 1-3
                          अन्नपूर्णामन्त्रः, स्तुतिश्च।
1
                    69
```

Remarks:

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटविद्धा च । अन्त्ये पत्रचतुष्टये भागो नष्टः । आदौ अष्ट पत्नाणि नूत्नानि दृश्यन्ते ॥

### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रमेदाः॥

#### PANCAKSARAMANTRABHEDAH

பஞ்சாக்ஷாமந்திரபேதங்கள்

Supplemental No. 880. Burnell's No. 12114. Substance—Palm leaf. No. of leaves—11. Script—Grantha. No. of Granthas—300. Incomplete.

Author-- आगमोक्ताः।

Beginning:

वटविटिषसभीषे भूमिभागे निषणं सकलम्रनिगणानां ज्ञानदातारमारात् । त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥

End:

कुर्वन् मादेकपादं शिवकरममृतमेकपादं भुजंगं । तत्वं तित्तीति तिष्ठनमनसि नटवरो जायते नीलकण्ठः ॥

Colophon:

इति विमलागमे प्रासादमन्त्रपटल षण्णवति ॥

Subject:

चिदंबरयन्त्रकथनं । तदुपयुक्ताः पञ्चविंशतिविधपञ्चाक्षरमन्त्र-भेदाः । तेषां नामानि, शक्तयः, फलानि च ॥

Remarks:-

मातृकेयमतिष्राचीना कीटजग्धा झ्रझेरिता विशीर्णनष्टपत्रप्रान्त-भागा च ॥

### ।। रामार्चनचन्द्रिका ॥ RAMARCANACANDRIKA

**ராமார்ச்சுகசக்திரிகை** 

Supplemental No. 881. Burnell's No. 12115. Substance-

Palm leaf. No. of leaves-49. Script - Telugu. No. of Granthas-600. Complete.

Author -- आनन्दवननामा।

Beginning:

आर्श्यानसमये फलतोयं त्वयोज्झितम् ॥

End:

शुमं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवस् । पठत्यनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमाप्नुयात् ॥

Colophon:

इति हनुमत्त्रोक्तशीमन्त्रराजस्तवं संपूर्णम् ॥

Subject :

Leaves 68 -73=6 रामप्राशस्त्यम् , गुरुशिष्यलक्षणम् , सिद्धारि-शोधनं च

- ,, 74-81=8 राममन्त्राः, सीता, राम, लक्ष्मण हनुम-न्मन्त्राः (रामार्चनचन्द्रिकायां प्रथमः पटलः)
  - ,, 82-92=11 प्राणायामित्रिधिः न्यासाश्च (रामार्चनचिद्र-कायां द्वितीयः पटलः )
  - ,, 93-101=9 ध्यानं, मानसिकपूजा, अन्तर्यजनं, मुद्रा-लक्षणानि च (अगस्त्यसंहितोक्तानि)
  - ,, 102-115=14 नवावरणयन्त्रपूजाविधिः, नित्यहोमविधिः, स्तुतिश्च ः (हिरण्यगर्भसंदितोक्ताः)
  - ,, —116=1 हनुमत्त्रोक्तराममन्त्रराजस्तवः।

49

Remarks:-

No. 12115 - dubatance-

माष्ट्रकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा खण्डितनष्ट्रपत्रभागा च ॥

#### ॥ भावनोपनिषदादयः॥

#### BHAVANOPANISADADAYAH

பாவரோபரிஷத் முதலியவை

Supplemental No. 882. Burnell's No. 12116. Substance—Palm leaf. No. of leaves—112. Script—Grantha, No. of Granthas—1000. Complete. Author—Nil.

Beginning: What and Alexander and Alexander

श्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः ॥ तेन नवरन्थ्ररूपो देहः । नवशक्तिरूपं श्रीचक्रम् ॥

End:

एकाक्षरलक्ष्मीमन्तं ए १. श्रीसक्तनिरूपणं ए १७. शान्ति स्तवं एडु ५ आह संपुटम् १

Colophon:

इति महाषोढान्यास: समाप्त: (in leaf No. 27)

Subject:

Leaves 1-3 भावनोपनिषत्।

- 9+17+24+27=77 योगपीठ, चक्र, छघुषोढा, महा-षोढान्थासा:।
- ,, 1-2 शरभमन्त्रः, राजमातंगीमन्त्रश्च ।
- ,, 3&4=2 प्रायश्चित्तस्तुतिः।
- ,, 5-17=13 सावरणमाध्यन्दिनपूजा, सायंकालपूजा च।
- ,, 7&8=2 श्रीचक्रन्यासभागः।
- ,, 1-5=5 पञ्चब्रह्म, पञ्चांगुलि, पञ्चांग, पञ्चिद्क् अष्टित्रश्च-त्कलान्यासाः (शैवाः)।
- ,, 1-6=6 शैवी आवरणपूजा (असमत्रा)।
- ,, 1&2=2 लक्ष्मीएकाक्षरमन्त्रः, श्रीसूक्तं च।

112

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च।

# ॥ नृसिद्यातापिन्यादयः ॥ NRSIMHATĀPINYĀDAYAH

**ந்ருஸி**ம்ஹதாபிநீமுதலியவை

Supplemental No. 888. Burnell's No. 12117. Substance—Palm leaf. No. of leaves—31. Script — Telugu. No. of Granthas—700.

Beginning :

ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः + ओं शान्तिक्शान्तिक्शान्तिः॥

End :

घटिकाशेषमङ्गळायै न०। घनवर्णभ्रमरकायै न०। घनवामनसंस्मृतायै न०। घृणावत्यै न०।

Colophon :

इत्याधर्वणे नृसिद्धातापिनीये नवमः खण्डः ॥

Subject :

Leaves 1-22 नृसिह्मतापिनी, आनुष्ट्रभमन्त्रः, स्तुतिश्च।

,, 1 मातृकासरस्वतीमन्त्रः ।

,, 1 शतस्थानन्यासः।

,, 1—5 लक्ष्मीचतुर्विशत्युत्तरात्रिशतिश्तोत्रम ।

, 1 & 2 नामावछिः (असमग्रा)।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च ।।

## ॥ शिवमन्त्रविग्रहकवचादयः॥ ŚIVAMANTRAVIGRAHAKAVACĀDAYAH

சிவமக்த்ரவிக்ரஹகவசம் முதலியவை

Supplemental No. 88!. Burnell's No. 12118. Substance—Palm leaf. No. of leaves—25. Script—Telugu. No. of Granthas—600. Con:plete.

Author—शेवागमाकम।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ शैवागमे शिवोमासंवादे सर्वशिव-मन्त्रविग्रहरूपश्रीपराप्रासादकवचम् ॥

End:

विषकीटानिव क्षिप्रं हन्यात्तानविचारयन् । शिक्षणे तु कृते तेषां नृपतिस्कुखमेधते ॥

Colophon:

इति दीवागमे शिवोमासंवादे परशिवमन्त्रविमहकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1-6 पराशिवमन्त्रविप्रहकवचम्।

,, 8&9 शिवकवचं (तुलजेन्द्रनामघटितं)।

10%11 शिवविष्ण्वारभेदकथनं, गणेशद्वादशनामानि च ।

1-5 गणेशकवचं (एकेन्द्रभूपकृतं)।

1-8 राजरञ्जनपुराणे शूरधर्माध्यायः।

1+1=2 काचन विषयसूची, नीतिश्लोको च।

25

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा च।

#### A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

## ॥ भुवनेश्वरीकल्पादयः॥ BHUVANEŚVARĪKALPĀDAYAH

புவரேச்வரிகல்பம் முதலியவை

Supplementa! No. 885. Burnell's No. 12119. Palm leaf. No. of leaves-51. Script-Grantha. Granthas-700. Complete.

Author - शिवपार्वतीसंवादात्मकम्।

Beginning:

ओं सह नाववित्वति शान्तिः ॥ श्रीगुरुस्सर्वकारणभूता शक्तिः। तेन ... स्वरूपा । देहे नवशक्तिस्वरूपं श्रीचक्रम् ।

End :

पीतं ब्रह्मरसं सदाऽधिकतरं पत्रं भजेत्पश्चमं ध्यातं देवगणैः परं मुनिगणैः मोक्षार्थिभिस्सर्वदा ।

Colophon:

इति प्रपञ्चे महागमे शिवप्रोक्ते प्रथमपुळके देवीमाहात्म्ये द्वादशः परलः ॥

#### Subject :

,,

Leaves No. 4+3+1=8 भावनोपनिषत्, भुवनेश्वरीकवचं च। अवनेश्वरीकल्पे 1-9 पटलाः । 1-19=19 पुलद, रक्षाकरऋचः (स्कान्दे सनत्कुमार-20 & 21 = 2,, संहितायां ) काकवन्ध्याशान्तिः (शातातपोक्ता) -27 = 1,, कन्यावनध्याशान्तिः (हारीतोक्ता) -28 = 1,, महावनध्याशान्तिः (अपूर्णा, वसिष्ठोक्ता) -29 = 1प्रयोगाईवीजयोजनप्रकार: । 30-85-6 " 9 ( भुवनेश्वरीकल्पे 10-12 पटलाः ) सन्तानगोपालमन्त्रः मदनगोपालध्यानं च। 1-4=4 ,, चामुण्डःनवाक्षरीमन्त्रः।

101

| ,, | 1              | शूलिनौमन्त्रः।                           |
|----|----------------|------------------------------------------|
| ,, | 1-2=2          | गुर्वादिपादुकामन्त्राः ।                 |
| ,, | in the same of | मोक्ष्यप्रसुत्राणि (असमप्राणि)           |
| ,, | 1              | सिह्मवाहिनीमन्त्रः or अमृतेश्वरीमन्त्रः। |
| ,, |                | लिङ्गाष्ट्रकम् ।                         |
| ,, | 1              | भैरवीपरं श्लोकद्वयं।                     |
|    |                |                                          |
|    | 51             | CALIBOURDE SELECTION OF THE              |

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा किञ्चिदिव नष्टपत्रभागा च।

# ॥ वीरहनुमन्मालामन्त्रादयः ॥ VĪRAHANUMANMĀLĀMANTRĀDAYAḤ

வீரஹநமன்மாலாமக்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 836. Burnell's No. 12120. Substance—Palm leaf. No. of leaves—31. Script—Telugu. No. of Granthas—180. Complete.

Author - व्यासः (नानांपुराणेभ्यः संगृहीतः)

Beginning:

हां हीं हूं है: हों है: अन्नमो भगवते अघोरप्रलयकाल-वीरहनुमन्ताय + ॥

End:

अतिगुह्यतमं शास्त्रं इद्युक्तं मयान्य । एतद्भद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥

Colophon:

इति श्रीमहाभारते कृष्णार्जनसंवादे पुरुषेश्चिमयोगी नाम पद्मदशोध्यायः ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ Subject:

वीरहन्मन्मालामन्त्रः। Leaves 1-6 गरुडकवचं (ब्रह्माण्डपुराणोक्तं)। 7-10 " नारायणकवचं [भागवते बृहस्पतिप्रोक्तं]। 1--5 99 हनुमत्कवचं [मार्कण्डेये रामप्रोक्तं]। 1-3 हनूमदुद्वाद्शनामस्तोलम् । 99 शकुनफलम् । ,, अष्टोत्तरशतस्वायं भुवीव ब्लुस्तोत्राणि विद्याण्डो-1-6 ,, क्तानि । भगवद्गीतायां 15 अध्यायः। 36 - 40 = 5,, 31

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च।

# ॥ गारुडमन्त्रप्रयोगाः ॥ GARUDAMANTRAPRAYOGAH

காருடமக்தாப்ரயோகங்கள்

Supplemental No. S37. Burnell's No. 12121. Substance—Palm leaf. No. of leaves—11-24+27-57 (=45). Script—Telugu. No. of Granthas—475. Incomplete. Author—?

Beginning:

व्याधिस्तुण्णि क्षयरोगियैन वाण्णि सर्पद्ष्टमैते दिगदु । नाळगु तेरुवळकूडिनतोटाषुट्टमीदनदीतीरम्रुन्दु देवालयः मुन्दुमानितोटलोनुमसकमाडेटपुडुएळ्लसन्दुलनु ।।

End:

रुद्वण्ड वेकसेरुड मन्नुतिन्नपामु इवि पेनुपामुछ ॥

Colophon :-?

Subject:

गारुडमन्त्राः, विषहरप्रयोगाः, विषहरौषधानि, सर्पद्ष्टदेशकाल-स्थलादीनां फलानि च।

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना अतीव कीटजग्धा झई्चारिता आन्ध्र-भाषात्मिका च ॥

## ॥ विरूपाक्षपश्चाद्याकाव्याख्या ॥

## VIRŪPĀKSAPANCĀŚIKĀVYĀKHYĀ

விருபாக்ஷபஞ்சாசிகாவ்யாக்யானம்

Supplemental No. 888. Burnell's No. 12122. Substance—Palm leaf. No. of leaves—215—240=26. Script-Telugu. No. of Granthas—300. Complete.

Author- श्रीविद्याचक्रवर्ती।

Beginning:

नमा विश्वश्चरीराय विश्वेकात्म्यावभासिने । नित्यप्रत्यवमर्शाय शम्भवे विश्वसिद्धये ॥

End:

कुतेयं विवृतिर्रुघ्वी श्रीविद्याचक्रवर्तिना । गोविन्दचन्द्रश्रीनाम्नि निकषे विनिवेशिता ॥

Colophon: Nil.

Subject:

विरूपाक्षपञ्चाशिकायाः श्रीविद्याचकवर्तिकृता विवृतिः ॥

IN D. POLICE THE ST. PROPER BERNE

Remarks: -

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा च । आदौ पत्रद्वये भागो नष्टः ।

## ॥ आनन्दकन्दम् ॥ ANANDAKANDAM

ஆாந்த கந்தம்

Supplemental No. 889. Burnell's No. 1212°. Substance—Palm leaf. (श्रीताळपत्रम्) No. of leaves-87. Script-Malayalam. No. of Granthas-500. Complete.

Beginning:

End:

Colophon:

Subject:

जानकस्फुटविधिः, गणितं च।

Remarks:-

मारकेयं प्राचीना । स्थितिरस्यास्समीचीना । प्रतिपत्नं एकस्मिन्नेव पुटे प्रन्थायं विलिखितश्च ॥

## ।। रश्मिमालामाहातस्यभ् ।। RASMIMĀLĀMĀHĀTMYAM

ரச்மிமாலாமாஹா த்ம்யம்

Supplemental No. 89J. Burnell's No. 12123. Substance—Palm leaf. No. of leaves — 9. Script—Telugu. No. of Granthas—300: Complete.

Author - ज्यासः।

Beginning:

श्रीशिवाय गुरवे नमः ॥ श्रीमहासर्वख । ब्रह्मर्षिवर्य सर्वज्ञ शृणुष्वावहितो भवान् । चिदङ्गभूतां वक्ष्यामि नामतो रिक्ममालिकाम् ॥

End:

साधनं किश्चिदुक्तं ते प्रत्येकं श्रियमिष्टदम् । ब्रह्मपुत्र महाभाग किं भूयः कथयामि ते ॥ Colophon:

इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां महारहस्ये वाग्देवताविलासे वेदान्त-भूषणे रिहममालास्तोत्रमाहात्म्यं संपूर्णम् ॥ श्रीशंकरानन्द-नाथगुरुपादुकार्पणमस्तु ॥ महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥

Subject :

देवीरिशममालास्तोत्रम , तन्माहात्म्यं च।

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा च ॥

## ॥ मृत्योस्तुल्यविधानम् ॥ MRTYOSTULYAVIDHANAM

ம்ருத்யோஸ்துல்யவிதானம்

Supplemental No. 891. Burnell's No. 12125. Substance—Palm leaf. No. of leaves—104—109=6. Script—Telugu-No. of Granthas—100. Complete. Author—?

Beginning:

विधानवत् संपूज्य चात्र नमस्कारं अनेन मन्त्रेण कुर्यात् ॥

End:

उत्तुद शमीजा विरितरेष जतरूप उत्तुद । गिरिरनुप्रवेशय मरीचीरुपसरन्नुद्याविदतः पुरस्तादुद्याति सूर्यः ॥ भाव-दितो शत्तुनामोचारणचेसेदि सुजाया योस्मान्द्रेष्टि ईवेद-ऋक्कुन शकशाराधन चेसि आकलशं वेयन शत्रुमारणं औनु ॥

Colophon: ?

Subject:

मृत्योस्तुल्यमन्त्राविधानं, प्रयोगविधिश्च ।

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा च ॥

## ॥ सरस्वतीसुक्तादयः॥

#### SARASVATĪSŪKTĀDAYAH

ஸாஸ்வதீஸ ூக்தம் முதலியவை

Supplemental No. 892. Burnell's No. 12126. Substance—Palm leaf. No. of leaves—13. (1+1-10+2=13). Script—Grantha & Telugu. No. of Granthas—250. Complete. Author—ऋग्वदोकाः।

Beginning:

एँ हीं प्रणो देवी सरस्वती वाजिभिवीजिनीवित । धीनामावित्र्यवतु ।।

End:

या वेद या वर्णयासा मध्यातमा व्यक्तनाम च । नाम याध्यातमना प्रत्यक् दशक्षीकीति पट्यताम् ॥

Colophon:

इति श्रीसुद्रीनकवचस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1+1-5=6 सरस्वतीसूक्तानि ध्यानादीनि सरस्वतीद्वादश-

नामस्तोत्रं च ।

,, 6-9 नृसिह्यकवचम्।

,, 9-10 सुदर्शनकवचम्।

,, 2 सरस्वतीदशस्त्रोकी (असमग्रा)।

13

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा च।

# ॥ प्रतिक्रियाश्चालिनीस्तोत्रादयः ॥ PRATIKRIYĀŚŪLINĪSTOTRĀDAYAH

ப்ரதிக்ரியாசூலிநீஸ்தோத்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 893. Burnell's No. 12127. Substance—Palm leaf. No. of leaves—52. Script—Telugu. No. of Granthas—1000. Complete.

Author - नानाग्रन्थसंग्रहः।

Beginning:

शुक्तांबरधरं विष्णुं + शान्तये ॥ श्रीमत्सकलस्क्ष्मैकबोधकेश जगत्पते । प्रतिक्रियास्तोत्रमात्रं प्रवदस्य दयानिधे ॥

End:

भक्तिसिद्धाञ्जनेन स्वत्कटाक्षमाला भिकरेव सिद्धाञ्जनं तेन हेतुना विलसता प्रकाशमानेन अक्ष्णा ज्ञानेन नयां न 🕂 ॥

Colophon:
इति ब्रह्माण्डपुराणे लिलतोपाख्याने स्तोत्रखण्डे हयमीवागस्त्यसंवादे
श्रीललितादेवीरहस्यनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject: प्रतिक्रियाशूलिनीस्तोत्रं मन्त्रश्च । Leaves 11, 12 & 18=3 आपदुद्धारण, शत्रुविधूननवीरहतुमन्माला-19 - 21 = 3,, मन्त्राः । पंचमुखहनुमाहिग्बन्धनमन्त्रः। 22 = 1,, तापज्वरहरबलिदानविधि:। 23, 24 = 2,, ज्बरहरेश्वरमाला विष्णुकवच इन्द्राक्षी-25 - 27 = 3,, स्तोत्राणि । ऋणहरांगारकस्तोत्रं, गुरुयंत्रं च। 28 & 29=2 शनैश्वरमन्त्र, कवच आदित्यकवचानि । 30 & 31 = 2,, रामषडक्षरीमन्त्रः, माला च। 50 = 1,, रामकवचभागः । 52=1 77

| Leaves | 1-4=4         | कार्तवीर्ययन्त्रमन्त्रकवचानि ।           |
|--------|---------------|------------------------------------------|
| ,,     | 5-7+2=5       | दुर्गास्तवः (महाभारते अर्जुनकृतः)        |
| 11     | in I l        | विष्णुपूजाविधिः ।                        |
| ,,     | remembered in | विष्णुकृतशिवनमस्काराष्ट्रकं, कृष्णाध्यं- |
|        | 18 19197 Su   | चन्द्रार्घ्यक्षोकौ च।                    |
| 11     | 2             | राजराजे धरीस्तवः।                        |
| ,,     | 1-21=21       | लक्ष्मीस्तवव्याख्या असमग्रा।             |
|        | 52            |                                          |
|        | 1 111         |                                          |

Remarks: -

म। तृकेयमितप्राचीना कीटजग्वा झुई। रिता विशीर्ण नष्टपत्रभागा नानाविधपत्रजातमयी च ॥

# ।। वृन्ताकप्रयोगः ।। VRNTĀKAPRAYOGAH

புல்லுறவிபிரயோகம்

Supplemental No. 894. Burnell's No. 12128. Substance—Palm leaf. No of leaves—30. Script — Telugu. No. of Granthas—150.

Beginning:

विशाखानक्षत्नान ऊशिरिकि बदरी केले पूजिश्वि चातवु॰टे अदृश्यकरणी।।

End:

बोल्छुछाहि चेन्चुनासु बिस्यु उम्मुह बन्दुह बुवरेचित्ररे मेरो-कोमरोत्तरे अ०॥

Colophon: ?

Subject:

अधिन्यादिषु तक्षत्रेषु वृन्ताकप्रहणफल्य ॥ जालिकयादिकं च ॥

Remarks: -

मात्केयमतिप्राचीना कीटजग्धा च ॥

## ॥ कुरुकुल्याकवचादयः॥ KURUKULYAKAVACADAYAH

குருகுல்யாகவசா திகள்

Supplemental No. 895. Burnell's No. 12129. Substance—Palm leaf. No. of le ves—7, Script — Grantha. No. of Granthas—175. Incomplet.

Author - शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

कामरूपिण्यवत्वग्नौ नैर्ऋत्यां कामचारिणी । काममातर वायच्ये तैलोक्यां कामनायिका ॥

End:

आपत्काले नित्यपूजां विस्तरात्कर्तुमक्षमः। एकवारे जपदिनं? सांगपूजाफलं लभेत्॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये नमः॥

Colophon:

इति श्रीत्रिपुरसुन्दरीतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीराजराजेश्वरी-श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीध्यानतन्महिमादिवर्णनन्नाम अष्टिक्र्या-त्पटलः ॥

Subject:

कुरुकुल्याकवचभागः, राजराजेश्वरीध्यानमहिमादिवर्णनं, त्रिपुर-सुन्दरीमालामन्त्रश्च ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा मूषकभिक्षतपत्रैकदेशा, भग्ननष्टपत्रैक-देशा च ॥

# ॥ त्रैलोक्यमङ्गळकवचम् ॥ TRAILOKYAMANGALAKAVACAM

த்ரைலோக்யமங்கள கவசம்

Supplemental No. 896. Burnell's No. 12130. Substance—Palm leaf. No. of leaves—16. Script—Telugu. No. of Granthas—125.

Author - शिवपार्वतीसंवादात्मकम्।

Beginning:

शिरो मे वाग्भवः पातु कएईलहीं खरूपकम् । सहकलहीं ललाटं च पातु कामेश्वरी मम।।

End:

अष्टादशाक्षरी ब्रह्मा ? हादि मामि भतो ऽवतु । इति ते कथितं देवि ब्रह्मविद्याकळेवरस् ।। त्रैलोक्यमोहनं ... .. ... ॥

Colophon:

इति रुद्रयामले त्रैलोक्यमङ्गळं नाम कवचं समाप्तम् ।

Subject :

Leaves 1-8 देवीत्रैलोक्यमङ्गलकवचम् (सममं)।

,, 1 त्रैलोक्यमोहनकवचभाग ।

,, 1-2 त्रिपुरसुन्दरीकवचभागः।

,, 1-5 देवीत्रैलोक्यमोहनकवचम् (असमग्रं)

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा नष्टपत्रैकदेशा प्रतिविषयं भिन्न-भिन्नपत्रात्मिका च ॥

#### ॥ बगलामन्त्रादयः॥

#### BAGALAMANTRADAYAH

பகளாமக்திரம் முதலியவை

Supplemental No. 897. Burnell's No. 12131. Substance—Palm leaf. No. of leaves—7. Script—Telugu. No. of Granthas—210. Complete.

#### Beginning:

...रणवाणाय नमः । उन्मादनवाणाय नमः । बाणाणभे वसुद्छे ब्रह्माण्याद्यष्टकं यजेत् ॥

End:

ध्यायेतिसद्धासनायीनां प्रसन्नवदनांबुजाम् । इन्द्रनीलमणिक्यामां नवनीलोत्पलश्रियम् ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामळे वामकेश्वरतन्त्रे शतसहस्रकोटिविस्तारे श्रीमहा-त्रिपुरसुन्दरीस्तवराजस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1—3 बगळामन्त्रः, मातृकास्थानानि कन्यकापूजाविधिश्च।
,, 4—7 सौभाग्यसुन्दरीकवर्चं, स्तवराजः, उच्छिष्टचाण्डाळी-

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा झझीरिता भम्रनष्टपत्रभागा च ॥

## ॥ त्रिमेलनविधिः॥ TRIMELANAVIDHIH

த்ரிமேள நவிதி

Supplemental No. 898. Burnell's No. 12132. Substance—Palm leaf. No. of leaves—3. Script—Grantha. No. of Granthas—50. Complete.

Beginning:

अथतः संप्रवक्ष्यामि त्रिमेलनविधित्रयम् । महामृत्युंजयन्त्वेकं महावश्यकरं परम् ॥

End:

ओं नमो भगवते वराहरूपाय भूभुवनपतये भूपितत्वं मे देहि दापय स्वाहा ॥

Colohpon: Nil

Subject :

व्याहृतित्रयंसपुटितः, व्यंवकऋक् मृत्युंजयषडणेषितः प्रथमो मन्त्रः । खयंवरामन्त्र ऐन्द्रगायत्री अश्वारूढामन्त्रैः द्वितीयः । गोपालविंशत्यणमन्त्रस्त्रिवीजाद्यः श्रीवीजसंपुटितः ऐन्द्र-तेष्टुभमन्त्रः स्वाहान्तो वराहमन्त्रश्चेति तृतीयः । स्वयंवरा-पञ्चदशीमिलितो मन्त्रः यदद्य कचेति ऐन्द्रगायत्नीमन्त्रः वराहद्वात्रिंशदक्षरमन्त्रश्च ।

Remarks:—
मात्रकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा झुईारिता विशीणी भग्ननष्टपत्रैकदेशा च ॥

#### ॥ बगलामन्त्रादयः ॥

#### BAGALAMANTRADAYAH

பகளாமந்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 899. Burnell's No. 12133. Substance—Palm leaf. No. of leaves—16-58=43+2=45. Script—Grantha. No. of Granthas—450. Complete. Author-Nil. Beginning:

परमन्त्रभक्षिणीमहाविद्यामहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः। परकृतमन्त्रतन्त्रचूर्णाभिचारक्षुद्रदोषादिमहाभक्षिणी बगलामुखीदेवी देवता ॥ End:

अं आं + ळं क्षं क्षः कः + आः अः इति जपः ॥

Colophon:

इति पञ्चमवर्गः ।। (in leaf No 52)

Subject:

Leaves 16-18=3 वगलाघोरशरभाचिदंवरमृतसंजीविनीमन्त्राः !

,, **1**9-27=9 बगलामाला ।

), 28—32=5 नृसिद्धानुष्टुभहनुमन्मालाहनुमन्मन्त्रास्त्रका म-कलामन्ताः।

, 1&2=2 प्रत्यंगिराऋ चः !

,, 33-39=7 ,,

,, 40-13=4 दिग्बन्धनकरदिक्पालकमन्तः।

,, 44--52=9 प्रत्यंगिराऋचां प्रत्येकं प्रयोगविधिः फलं च।

,, 53-55=3 भद्रकालीमन्त्राः।

,, 56-57=2 खयंवरा, काळी, कुञ्जिका हनुमन्मन्त्राः।

,, — 58=1 वाळा वाग्वादिनी सिद्धमूळी वजेश्वरीमन्**ताः**।

45

Remarks: -

मारुकेयं अतिप्राचीना कीटविद्धा झझीरिता। आदौ पञ्चषपत्रेषु किञ्चिदिव नष्टा च ॥

## ॥ प्रत्यंगिराऋज्यन्त्राः ॥

### PRATYANGIRARNGMANTRAH

ப்ரத்யங்கிராருக்மக்திரங்கள்

Supplemental No. 900. Burnell's No. 12134. Substance—Palm leaf. No. of leaves—15. Script—Telugu. No. of Granthus—350. Incomplete.

Author - आथर्वणिको मन्त्रकलापः ।

Beginning:

तच्छंयोरावृणीमहे + चतुष्पदे शान्तिक्शान्तिकशान्तिः।

End:

यो मे सर्वगतः पाप्मा परमातमा तं परमातमने नमः । इति दिग्बन्धनं कृत्वा + + ॥

Colophon :

सप्तमवर्गस्समाप्तः (in leaf No. 14)

Subject:

प्रत्यंगिराऋचां प्रत्येकं ऋष्यादिकथनपूर्वकं प्रयोगप्रकारः।

Remarks :--

मारुकेयं प्राचीना कीटजग्धा झझरिता विशीर्णनष्टपत्रभागा च॥

# ॥ प्रत्यंगिरमन्त्रादयः॥ PRATYANGIRAMANTRADAYAH

ப்ரத்யங்கிராமக் திரம்மு தலியவை

Supplemental No. 901. Burnell's No. 12135 Substance—
Palm leaf. No. of leaves—27. (1, 199-204, 207-214, 17-23, 24-28=27). Script—Tel 1gu. No. of Granthas—650.

Beginning:

जत्तरुरेंत ... ... जेत्तयणिदितत्तयणिशेहो । अंहाणेत्ति विवेयो हिययपरिप्पन्दमेत्तसत्ताणम् ॥

End:

सकलसुकविज्ञनब्बा ? सर्वलोकावलंबा परिमलनिकुरुंबा भारभास्वित्रितंबा। विमलबदनविंबा विश्वसृज्वक्तृलंबा रमणगुणकदंबा राजते शारदांबा॥

Colophon:

योगीश्वरपुस्तकं इयामलादण्डकं पुस्तकय्।।

Subject:

धर्मवाक्यानि । Leaves -1 प्रत्यंगिराऋचां अर्थः प्रयोगाश्च । 193 - 204 = 6,, बलिदानविधिः, कृत्यायंतं च। 207 - 214 = 8भुवनेश्वरीसहस्रनामभागः। 17 - 18 = 2" शिवभुजंगप्रयातस्तवः । 19--28= 5 रयामलादण्डकम्। 24-28= 5 99

Remarks :-

मारकेयं प्राचीना कीटजग्धा च ॥

# ॥ प्रत्यंगिराकरूपः ॥ PRATYANGIRĀKALPAH

ப்ரத்யங்கிராகல்பம்

Supplemental No. 902. Burnell's No. 12136. Substance—Palm leaf. No. of leaves—2-65=64. Script — Grantha. No. of Granthas—450. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

वा भैक्षाहार ... ... ष्टोत्तरं जपेत्। सर्वदोष न ... ... ... ॥

End:

हां हीं हूं फट् प्रत्यंगिरे खाहा ॥ ... क्षे + ॥

Colophon: ?

Subject:

प्रत्यंगिराऋचां यंत्रप्रयोगादयः।

Remarks:-

मात्रकेयं प्राचीना कीटजग्धा मूषकजग्धबहुपत्रा च। 2-25 पत्नेषु अर्धभागो नष्टश्च।।

#### ॥ प्रत्यंगिराऋगादयः ॥

#### PRATYANGIRARGADAYAH

ப்ரத்யங்கிராருக்முதலியவை

Supplemental No. 903. Burnell's No. 12137. Substance—Palm leaf. No. of leaves—9. Script — Telugu & Grantha. No. of Granthas—135. Incomplete. Author—?

Beginning:

अस्या[ः] प्रत्यंगिरसोक्तन्ननिद्यायाः प्रत्यंगिरसो भगवन्त ऋषयः। त्रह्माणः परमेष्ठिन ऋषयः ॥

End:

सं शुक्कवावसी श्रसहजास्यां नमः । हं प्राणात्यने लक्किश्वा ।।

Colophon: ?

Subject:

ऋष्यातुपेताः साध्योपेताश्च काश्चन प्रत्यंगिराऋचः । मातृका-मंत्रभागश्च ॥

Remarks:

मारुकेयं प्राचीना क्रिसिद्धिता किञ्जिदिव नष्टा च।।

# ॥ प्रत्यंगिराविषयः ॥ PRATYANGIRAVISAYAH

ப்ரத்யங்கிராவிஷயம்

Supplemental No. 934, Burneli's No. 12138. Substance—Palm leaf. No. of leaves—4. Script — Grantha. No. of Granthas—75. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

... प्रत्यंगिरास्क्तब्रह्मविद्याया प्रत्यंगिरसा भग ... ... मनुष्टुपञ्छन्दः। End:

# करालवदने प्रत्यंगिरे देवि मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् नाश्चय ओं हीं नमस्खाहा ॥ हरिः ॐ॥ शुभमस्तु॥

Colophon: Nil.

Subject:

द्वित्राणां प्रत्यंगिराऋचां ससाध्यं प्रयोगप्रकारकथनम् ।

Remarks: -

मातृकेयं प्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा अतीव झईरतया स्वरूप-नाशमुपगता च ॥

# ॥ साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ॥ SĀMRĀJYALAKSMĪPĪTHIKĀ

**ஸாம்ராஜ்யலக்ஷமீபீடிகை** 

Supplemental No 905-907 (3 Mss.) Burnell's No. 12139—12141. Substance—Palm leaf. No. of leaves—222, 187 & 130. Script—Telugu! Same as in Ms. No. 6707.

Remarks:-

सर्वा मातृकाः प्राचीनाः कीटविद्धाश्च । अन्तिममातृकापेक्षया मध्यमा, मध्यमापेक्षयापि अग्रिमा मातृका च प्राचीना भिति । प्रथममातृकायां आदो असमग्रा सूचिका, अन्ते गोपालयंत्रं प्राणप्रतिष्ठाविधिश्च विद्यते । अन्तिममातृकायां संपूर्णा विषयसूचिका भवति । प्रथममातृकायां विषयसेदा-भाविप पटलसंख्याभेदो दृश्च्यते । स च मुद्राप्यमाणे पुस्तके दृष्ट्च्यः ॥

## ॥ कौलादर्शः ॥ KAULĀDARŚAH

#### கௌளாதர்சம்

Supplemental No. 908. Burnell's No. 12142. Substance — Palm leaf. No. of leaves -28. Script — Telugu. No. of Granthas—600. Complete.

Author - विश्वानन्दनाथः।

Beginning:

गुक्कांबरधरं + शान्तये ॥ श्रीशिवाय नमः ॥
नत्वा श्रीगुरुषादुकाश्च परितो वाणीश्च विद्येश्वरं
श्रीकामेशमतः पराश्च त्रिपुरादेवीं गुकश्यामलाम् ।
वक्ष्ये कौळिकधूर्तडाम्भिकशठादीनां कुलज्ञानिनामाचारस्य च लक्षणानि विलसत्सत्कौलिकानां क्रमात्॥

End:

भोजनमण्डले आदिमं निश्चिप्य परिवेषणार्थं द्वारपूजा । दक्षिणे गं गणपतये नमः । उत्तरे क्षं क्षेत्रपालकाय ।।

Colophon:

इति विश्वानन्दनाथविरचितं कौलादर्शं संपूर्णम् ॥ श्रीगुरु-वराज्ञाय नमः ॥ यादृशं पुस्तकं दृष्ट्वा + न विद्यते ॥

Subject:
Leaves 1-17 कीलादर्श: ।

,, 1-8 कीलशाक्तकल्पसूर्ध। पटलत्रयं संपूर्णम् ।

,, 1-3 शिवपूजापद्धतिभागः ।।

28

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा च।।

## ॥ कच्छपुटप्रयोगः ॥

#### KACCHAPUTAPRAYOGAH

கச்சபுடப்ரயோகம்

Supplemental No. 909. Burnell's No. 12143. Substance—Palm leaf. No. of leaves—134-16=118 (Leaves 2, 7, 69—80, 85, 86=16 Missing). Script—Grantha & Tamil. No. of Granthas—1600.

Beginning:

बीजाक्षरमकारादिक्षकारान्तं ५१ कंकु தேவதை अकारं ब्रह्मदेवत्यं श्वेतं सर्ववर्शकरम् । सर्वसत्वं मनोज्ञत्वं कामरूपत्वमंविके ॥

End:

वरुणबीजं वं । वायुबीजं यं । कुवेरबीजं सां (सं) । ईशानबीजं शं ॥

Colophon:

इति आकाशभैरवकरूपे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवाद शंकरेण विरचिते शरभसाळुवपक्षिराजकरूपन्नाम षोडशोध्यायः ॥

Subject: मातृकादेवतादयः, वश्यादिबीजानि यंस्रम्यायः, Leaves 1 - 10रोगादिहरयन्त्रदीपश्च ॥ कच्छपुटं इक्षी एक ग्राम्य 11 - 23वृष्टिकरवल्लभगणपतिमन्त्रप्रयोगः। 24 - 26आञ्चगणपतिकरुपः । 27 - 38सर्वसिद्धिकरः 16 मूलि हाप्रयोगः। -39 त्रिपुर, दुर्मुख, मदन, हेरम्ब, रुद्राख्यगणपतिमन्त्रैः 40 - 45षट्कमेप्रयोगः, ध्यानानि च । देवीपूजाविधिः, कच्छपुटप्रयोगाश्च क्रिकी प्रकार 46 - 65யுடன்.

66-82 विच्छष्टगगपतिमन्त्रप्रयोगाद्यः सिद्धारिशोधनस्त्र ।

Leaves 83—84 (तापच्चरपैत्योन्मादहरः) चित्नविद्यामन्तः, यंतं च।

85—125 शरभमंत्रयन्त्रप्रयोगाः, अष्टकं, माला, गायत्री च।

प्रतिक्रियाकालः, काम्यहोम, रक्षांगाभिषेक,

च्चरादिनाशनविधयः, मातृकाक्षरदेवतादयः भद्रा
मन्त्रयन्त्रप्रयोगाश्च । आकाशभैरवकल्पे 16, 26,

27, पटलाः ।

126—130 गरुडमंत्र:, बीजकोश:, भूतादिनिप्रहकरऋचः, विषहर आशुगणपतिमाला च ।

131—134 துருவக்கணக்கு, வைத்தியம் प्रहिद्दिपाल

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा काचित् भग्नपत्ना च।

# ॥ शारदातिलकम् ।। ŚĀRADĀTILAKAM

சாரதா திலகம்

Supplemental No. 910. Burnell's No. 12144. Substance—Palm leaf. No. of leaves—150. Script—Grantha. No. of Granthas—3750. Complete.

Author— लक्ष्मणदेशिकन्द्रः।

Beginning:

### श्रीगणेशाय नमः ॥

नित्यानन्दवपुर्निरगैळगळत्पश्चाशदर्णेः क्रमात्
व्याप्तं येन चराचरात्मकामेदं शब्दार्थरूपं जगत्।
शब्दब्रह्म यद्चिरे सुकृतिनश्चैतन्यमन्तर्गतं
तद्दोस्या(व्या)दनिशं शशांकवदनं वाचामधीशं महः॥

End:

अनाद्यन्तं शंभोर्वपुषि किलतार्थेन वपुषा जगद्भूपं शश्वत् सृजित महनीयामपि गिरम् । सनाथं शब्दार्थस्तनभरनता शंकरवधुः भेवेदचाया भूया भवजनितदुःखौषशमनी ॥

Colophon:

इति श्रीशारदातिलके पञ्चित्रिंशतिपटलः ॥ हिरःओं ॥ श्रीरस्तु ॥ Subject:

पञ्चदेवतामन्त्राः । तत्तदेवतावतारदेवतामन्त्राः । तत्तदेवतावरण-देवतामन्त्राः । यन्त्राणि । प्रयोगाः । सिद्धिकमाश्च ॥

Remarks :-

मातृकेयं नातिप्राचीना कीटविद्धा कचित्रष्टपत्रभागा च ॥

# ॥ शारदातिलकम् ॥ ŚĀRADĀTILAKAM

சாரதா திலகம்

Supplemental No. 911. Burnell's No. 12145. Substance— Palm leaf. No. of leaves -154. Script—Peligu. Same as in Ms. No. 12144.

## ॥ सौभाग्यमञ्जरी ॥

# SAUBHĀGYAMANJARĪ

வெளபாக்யமஞ்சரி

Supplemental No. 912. Burnell's No. 12146. Substance — Palm leaf. No. of leaves —70. Shipt— l'elugu. 'No. of Granthas— 2000. Complete.

Author - 'नारायणनाथः।

Beginning:

प्राणायामत्रयं कृत्वा यथावत् दक्षिणनासाग्रे सविसर्गहरिवीज- \* सहितज्वलद्शिरूपं ध्यात्वा + ॥

End:

हेमग्रामाधिपतिना भृगुवंशश्चवा कृता । नारायणेन विदुषा श्रीमत्सौभाग्यश्वज्ञरी ॥ सुमनोजुंभनोद्भूतरसनिष्यन्दानिर्भरा । मञ्ज(रीव मनोज्ञेयं) सतां सौभाग्यवञ्जरी ॥

Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यकविनार्किकचक्रवर्ति श्रीदेवराज-गिरिपूज्यपादप्रशिष्यस्य श्रीविष्णुदेवनाथशिष्यस्य श्रीनारायण-नाथस्य कृतौ श्रीसौभाग्यमंजर्या दश(म: पटलः समाप्तः) ॥ श्रीमहात्विपुरसुन्द्यै नमः ॥ श्रीत्यागेशाय नमः ॥ प्रंथसंख्या 2000—

Subject :

साङ्गोपाद्गः सावरणः त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधिः ॥

Remarks :-

मात्रकेयमातिप्राचीना कीटविद्धा कचित्किञ्चिदिव नष्टा च॥

## ॥ सौभाग्यमञ्जरी ॥

## SAUBHAGYAMANJARĪ

வெளபாக்யமஞ்சரி

Supplemental No. 913. Burnell's No. 13147. Substance—Palm leaf. Script — Grantha.

Remarks :-

मारकेयं निस्सारा विशीर्णा स्पर्शासहा अत्यन्तं कीटजग्धा खण्डितपत्रजाता अनुपयुक्ता च ॥

## ॥ मन्त्रदेवताप्रकाशिका ॥ MANTRADEVATĀPRAKĀŠIKĀ

**ம**ந்த்ரதேவதாப்ரகாசிகை

Supplemental No. 914. Burnell's No. 12148. Substance—Paim laef. No. of leaves -129. Script—Telugu. No. of Granthas—4250. Incomplete.

Beginning:

हरिः ओं ।। रामानन्तकोटीश नमो नमस्ते ।।
ओंकारात्माक्षरादीन् भ्रवनपश्चिवविदक्षिणामूर्तिचिन्ता
रत्नत्रय्यंवकोद्यन्मृतिहरणमहागाणपत्यादिरूपिन् ।
अष्टाभूद्वादशाभूप्रियनृहरितनो श्रीवराहाख्यचिक्रिन्
कृष्णात्मन्रामविष्णो विविधगुणमहाशक्तिभाखन्नमस्ते॥

End:

सर्वातमने भगवते नमः । इत्यपरपूजा । ततो नारायणं सपिर-वारं गन्धपुष्पधूपदीपैः नैवेद्यैरचित्वा आपोशपानीया-चमनीयहस्तस्पर्शतांब्लैस्सुगन्धपृष्पैः छत्रचामरैर्दर्पणनीरा-जनैः संपूज्य दक्षिणनमस्कारं कृत्वा देवस्याग्रे + ॥

Colophon:

इति मन्त्रदेवताश्रकाशिकायां देवपूजाख्यः सप्तमः पटलः ॥ (in leaf No. 31)

Subject :

अस्यां मातृकायां B. No 6701 मातृकानुसारेण 1—16 पटलानता भागः, ततः वैष्णवमन्त्रप्रकरणे कियानेव भागश्च
भवति ॥ आदौ सप्तमपटलान्तमेव पटलसंख्या दृश्यते ॥
गणेशमन्त्रप्रकरणे पुनः वैनायकतन्त्रे प्रथमाद्यष्टमपटलान्तं
संख्या प्रदर्शिता ॥ विषयप्रतिपादनप्रकारे च उभयोमीतृकयोमीहान् भेदो दृश्यते । अपि चार्तां मातृकायां किचितसमिधका अपि विशेषाः प्रतिपाद्यन्ते ॥

Remarks: -

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च । द्वित्राणि पत्राणि भग्नानि च ॥

# । मन्त्रदेवताप्रकाशिका ।। MANTRADEVATĀPRAKĀŚIKĀ

<u>மக்த்</u>ரதேவதாப்ரகாசிகை

Supplemental No. 915. Purnell's No. 12149. Substance— Palm leaf. No. of leave: -147.

Remarks -

मात्रकेयमतिप्राचीना निस्सारा कृमिभक्षिता शिथिलशिथिला स्पर्शासहा अनुपयुक्ता परित्याच्या च ॥

# ॥ ज्ञानाणिवम् , कुलाणिवश्च ॥

## GNANARNAVAM & KULARNAVAM

ஞாநார்ணவமும் குலார்ணவமும்

Supplemental No. 916. Burnell's No. 12150. A & B. Substance-Pal n leaf. No. of leaves - 45+30=75. Script - l'elugu. No. of Granthas - 1800+1200=3000.

Author- शिवायै शिवेनोपदिष्टम् ।

Beginning :

श्रीगुरुभ्यो नमः । देन्युशच-गणेशनन्दिचण्डीशसुरेन्द्रपरिवारित ।
जगद्रन्य गणाधीश किन्त्वया जप्यते सदा ॥

Fid:

कुलभक्तान्कुलज्ञानान्कुलाचारान्कुलावृतान्। प्रीतो भवति यो द्या कौलिकः ... ... ॥ Colophon:

इति श्रीकुलार्णवे महारहस्ये तत्ववयादिकथनं नाम अष्टमोहासः॥ (in leaf No. 28. b)

Subject :

वर्णमाला । बालान्यासः । विपुरान्यासः । विपुराचेनाविधिः । विलेदानिविधिः । पूर्वसिद्धासनिविधिः । भैरवीयजनं । पश्चिमसिद्धासनिविधिः । परिचर्याविधिः । श्रीचकस्वरूपकथनं । द्वादशिवधशीविद्यामन्वतदुपासककथनं । श्रीविद्याषोडशाक्षरीभेदमिहमादिकथनं । श्रीविद्यायन्त्रन्यासकमः । विद्यान्यासमुद्राविवरणं । विद्यायजनिविधिः । श्रीचकपूजाविधिः । प्रयोगाश्च । रत्नपुष्पविधिः । वीजव्यसाधनं । जपहोमविधिः । द्वायजनिविधिः । (कुमारीपूजनं) अन्तदूतीयजनविधिः । द्विसाविधिः । दमनारोपणं । पविवारोपणं ॥ इति क्रमेण ज्ञानाणवे पञ्चविद्यातिपटलगता विषयाः ॥

जीवजातिस्थितिकथनं । कुलमाहात्म्यं । ऊर्ध्वाम्नायमन्त्रमाहात्म्यं ।

मन्तोद्धारध्यानन्यासाः । कुलद्रव्यनिर्माणं । पूजकलक्षणं ।

कुलद्रव्यादिसंस्कारश्च । बद्धकादिबलिप्रदान, शक्तिलक्षण,

तत्वत्रयस्वीकारकथनं ॥ उल्लासभेद, द्रव्यपात्रादिसङ्गम,

बल्युद्धासनकाल, श्रीचकस्थितिकथनं । योग, योगीश,
कुलभक्तार्चनफलकथनं ॥

Remark ::-

#### मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च।।

ஞாமார்ணவம் என்பது ஒரு மாபெரும் தர்த்ர கிரர்தம். இதன் மற்று ரு பாகத்திற்கு குலார்ணவம் என்று பெயர். இர் நூலில் ஸ்ரீ விமாயகர். ஸூர்யன், தேவீ, பாமேசுவரன், விஷ்ணு ஆசிய பஞ்ச தேவதைகளின் முக்கிய மர்திரங்களும், அவர் களின் அவதார தேவதைகள் ஆவரண தேவதைகள், லோக தேவதைகள் இவர்களின் மர்திரங்களும், அவைகளின் ஸாதமா விதிகள், யர்திரங்கள்,பிரயோக முறைகள், எல்லாம் கூறப் பட்டிருக்கின்றன ஞாசார்ணவம் என்ற இச்சுவடியில் திரிபுரஸுக்கரீ வர்ண மால், க்யாஸம், பாலாக்யாஸம், திரிபுரார்சகாவிதி, பலிப்ரதா னம், பஞ்சஸிம்மாஸகவிதி, பன்னிரண்டு மக்திர பேதங்கள் அவைகளேச் செய்து ஸித்தியடைக்தவர்கள், பரிவாரார்சனம், ஸ்ரீசக்ரவிதி, ஸ்ரீசக்ர பூஜா விதி, பீஜத்ரயஸாதனம், ஹோமம் ஞாக ஹோமம், குமாரீ பூஜை, தூதீயஜகம், தீக்ஷாவிதி, தம காரோபணம், பவித்ராரோபணம் முதலிய பல விஷயங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவை யாவும் ஸ்ரீவித்யோபாஸகர் களுக்கு மிக முக்கியமானவைகள்.

குலார்ணவம் என்ற பின்பகு திமில் குளமாஹாத் துமியம், தியானம், கியாஸம், குள திரவிய கிர்மாணம், குள திரவிய ஸம்ஸ்காரம், பூஜக லக்ஷணம், வடுகா தி பலி, சக் தி லக்ஷணம் தத் துவத்ரயஸ் வீ காரம், யோகீ சகுள பக் தார்சனம் முதலிய கௌளசரக் த விஷயங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின் றன.

## ॥ ज्ञानार्णवस् ॥

## GNANARNAVAM

#### ஞாநார்ணவம்

Supplemental No. 917. Burnell's No. 12151. Substance –
Palm leaf. No. of leaves—49+1—50. Script—Telugu.
No. of Granthas—1400. Incomplete.

Author- शिवायै शिवेनोपदिष्टम् ।

Beginning:

शुभमस्तु ॥ अविद्यमस्तु ॥

ज्ञानानन्दमयं वन्दे सिचदानन्दमन्दिरम् । श्वित्यादिशिवपर्यन्ततत्वातीतपदद्वयम् ॥

End:

स गोन्नो वा कतन्नो वा तस्करो वा शठोऽपि वा । विमुक्तस्सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ Colophon:

इति श्रीज्ञानार्णवाख्ये महातन्त्रे वैष्णवपीठप्रकरणे सकलराममन्त्र-साधारणयंत्रस्वरूपकथनं नाम एकविंशति(शत)तमः पटलः ॥

Subject :

अस्यां मातृकायां 80—121. पटलास्सन्ति । तत्र च— एका-क्षरादित्रयोविंशत्यक्षरान्ताः राममन्त्राः । राममाला । सीता-लक्ष्मणभरतशत्रुष्ट्रहनूमन्मन्त्राः । रामगायत्री । ध्यानिविधिः । रामकवचं । रामस्तोत्रं । सीतास्तोत्रं । राममहायन्त्रं । द्शा-वरणद्वादशावरणपूजाविधिः इत्येते विषया भवन्ति । रामषड-क्षरमन्त्रेषु परं 420. भेदा वर्तन्ते ॥ 122 पटले तु आदितः पङ्क्तित्रयमात्रं भवति ॥

Remarks:-

मार्ग्वेत्रयमतिप्राचीना कीटजग्धा झईरिता किञ्जित्किञ्जिद्भप्रनष्ट-पत्रभागा च ॥

இச்சுவடியில் ஒன்றுமுதல் இருபத்திமுன்ற அக்ஷரங்கள் வரையுள்ள பல ராம மக்திரங்கள், 420 ஷடக்ஷர மக்திரங்கள், ஸீதை, லக்ஷமணன்,பரதன், சத்துருக்னன், ஹனுமான் இவர்களின் மக்திரங்கள், ராமகவசம், ஸ்தோத்ரம், பூஜானிதி முதலியன கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

#### ॥ कमरत्नमाला ॥

#### KRAMARATNAMĀLĀ

க்ரமரத்நமால

Supplemental No. 918. Burnel:'s No. 12152. Substance—Palm leaf. No. of leaves—137. Script—Grantha. No. of Granthas—2500. Complete.

Beginning:

सिचदानन्दरूपाय कृष्णायाक्तिष्टकारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥

End:

क्रमरतेस्त नवभिः कलिता यजनावली । क्रमरतावलीत्युक्ता विदुषां कर्णभूषणम् ॥

Colophon:

क्रमरत्नमालायां नवमः पटलः ॥ करऋतमपराधं क्षन्तुमहिन्ति सन्तः । इति क्रमरत्नमाला समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥

Subject:

गोपालमन्त्रराजयजनरत्नं । साधारणविन्यासरत्नं । गोपालाचनीय-रत्नं । ध्येयार्चनीयरत्नं । संस्कृतरत्नं । गोपालाष्टाक्षरिति-चिन्तारत्नं । सुप्रसन्नरत्नं । विनियोगरत्नं । एकोनषष्टिगोपाल-मन्त्रयजनकमरत्नं ॥ इति नवभिः रत्नपटलैः प्रथितेयं क्रमरत्न-माला । प्रन्थेऽस्मिन् न्वोध्वेपन्चाशन्मन्त्राः । तेषां सिद्धिकमः । यन्ताणि । प्रयोगाश्च प्रतिपादिता भवन्ति ॥

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा । कचित्पत्रप्रान्तभागाः भग्ना नष्टाश्च ॥

இந்நூலில் ஓன்பது படலங்கள் இருக்கின்றன. அவை களில் ஐம்பத்தொன்பது கிருஷ்ணமந்திரங்கள், அவைகளின் ஸித்திக்கிரமம், யந்திரங்கள், பிரயோகங்கள் இவை நன்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆக்கியோன் பெயர் நூலில் காணப் படவில்லே.

#### ॥ कमरलमाला ॥

### KRAMARATNAMĀLĀ

க்ரமாத்கமால

Supplemental No. 919. Burneli's No. 12153. Substance—Palm leaf. No. of leaves— 37 & 51+27=7. Script—Grantha. Same as in Ms. No. 12152.

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना अत्यन्तं कृमिभक्षिता विशीर्णनष्टपत्रभागा च ॥

# ॥ आकाशभैरवकल्पभागः॥ ĀKĀŚABHAIRAVAKALPABHĀGAH

ஆகாசபைரவகல்பபாகம்

Supplemental No. 920. Burnell's No. 12155. Substance—Palm leaf. No. of leaves—3. Script—Telugu. No. of Granthas—100. Incomplete.

Author - शिवायै शिवेनोपदिष्टः।

Beginning:

··· लक्षणं सर्वसाधकानामभीष्टदम् । ज्ञानदं भवजन्तूनां साधकानां ग्रुभावहम् ॥

End:

भक्तजनब्रह्माय सर्गस्थितिसंहारकारणाय धकय धकय सर्वशत्रु चुद्रेकयोद्रेकय विद्रेषय विद्रेषय +॥

Colophon:

इति श्रीआकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे शंकरेण विरचिते मन्त्रयन्त्वप्रयोगो नाम पञ्चमो (ध्यायः) ॥

Subject:

भूशुद्धिभूतशुद्धयादयः । महागणपतियजनक्रमः । प्रयोगाः।
फलानि । आकाशभैरवमन्त्रः । माला च ॥ इति प्रथमाध्याये मध्यसभागसारभ्य पष्ठाध्याये मध्यसभागान्ता विषयाः॥

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटविद्धा भग्ननष्टपत्रभागा च।

# आकाशभैरवकल्पः (शरभकल्पः) ॥ ĀKĀŚABHAIRAVAKALPAH

#### ஆகாசபைரவகல்பம்

Supplemental No. 921. Burnell's No. 12156. Substance— Falm leaf. No. of leaves—56. Script—Telugu. No. of Granthas - 2500 Complete. Author— शिवाये शिवनोपदिष्टः।

Beginning:

शुभमस्तु ॥ अविद्ययस्तु ॥ शरभकरुपं ॥ श्रीमद्रक्षणे नमः ॥ श्रीमद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः ॥ गुरुं गणपति देवीं भैरवं शरभश्वरम् । नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि मन्त्रशास्त्र[स्त्रं] विभूतये ॥

End:
... रम्यं मन्त्री समीक्ष्य स्वमतिविभवतो वर्णियत्वाऽऽत्मबोधं ॥

Colophon:

इत्याकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे शङ्करेण विरचिते शरमसाछवपिक्षराजकल्पे अष्टसप्तितमोध्यायः॥ तत्सद्वद्धापणमस्तु॥

Subject :

'उत्साहप्रक्रमो नाम ' इत्याद्याः 'शरभरतुतिनीम ' इत्यन्ताः 78 अध्याया वर्तन्ते तत्र च---

गणेशयजनं । आकाशभैरवयजनं । चित्रमालाख्याकाशभैरव-माला । अष्टकर्मप्रयोगाः । भोगमोक्षसारस्वतप्रयोगाश्चेति प्रथमः करुपः ॥ ततः—आशुगारुडप्रयोगः कवचं च । ततश्च-शरभमन्त्रः । शरभाष्टकस्तोत्रं । माला । नानाप्रयोगाः । रक्षाभिषेकविधिः । सर्वदेषिनवर्तकबार्लकमप्रयोगः । माया, भद्रकालीप्रयोगाः । तैलांजनविधि । दुर्गाश्चितिप्रयोगाः । शर्मजगत्क्षोभणमन्त्रप्रयोगः । भरव, सिद्धभरव, बडवानल, दिक्पालक, व्याधि, मृत्यु, मन्द्वप्रयोगाः । शर्मकवचं । कामराज, रक्तचामुण्डी, मोहिनी, द्राविणी, शब्दाकिणी, सरस्वती, लक्ष्मी, माया, पुलिन्दिनी, शास्तृ, संक्षोभिणी, धूमावती मन्त्रप्रयोगाः । नदीतरणशरभमन्द्वप्रयोगः । पैत्योनमा-दाग्निभयप्रशमनचित्रविद्यामन्द्रप्रयोगः । देशिकहौत्नमन्द्रः । दुस्खप्ननाशनपाशिवमोचनमन्त्रप्रयोगाः । शतुप्रशमनमृत्युप्रशन्मनगणपतिमन्त्रप्रयोगः । श्वेतार्कगणपतिप्रयोगः । सिद्धमूलिका-संप्रहप्रयोगः । काल, षण्मुख, भरव, त्वरिता, वीरभद्र, वडवानलभरव, बाह्ययाद्यष्टमात्, मन्त्रप्रयोगाः । शरभन्तुति-श्वेत्येते विषयास्सन्ति ॥

Remarks:-

ஆகாசபைரவதுக் திரம் என்றதூல் மிகப்பெரியது. அதில் ஒரு சிறு பாகத் நிற்கு ஆகாசபைரவகல்பம் என்ற பெயர். இதில் அகேக சரபமக் திரங்கள், சரபகவசம் யக்த்ரம் பிரயோகங்கள் இவை கூறப்பட்டிருக்கின்றன. தவிர சரபதேவரின் ஆவரணபரிவார தேவதைகளாகிய, ஆகாசபைரவர், ஆசுகருடன், மாயை, காளீ துர்கை, சூலிகீ, படபாலன், வியாதி, மிருத்யு, ரக்தசாமுண்டே, மோஹினீ, மஹாசாள்தா, தாமாவதி, அஷ்டமாத்ருக்கள், அஷ்ட திக்பாலகர்கள், இவர்களின் மக்கிரங்களும் அவைகளின் பிரயோகங்களும், அதலை கிடைக்கும் பலன்களும் மற்றும் பல விஷயங்களும், அதலை கிடைக்கும் பலன்களும் மற்றும் பல விஷயங்களும் தெளிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

# ॥ प्रणवचिन्तामणिः ॥ PRANAVACINTĀMAŅIH

பாணவசிந்தாமணி

Supplemental No. 922. Burnell's No. 12157. Substance-

Palm leaf. No. of leaves - 181. Script - Grantha. No. of Granthas - 8000. Incomplete.

Author - शिवायै शिवेनोपदिष्टः।

Beginning:

श्रीत्रिपुरसुन्दर्ये नमः।

ध्रवश्रासि ध्रवमिदं ध्रवाध्रवमुदस्यते ।

भ्रवस्य भ्रव ... ... व एवाविशिष्यते ॥

End :

तस्योपर्यादिमहाश्वेतवराहः ॥ वीक्ष्यष्टसु[?] संस्थितविवर(रा] धोपर्यपि च तस्य दन्तयोरग्रे । पश्चाश्चत्कोटियोजन-विपुलतलातलमहादिच्यवृत्तभूलोकः ॥

Colophon:

इति श्रीमद्वह्माण्डदीपिकायां पारमहंस्यां प्रणवदीपिकायां हर गौरीसंवादे श्रीमन्प्रणवचिन्तामणौ साङ्क्षप्रणवप्रातिपादकायुता-वयवनिरूपणं नाम अष्टमं प्रकरणम् ॥

#### Subject:

Leaves 1-26 विराट्प्रणविनरूपणं नाम प्रथमं प्रकरणं ।

,, 26-45 उत्पत्तिप्रणविनरूपणं नाम द्वितीयं प्रकरणं।

,, 46 ... 54 महावाक्यप्रणवनिरूपणं नाम तृतीयं प्रकरणं ।

,, 55 - 70 प्रणवयन्त्रनिरूपणं नाम चतुर्थं प्रकरणं।

,, 71-92 अष्टमात्राप्रणवनिरूपणं नाम पञ्चमं प्रकरणं।

,, भ2-100 नादप्रणवनिरूपणं नाम षष्ठं प्रकरणं ।

,, 100-123 शतोवयवसहस्रावयवपणवानिरूपणं नाम सप्तमं प्रकरणं।

,, 123—130 साङ्गायुतावयवप्रणवनिरूपणं नाम अष्टमं प्रकरणं ।

,, 131—181 जीवन्मुक्तलक्षणं नाम (असमाप्तं) नवमं प्रकरणं । नवमे प्रकरणे ब्राह्मणलक्षणे कियानिव भागो विद्यते॥ Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा च ॥ 1-8 प्रकरणानि सम-प्राणि । नवमं तु असमग्रम् ।

# ।। मन्त्रचिन्तामणिः [मातङ्गीकल्पः] ।। MANTRACINTAMANIH

முழ்தாகுர்காமணி

Supplemental No. 923. Burnell's No. 12158. Substance—Palm leaf. No. of leaves-26. Script —Grantha & Telugu. No. of Granthas—800. Incomplete.

Author - भैरवापदिष्टः।

Beginning:

अथाहं संप्रवक्ष्यामि महाक्यामामभीष्टदाम्। सिद्धमातिङ्गनी नाम्ना दुर्लभं [भां] भुवि देवतैः [देवतां]॥

End:

निधि देहि नित्यं देहि योगं देहि रसायनं देहि हां + हः हंससोहंकनससमंक्रेक्ष्यह सलुमंक्रकेस्यह [हंसः सोहं सोहं हंसः सर्वनङ्गके स्वाहा सर्वमङ्गके स्वाहा]

Col phon:

इति मन्त्राचिन्तामणै। षष्ठीध्यायः (in leaf No. 5)

Subject :

- Leaves 2 ஸம்ஸ்கிருதம், தெலுங்கு, தமிழ், லிபி கலர்தது. ஹிர்துஸ்தாகீமர்த்ரம், சரபமர்த்ரம்
  - 1—5 सिद्धमातङ्गीमन्त्रः । ध्यानं । पुरश्चर्या । संपत्प्रयोगः । काम्यप्रयोगाः । पूजाविधिश्चेति । —6 पटलगता विषयाः ॥ ततः—
- 6-24 पूजाविधिः । सावरणमातङ्गीयन्त्रपूजाविधिः । शान्ति-स्तवः । अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं । कवचं । तर्पणं ।

न्यासाः । पीठपूजा । यहत्रार्चनं । काम्यहोमाः । हसन्तीमन्त्रः (मातङ्गया वेत्रवती) शारिका, शुक, वीणा, वेणु, मन्त्राः । तेषां यजनस्थानानि । पञ्चवाण, राजमातङ्गी, मोहिनी, उच्छिष्टचाण्डाळी, नवनाथो-पेतपञ्चाक्षर, भुवनेश्वरीहृद्यमाला, मन्त्राः ॥ शिव-स्तुतिः । श्यामलानवरन्तमाला । विषहर आन्ध्रभाषा-मन्त्राः । निद्रायां रक्षाकर उच्छिष्टगणपातिमाला । दक्षिणकाली, कालीमन्त्राः ॥ उच्छिष्टचाण्डालीमन्त्रान्तं मातङ्गीकरुपः ॥

Remarks: ---

मातृकेयमतिप्राचीना कीट जग्धा भग्ननष्टपत्रप्रान्ता च ॥

#### 🏥 🖟 सौभाग्यरत्नाकरः ॥ 💮

#### SAUBHĀGYARATNĀKARAH

**ஸௌபாக்யாத்நாகாம்** 

Supplemental No. 924. Burnell's No. 12159. Substance—Palm leaf. No. of leaves—63 Script—Telugu & Grantha.

No. of Granthas—2500. Incomplete.

Author- श्रीविद्यानन्दनाथः।

Beginning:

शुभमस्तु ॥

प्रारंभे भरणे भंगे यनमदस्पनदिबन्दवः। कारणानि प्रपश्चस्य तं वन्दे वारणाननम् ॥

End :

दक्षदोर्भू हे धं दं सहस्रकोटिपितृ कुलसेविताय रौद्यंबा० ॥ वामे धं नं सहस्रकोटिगणेश्वर + + ॥

Colophon:

इति सिवदानन्दनाथचरगारिबन्दद्वन्द्वान्तेवासिना श्रीश्रीविद्यानन्द-नाथेन विरचिते सीभाग्यरत्नाकरे अष्टमस्तरङ्गः ॥ Subject:

Leaves 1 शरभमाला, उच्लिष्टमणपतिमन्त्रश्च।

,, २4 59=36 सौभाग्यरत्नाकरे 1—9 पटलान्तो भागः।

,, 1-11 सौभाग्यरत्नाकरभागः।

,, 1-15 धर्मशास्त्रे संशीर्णविषयाः। अनुपनीत, रूढ, आहिताग्नि, ब्रह्ममेध, संस्कारविधयः॥

Remarks:

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा क्रमेण प्रतिविषयं विभिन्नपत्रा च ॥

#### ॥ सौभाग्यलक्ष्मीकल्पः॥ SAUBHĀGYALAKSMĪKALPAH

ளேள**ாக்**யலக்ஷமீகல்பம்

Supplemental No. 925. Burneli's No. 12160. Substance — Palm leaf. No. of leaves—?. Script—Grantha. No. of Granthas—300 Incomplete.

Author - लक्ष्मीविष्णुसंवादात्मकः।

Beginning:

... तद्घृन्दैः पूजितं भक्तकामदं । नारदादिसुरवाणां स्तवाकर्णनतत्परम् ॥

End:

चारुस्मेराननां बालां चन्द्ररेखावतंसकाम् । वीणागानविनोदज्ञां ध्यायेन्मतङ्गतनयां [मातङ्गकन्यकां] ॥

Colophon:
इति सौभाग्यलक्ष्मिकल्पे चतुर्लक्षप्रनथिस्तारे नामसारस्तमो (बा)
नाम दशमः पटलः ॥

Subject:

. . इयामलासहस्रनामस्तव इव भाति ॥

Remarks :-

मारुकेयं अतिप्राचीना कीटजग्धा भग्ननष्टपत्रैकदेशा च । सौभाग्य-लक्ष्मीकल्पे दशमपटलमात्रम् ।

#### ॥ सांख्यायनतन्त्रादयः॥ SANKHYAYANATANTRADAYAH

ஸாங்க்யாயாதர்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 926. Burnell's No. 12161. Substance-Palm leaf. No. of leaves -198. (1-86+108-196+2c=198). Script-Telugu. No. of Granthas-6500.

Author- शिवस्कन्दसंवादात्मकम्।

Beginning:

यां कल्पयन्त्यविवना ऋषिः । कृत्यानुष्टप् । शीर्षण्वती इत्यप्तिः । कृत्यानुष्टुप् ॥

End:

अत्यन्तं नाश्च पुपगतोन्तिमभागः ॥ अतो नावबुध्यते ॥ Colophon:

इति षड्विद्यागमसांख्यायनतन्त्रे तृतीयः पटलः (in leaf No. 68) II

Subject:

नेत्राञ्जनं । 1 Leaves श्रीरुद्रवाक्यं। षड्विद्यागमसंख्यायनतन्त्रे 1 -30 1-64 (एतद्न्तर्गतविषयास्तु B. No. 12162 मातृ-कायां द्रष्टव्याः)। श्रीविद्याशाक्त आह्निकं। न्यासाः। आवरणपूजा-65 - 86भागश्च । त्रिपुरामहिम्रस्त्रे 6-55 श्लोकानां व्याख्या। 108 131 1 2 -136

दक्षिणामूर्निसंहितायां 1-17 अध्यायाः । तत्र च लक्ष्मीएकाक्षर, महालक्ष्मी, त्रिशक्तिलक्ष्मी, सांराज्यदा, अष्टाक्षर, प्रणव, मातृका, यज-नानि ।

| Leaves | 137—147         | त्रिपुरा, पूर्वसिद्धासन, पञ्चसुन्दरी, पञ्चवागी-               |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|        | महाभाइम         | श्वरी, अन्नपूर्णा, मात्रज्ञी, यजनानि ।                        |
| "      | 147—151         | भुवनेश्वरीयंत्रपूजाविधिः।                                     |
| "      | 152—159         | घटार्गलायन्त्रोद्धारः । पञ्चमीक्रमार्चनं प्रयोगश्च ।          |
| ,,     | 160—165         | चतुराम्नायविद्या, षोडशनित्या, विवरणानि ।                      |
| ,,     | 165—167         | नित्यकर्म, द्वादशविद्योपासकविवरणानि ।                         |
| ,,     | <b>1</b> 68—193 | सप्तशतीजपहोमाविधिः।                                           |
| ,,     | 194 - 195       | नवसुद्रा, मूर्तिध्यान, रहस्यपूजाः। [मार्कण्डेय                |
|        |                 | सप्तद्शोध्यायः]                                               |
| 77     | -198            | लक्ष्मीपञ्चावरणपूजनं।                                         |
| "      | 1-21            | मन्त्रोद्धारः, संक्षेपदेवीमाहात्म्यं, श्रीसूक्तजप-            |
|        |                 | विधिः, नारायणहृद्यं, उक्ष्मोहृद्यं, वसिष्ठसंहि-               |
|        |                 | तायां ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदण्डास्त्र ब्रह्मशिरोस्त्रमन्त्रकथनं |
|        |                 | नाम प्रथमोध्यायः, तिपुरात्रैलेक्यमोहनकवचं,                    |
|        |                 | नवरात्रकल्पश्च ॥                                              |

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना अत्यन्तं कृमिजग्धा अतीव झर्झिरिता नष्टप्राया च ॥

#### ॥ चिदम्बरचकोद्धारादयः॥

#### CIDAMBARACAKRODDHARADAYAH

சீதம்பாசக்ரோத்தாரம் முதலியவை

Supplemental No. 927. Burneli's No. 12162. Substance— Palm leaf, No. of leaves—112. leaves No. 2 & 41-43=4 not found. Script — Grantha. No. of Granthas—3600. Incomplete. Author— शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

पार्वत्युवाच—चिदंबर महीशान नृत्तमृतिंप्रदर्शकम् । रहस्यानां रहस्यं यत् यन्त्रं पश्चाक्षरस्य तु ॥ End:

यश्चित्रवस्य च शक्तेश्व योगं पेत्यै ? यशोखिलम् । स एव पूज्यते लोके भुकत्वा भोगान् शिवो भवेत् ॥

Colophon:

इति भौमवङ्गीकल्पः समाप्तः॥

Subject:

- Leaves 1-7 चिदंबरचक्रप्रस्तारः (मकुटोत्तरे तृतीयः स्पन्दः असमप्रः)।
  - 1—39 प्रत्यंगिरावगलामन्त्राः । न्यासाः । सिद्धिक्रमः । देवतान्तरमन्त्रोपेता मन्त्राः । पञ्चाखमन्त्राः । उप-संहारवगलामन्त्राः । तेषां नानाप्रयोगाश्च । इति षड्विद्यागमसांख्यायनतन्त्रे ।—33 पटलाः ॥
  - 40—7। क्रमदीपिकायां गोपालकृष्णमन्त्रकरेपे ।—8 पटलाः ॥ (प्रथमपटले पत्रत्रयलोपात् भागो नष्टः)
  - 72—85 रुदन्ती, मेध्यामलकी, मण्डूकब्रह्मी, पलाश, भृङ्गराज, मुण्डी, रुदन्ती, ईश्वरी, वृणक्योतिः, वाकुची, देवताळी, ज्योतिष्मती, कल्पाः ॥
  - 86-89 सिद्धनागार्जुनीये वश्यलेपनादयः ॥
  - 90—98 गन्धककरुपः । पुनर्नवाकरुपः । धातुवादः । अभ्रक-सिन्दूरं । निधिदर्शनिविधः । कुमारीकरुपः । इति रसेन्द्रपटलोद्धतकरुपः ॥
  - 99-109 गन्धककल्प: । कनकरञ्जनकरणं । रससार: । रसेश्वरः । नीली, अभ्रक, भौमवल्लीकल्पाश्च ॥

Remarks:

मारकेयमातिप्राचीना कीटविद्धा कचित् भग्ननष्टपत्रभागा च ॥

# ॥ सिद्धनागार्ज्जनीयम् ॥ SIDDHANĀGĀRJUNĪYAM

ஸித்தநாகார்ஜு நீயம்

Supplemental No. 928. Burnell's No. 12163. Substance—Palm leaf. No. of leaves—87—6—81. (leaves 62 — 67. Missing). Script—Telugu. No. of Granthas—1900. Incomplete.

Author - सिद्धनागार्जुनः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्धनागार्जुनीयं लिख्यते ॥ अन्तरायतिमिरौधशान्तये शान्तप(पा)वनमचिन्त्यवभवम् । तं नरं वपुषि कुझरं मुखे अद्रिजे(आद्रिये) विमलतुन्दिलं महः ॥

End:

पूर्वफल्गुननक्षत्रे ग्राह्यं दाडिमबन्धनम् । कर्टि बद्ध्वा भवेद्वक्यः यदि साक्षात्पुरन्दरः ॥

Colophon:

इति श्रीसिद्धनागार्जुनविरचिते कक्षपुटे सर्वसंप्रहं(हो) नाम एकविंशतिपटलः ॥ हरिः ओं शुभमस्तु ॥ सिद्धनागार्जुनं समाप्तम् ॥

Subject:

| Leaves | 1-6   | मन्त्रसाधनं नाम प्रथमः पटलः ॥                |
|--------|-------|----------------------------------------------|
| "      | 6-20  | नानावश्यप्रयोगाः 2-5 पटलाः ॥ (६ पटलो         |
| TE DIE |       | नोपलक्ष्यते)                                 |
| ,,     | 20-58 | अष्टकर्मप्रयोगाः उन्माद्न इन्द्रजालादयः 7—12 |
|        |       | पटला: ।                                      |
| ***    | 59-61 | यक्षिणीसाधनं । पटलसंख्या न निचते ।           |

Leaves 68 ज्ञानसिद्धिः 16 पटलः ॥

,, 69-76 अदृश्यकरणं, पादुकासिद्धिश्च 17 %18 पटलो ।

,, 77--79 अंकोलतैलविधिः कालज्ञानं च 19 पटलः ॥

,, 79-87 भगादिगणनं सर्वसंप्रहश्च 20-21 पटलो ॥

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा कचिद्धमनष्टपत्रभागा च ।) 1-21 पटलेषु ६ पटले। न दृश्यते ॥

# ॥ सिद्धनागार्जुनीयादयः ॥ SIDDHANĀGĀRJUNĪYĀDAYAH

ஸித்தநாகார்ஜு நீயம் முதலியவை

Supplemental No. 929. Burnell's No. 12164. Substance—Palm leaf. No. of leaves—163. Script—Grantha. No. of Granthas—2500. Incomplete.

Author- सिद्धनागार्जुनाद्यः।

Beginning:

गजानं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजंब्फलसारभक्षितम् । उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विशेश्वरपादपंकजम्॥

End:

हनहन कुटकुट सुरुसुरु कंपकंप गन्धगन्ध मुंच मुंच शिव्रंशीघं आवेशय आवेशय हीं कुंधीरधीरासी निश्नका विषसंहार ... ... स्वाहा ॥ हरिः औं॥

Colophon:

इति सिद्धनागार्जुनविरिचते कक्षपुटे सेनास्तंभनं नाम अष्टमः पटलः ॥

Subject:

Leaves 1-83 सिद्धनागार्जुनीय 1-8 पटला; समना ॥

Leaves 84-99 राममन्तः प्रयोगाश्च । पंचाक्षरमंत्रभेदाः । शैव-मन्त्राश्च ॥

,, 99-101 गारुडप्रयोगाः सर्पस्तंभनाद्यः ॥

,, 101—163 वार्रभद्र, शरभ, शूलिनी, त्रिपुरान्तक, अघोर, सुदर्शन, रामकवच, मातंगी, त्रिपुरा, वहभ-गणपित, सुवना, हनूमत्कवच, अग्नि, कार्त-वीर्य, कृष्ण, गरुडमन्त्राः प्रयोगाश्च ॥ कृष्ण-सुनंग, वैष्णवापामार्जन, देवीस्तुतयश्च । किल कृष्णे कार्क क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के क्रिंग के

Remarks:-

मातृकेयमितप्राचीना कीटजग्धा । । पत्राणि चास्याः वामप्रान्ते मूर्षिकमक्षितानि ॥

## ॥ द्यालिनीकल्पः (आकादाभैरवकल्पे ॥ ŠÜLINĪKALPAH

சூலிநீகல்பம்

Supplemental No. 930. Burnell's No. 12165. Substance—Palm leaf. No. of leaves—69. Script—Grantha. No. of Granthas—2000. Incomplete.

Beginning:

शिव उवाच-ततो वच्म्यंविके दुर्गां सर्वातीतपराक्रमाम् ।
चराचरमयी देवी सर्वकामफलप्रदाम् ॥

End:
सत्वरं दापयेन्मन्त्री दुर्जया गतिरीदृशाम् ।
अतिक्रूरग्रहाः क्षुद्रव्याधयो रिपुचोदिताः ॥

Colophon:

इति श्रीमहाशैवतन्त्रे सर्वशान्तिस्तवन्नाम चतुर्दशोपदेश: ॥

Subject :

Leaves 1-4

दुर्गाप्रकरणे क्रियाविधिर्नामाध्यायद्वयम् ।

1 4-27

दुर्गाक्रियाभेदविधाने-

दिव्यशासनं, कियोत्कषः, नानाविवादविजयः, विचित्रकरणं, सर्वोच्चाटनकं, विश्वरूपस्तुतिः, सम्मुखीकरणस्तुतिः, कियाविचित्रं, मन्त्रानुवेध-रहस्यं, कियामोघं, इति क्रमेणोपदेशदशकगता विषयाः ॥

27 - 69

दुर्गाविश्वचालनविधाने—

मन्त्रस्वरूपकथनं, पीठिकादिलक्षणं, धूपनस्यां-जनविधिः, ध्यानभेदाः, यंत्रदोषः, हिरण्येश्वरी-विधिः, अमोघोपासनं, यन्त्रलक्षणं भूतावेश-निवारणलक्षणं च। मन्त्रोपदेशविधिः, समयाचा-ररहस्यम्, बिपुरसुन्दरीमन्बाः, कुलाचारविधिः, पदमन्त्रविधिः, ध्यानं, सर्वशान्तिस्तवः, सर्वो-पद्रवशान्तिकरस्तवोऽसंपूर्णः ॥ इति क्रमेण 15 उपदेशगता विषयाः ॥ 5, 6, उपदेशों न हश्येते । 15 उपदेशोऽसममश्चेति बोध्यम् ॥

Remarks:-

मातृकेयमीतप्राचीना कीटजग्धा कचित् किञ्चिदिव भग्ननष्ट-पत्रभागा च । 57, 58 पत्रयो: क्वे भागा नष्ट: ॥

## ॥ ग्रालिनीकल्पः ॥ śū̃LINĪKALPAH

**குலிநீகல்பம்** 

Supplemental No. 931. Burnell's No. 12166. Substance-

Palm leaf. No. of leaves-167. Script-Grantha. No. of Granthas-3250. Incomplete.

Author = शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य । ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः । ऋग्यजु-स्सामाथर्वाणि छन्दांसि । प्राणशक्तिः परा देवता ॥

End:

र्ह्झां० ह०। राज शि०। गन्धर्व शिखा०। गगनाश्रय कवचं। चित्रसेन कन्यां प्रयच्छ स्वाहा अस्त्रं। इ० अष्टशतं उपः-काले जपेत्॥

Colophon:

· 14.

इति श्रीशैवतन्त्रे प्रतिक्रियास्तोत्रं नाम एकत्रिशोपदेशः ॥

Subject: प्राणप्रतिष्ठा । भूतादिबाधाहरात्रप्रतिकृति-Leaves 3 + 2 = 5प्रयोगश्च । शूलिनीकल्पे 1---13. उपदेशाः । (13 1 - 56उपदेशोऽसमाप्तः) उच्छिष्टगणपतिमन्त्रः । धर्मशास्त्रवाक्यानि 1 + 1 = 2च। मलिनीकरणं । शल्यादिप्रतिकिया । शंकु-3+3+5=11विधिः । शल्यप्रतितन्त्रं । पञ्चायुधरक्षा च ॥ (देवीशाबरे 1-3 पटलाः) श्लिनीदिग्बन्धनमन्त्रः । माला । मार्जार-6 & 7 = 2रुद्रमन्त्रः। कुक्कुटरुद्रमन्त्रः । शूलिनीयन्त्रप्रस्तारटीका 1 - 16 = 16च । पक्षीकरणं । मृगीकरणं । मलिनीकरणं च । 20 - 22 = 3(शुलिनीकल्पे 10 उपदेशः)

Leaves 23-26=4 प्रतिक्रियास्तोत्रं। (31 उपदेश:)

27=1 सप्तविधगर्भलक्षणं।

1-6 दुर्गाविश्वचालनविधाने 21 उपदेशः। प्राण-शक्तिविधानं च ।

1-38 शूलिनीयन्त्रलेखनप्रकारः।

युधकरूपे 10 उपदेश: । (सुब्रह्मण्यतन्त्रे चरणा-युधकरूपे 10 उपदेश: ।

7-19=13 शूलिनीपदमन्त्रप्रयोगविधिः।

1&2 पञ्जाशद्दैवतकं नाम 22 पटलः ॥ (शत्रु-नाशनपूर्वकं राज्यलाभकरम् ) ।

1&2 **यन्त्रान्तर**व्याख्या ॥ 167

Remarks:-

मारुकेयं प्राचीना कीटविद्धा कचिद्धप्रनष्टपत्रभागा च । मारु-कायामस्यां पटलसंख्या उपदेशसंख्या पत्रसंख्या वा न क्रमशो दृश्यते ॥

# ॥ श्रालिनीकल्पः ॥ ŚŪLINĪKALPAH

சூலிநீகல்பம்

Supplemental No. 932 Burnell's No. 12167. Substance—
Palm leaf. No. of leaves—83+4-87. Script—Telugu.
No. of Granthas—1750. Incomplete.

Author- शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

हरिः ॐ ॥

अमृतार्णवसंभूतमौषधं सर्वसिद्धिदम् । विधिवद्यः प्रयुद्धीत स भवेत् सर्वशासकः ॥ End:

एकैकाक्षरमन्त्रस्य विरेखाभिवृतस्य च । यन्त्रस्य चाष्टपृक्षि ... ... .. ।।

Colophon:

इति नानाविवाद्विजयं नाम चतुर्थोपदेशः ॥ (in leaf No. 65)

Subject:

| 3           |            | taxi online a similarity district               |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| Leaves      | 1 - 5      | धूपनस्याञ्जनविधिनीम तृतीयोपदेशः।                |
|             | 6—15       | हिरण्येश्वरीविधानं नाम सप्तमोपदेशः।             |
|             | 15 - 20    | कमिसिद्धिभावनालयविधानं नामाष्ट्रमोपदेशः।        |
|             | 20 - 30    | नानामन्ताः । मन्त्रहृद्यं । स्नानविधिः ।        |
|             | E (13) 5-3 | सप्तविधगर्भलक्षणं । पुरश्चर्याप्रभेदविधिश्चेति  |
|             |            | क्रमेण 16-20 उपदेशाः (20 उपदेशोऽसमग्रश्च)।      |
|             | 31-41      | विश्वरूपस्तुतिः । सुमुबीकरणस्तुतिः । यन्त्रादि- |
|             |            | क्रियाविचितं। मन्त्रसंवेधरहस्यं। सर्वशान्ति-    |
|             |            | स्तवः। इति क्रमेण 8-12 उपदेशगता विषया:।         |
|             | 31-41      | पुरश्चर्याविधानं नाम विंशोपदेशः।                |
|             | 41-61      | क्रियोत्कर्षे नाम तृतीयोपदेशः।                  |
|             | 61-65      | नानाविवादविजयदप्रयोगो नाम चतुर्थोपदेशः।         |
|             | 65 - 67    | विचित्रकरणं नाम (असमय उपदेशः)।                  |
|             | 68—70      | अज्ञायमानविषयकं । (Telugu & Grantha             |
|             |            | Script.)                                        |
|             | 71 - 79    | यन्त्रप्रस्तार्व्याख्या ।                       |
|             | 80-82      | दिव्यशासनं (असमप्रं)                            |
| व्यक्तिकः । | -83        | यन्त्रपीठलक्षणम् ।                              |
|             |            |                                                 |

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा झझरिता खण्डितनष्टपत्र-भागा च । केचन पत्रखण्डाश्चात्र वर्तन्ते ॥

# ॥ सुदर्शनकल्पः (सुदर्शनमन्त्रसारसङ्ग्रहः)॥ SUDARSANAKALPAH

**ை**தர்சாகல்பம்

Supplemental No. 933. Burnell's No. 12168. Substance—Palm leaf. No. of leaves—46+9=55 (9 leaves are blank). Script—Grantha & Telugu. No. of Granthas—1000. Complete.

Author- दुर्वाससूरिः।

Beginning:

!! हरिः ओं ॥

दीप्तिन्याप्तान्तिरश्चं कलसदरुणविभाभासिताञ्चान्त(रा)ळं दंष्ट्राविभूतवह्वीनिद्वति(वह्विद्युति)गणपरिवेष्टा(षा)तिरक्ताननां (नान्तम्)। चकं शङ्कासिचापांबुजम्रसलगदाश्चिष्ट ( शक्ति )पाञाङ्कका ( शाख्ये )-

दींभिः पिङ्गाक्षकेशं प्रणमत शिरसा विष्णुचक्राभिधानम् ॥

End:

हारन पुरकेयूरकोरकादिविभूषितम् । सुदर्शनाभिधानं च पदमात्मनि धारयेत्।।

Colophon:

इति कल्पसारसमुचये विष्णुलो (क)विधिनीम चतुर्विशोध्यायः॥

Subject :

मन्त्रमाहात्म्यं । मन्त्रोद्धारः । ऋष्याद्यंगानि । अङ्गमन्त्रोद्धारः । दिग्बन्धनमन्त्रः । मुद्रामन्त्राः । न्यासविधिः । ध्यानविधिः । पूर्वसेवा । रक्षाविधिः । श्रुद्रकमेविधिः । प्रती-कारविधिः । भस्मसाध्यविधिः । भूतादिनिवारकविधिः । महावेशविधिः । यन्त्रविधिः । क्षेत्रद्रोहे-प्रतीकारविधिः । विषहरणविधिः । ग्रुमोद्यविधिः । वशीकरणविधिः । वशिकरणविधिः । ग्रुमोद्यविधिः । वशीकरणविधिः । वशिकरणविधिः । विष्टरणविधिः । व्रिष्णुलोकविधिः । इति क्रमेण । —24. अध्यायगता विषयाः ॥ ततः — सुद्रशनमालामन्त्रः ।

षडक्षरकल्पानुक्रमः (नूत्रः Telugu Script) सुदर्शनपूजाविधिः (Telugu Script).

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा झईरा च । कचित् पत्रेषु कि ख्रि-दिव भागो नष्टश्च ॥

#### ॥ हरमेखलातन्त्रम् ॥

#### HARAMEKHALATANTRAM

ஹாமேகலாதந்த்ரம்

Supplemental No. 934. Burnell's No. 12169. Substance—Palm leaf. No. of leaves—10. Script—Grantha. No. of Granthas—320. Incomplete.

Author-पार्वतीपरमेश्वरसंवादात्मकम्।

Beginning:

ओं ।। भगवन् श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण यथातथम् । मन्त्रौषधानां माहात्म्यं प्रयोगं च विशेषतः ॥

End:

अस्य श्रीचित्तेकाग्रमन्त्रस्य । शुकत्रहा० अनु० प्राणशक्ति-परमेश्वरी दे० । श्रीं बी० ऐं श० श्रीं की० । मम चित्त +॥

Colophon:

इति हरमेखलातन्त्रे त्रयोदशः पटलः ॥

Subject:

चण्डभैरवमन्त्रः प्रयोगाश्चेति प्रथमः पटलः । चण्डानलबड्बानलः मन्त्रौ प्रयोगाश्चेति तृतीयः पटलः ॥ उन्मत्तभैरवदेवताक-कृत्याख्याथर्वमन्त्रः प्रयोगाश्चेति ४ पटलः । सर्वकृत्याखुपद्रवः प्रतीकारिविधिर्नामाष्ट्रमः पटलः । सर्वरक्षाकराथर्वणिक-विधिर्नाम नवमः पटलः । आकर्षणादियन्त्रविधिर्नाम दशमैकादशपटलौ । ओषध्यादिप्रयोगो नाम (विचित्र- करणं) द्वादशः पटलः । अग्निम्तंभनादिविचित्रकरणं नाम त्रयोदशः पटलः ॥ धूमावतीमन्त्रः । प्रत्यंगिरामन्त्रः । सर्व-श्चद्रशान्तिकरसुत्रग्रण्यप्रयोगः स्कन्दागमोक्तः ॥ चित्तैकाप्रय-करमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासमात्रं ॥

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा झईरा भग्ननष्टपत्रैकदेशा च ॥ अन्तिमपत्रे 4 भागो नष्टश्च

### ॥ मन्त्रशास्त्रसङ्ग्रहः ॥ MANTRAŚĀSTRASANGRAHAH

மக்த்ரசாஸ் த்ரஸங்க்ரஹம்

Supplemental No. 935. Burnell's No. 12170. Substance—Palm leaf. No. of leaves—118. Script—Grantha. No. of Granthas—1250. Complete.

Author - तुलजेन्द्रमहाराजः।

Beginning:

(नत्वा श्रीशंकरा)चार्य दीपांवामेकभूपतिम् । क्रियते तुलजेन्द्रेण मन्त्रशास्य सङ्ग्रहः ॥

Knd.

ढं वं जृं झृं जुं सः पुष्कलावर्तकाम्यां नमः मेघ दृष्टि कुरु कुरु ॥

इति श्रीमहाराजतुलजेन्द्रविराचिते मन्त्रशास्त्रसंग्रहे पञ्चमोध्यायः॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्देये नमः॥

Subject:

डेपेद्धातो नाम प्रथमोध्यायः । पञ्चाक्षरादिशैवमन्तकथनं द्वितीयोध्यायः । अष्टाक्षरादिविष्णुमन्त्रकथनं तृतीयोध्यायः । देवीमन्त्रादिकथनं चतुर्थोध्यायः ॥ मूलिकाप्रयोगाः । यन्त्रप्रयोगाश्च पंचमोध्यायः ॥ अन्यत्सर्वं B. No. 6697, मातृकायां द्रष्टन्यम् ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झईारिता विश्वकिता च ॥

### ॥ मन्त्रशास्त्रसङ्ग्रहः ॥ MANTRAŚĀSTRASANGRAHAH

<u>மந்த்ரசாஸ்த்ரஸங்க்ரஹம்</u>

Supplemental No 936. Burnell's No. 12171. Substance l'alm leaf. No. cf leaves—113. Same as in Ms. No. 12170.

#### ॥ उपासनासारसङ्ग्रहः ॥ UPĀSANĀSĀRASANGRAHAH

உபாலுநாலாரஸங்க்ரஹம்

Supplemental No. 937. Burnell's No. 12172. Substance—Palm leaf No. of leaves—152. Script—Grantha. No. of Granthas—2850. Incomplete.

Author । श्वियोगीन्द्रः।

Beginning:

ज्ञानैश्वर्याप्तये नौभि शिवं सद्गुरुरूपिणम् । नादविन्दुकलातीतपरसंवित्स्वरूपिणम् ॥

Ecd:

एवं योगभ्रष्टनां गति प्रतिपाद्य या ... योगिनामुप-काराय योगशास्त्रं प्रणीय तत्सारभूतमुपासनासार शंग्रह + ॥

Colophon:

इति योगभ्रष्टगतिप्रदर्शनम् ॥

Subject:

यन्थेऽस्मिन् अन्तर्यागप्रकरणादिगुरुविष्यसंवादप्रकरणान्तानि 24

प्रकरणानि भवन्तीति अग्रे विद्यमानया विषयसूच्या ज्ञायते । अथापि अस्यां मातृकायां 1—16 प्रकरणान्येव विद्यन्ते ॥ तद्भतविषयास्तु 1—3 पत्रगतायां सूचिकायां द्रष्टन्याः ॥

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा झझरा विशीणी च।।

# । रहस्यशिखामणिः ॥ RAHASYASIKHĀMAŅIH

ரஹஸ்யசீகாமணி

Supplemental No. 933. Burnell's No. 12173. Substance—Palm leaf. No. of leaves—8+126+5=139. Script—Grantha & Tamil No. of Granthas—2000.

Author— श्रीवदान्ताचार्याः।

Beginning:

तिरुमन्त्रं मून्तु पदमायेड्डितिरुवक्षरमायिरुक्कुम् । अतेङ्गने एन्निल् ओं யென்றும் नमः யென்றும் नारायणाय யென்

End:

நாம விகாரங்கள் சாகடங்கள் சக்கரங்கள் தனக்கடைற்ற மருந்து தானும் கலக்கமிலா னலலக——

Colophon:

इति कवितार्किकसिद्धास्य सर्वतन्त्रस्य तन्त्रस्य श्रीमद्वेकटनाथस्य वेदा-(न्ता)चार्यस्य कृतिषु रहस्यशिखामणिः संपूर्णं ॥

Subject:

Leaves 1—8 நாராயணுஷ்டாக்ஷா தத்வ வர்ணனம் (ஸம்பூர்ணம்)

5-7 रहस्यरत्नावली। (संपूर्णा)
8-68 तत्वरत्नावलीहृदयम् (संपूर्णं)

Leaves 63-99 मुनिवाहनभोगः (संपूर्णः)

100-130 रहस्यशिखामाणिः (संपूर्णः)।

1-5 கீதிவெண்பாக்கள். (முடியவில்லே)

139

இவ்வைர் து நூல்களும் தமிழ் கலர்தவை.

#### Remarks:-

இக் நூல் மிகப்பழமையான து பூச்சிய மித்த துடன் பல இதழ்கள் ஒடிர் து வீணு கப்போயிருக்கின் றன.

#### ॥ अनुत्तरमतसारः ॥ ANUTTARAMATASARAH

அநுத்தரமதலாரம்

Supplemental No. 939. Burnell's No. 12174. Substance—Palm leaf. No. of leaves—36. Script—Telugu. No. of Granthas—1200.

Author - अभिनवगुष्तनाथः।

Beginning:

यत्र तेजांसि तेजांसि तमांसि च तमांखलम् । तेजांसि च तमांस्येतत् वन्दे ज्योतिरज्जनमम् ॥

End:

तेनासत्यपि वाक्यशेषे कार्यं चरुमित्यादौ प्रापकवचन• त्वमेवेति दशमे वक्ष्यते । आश्ववावैश्व वि + ॥

Colophon:

इति मन्त्रावळि: !!

Subject:

Leaves 1-12 अनुत्तरतत्वविमर्शिनी । (आचार्याभिनवगुप्त-नाथकृता संपूर्णा)

#### A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

| Leaves .12-13  | चिद्विलासः (संपूर्णः)।                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| 14-15          | तत्वप्रकाशिका (संपूर्णा) ।                   |
| 15-18          | मुभगोद्यवासना (संपूर्णा)।                    |
| 18—23          | मन्त्रसारः (असमाप्तः)।                       |
| 24-25          | मन्त्राविहः (असमाप्तः) ।                     |
| 25-32          | चिद्विलासः (असमाप्तः)।                       |
| 33-36          | वेदान्तविषयकवाक्यार्थः । तर्केजिटलः ।        |
| m-manifester ! | प्रायेण एते प्रन्थाइशाक्तप्रन्था इति भानति ॥ |

Remarks:-

544

मातृकेयं प्राचोना कीटजग्धा शिथिला च ॥

## ॥ तत्वानन्दतरंगिणी ॥ TATVĀNANDATARANGINĪ

#### தத்வாக**ந்**ததாங்கிணீ

Supplemental No. 940. Burnell's No. 12175. Substance—Palm leaf. No. of leaves—46. Script—Telugu. No. of Granthas—1500. Incomplete.

Author - शिवपार्वतीसंवादातिमका।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ औं ॥

विकारादिविनिर्मुक्तं निर्मुक्तं त्रिगुणैरिप । आनन्दघटसन्दोहमात्मानं समुपाश्रये ॥

End:

कं पृथिव्यादिशिवान्तषट्त्रिंशत्तत्वरूपी परश्रीति पादयोः। मृलाधारस्थित्रकोणाधादक्षनामकोणेषु नाथविन्यासः॥

Colophon:

इति महाशैवतन्त्रे विंशोपदेशः ॥ (in leaf No. 17)

Subject:

तत्वानन्दतरंगिणीनामके कौळसंप्रदायबोधके प्रन्थे 1—6 उद्घासाः।
महाशैवतन्त्रे पुरश्चर्यादिविषयोपेतः 2) उपदेशः। पारायणविधयः ॥ கில தமிழ் மக்த்ரங்களும் இருக்கின் நன.

Remarks :--

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा शिथिला च

# ॥ प्रासादचन्द्रिका ॥ PRĀSĀDACANDRIKĀ

ப்ராஸாதசந்த்ரிகை

Supplemental No. 941. Burnell's No. 12176. Substance—Palm leaf. No. of leaves—13. Script—Grantha. No. of Granthas—575. Incomplete.

Beginning:

प्वमुक्त्वा विधानज्ञः भावज्ञश्चैव देशिकः ॥

End:

प्रासादं यो न जानाति पश्चमन्त्र माहा ...।
... लापे तन्तसाचाचार्य उच्यते ? ॥
प्रासादं सम्यगज्ञात्वा यो दीक्षां कुरुते गुरुः ।
अधसम ... ... ॥

Colophon: Nil.

Subject:

योगप्रनथः ॥ देहगतनाडीमार्गे प्रासादा वर्ण्यन्ते ॥

Remarks :-

आद्यन्तरिहतेयं मातृका अतिप्राचीना कीटविद्धा च । प्रतिपत्रं भागो नष्टश्च ॥

## ॥ लिलताचेनचन्द्रिका ॥ LALITĀRCANACANDRIKĀ

லலி தார்சாசர் திரீகை

Supplemental No. 942. Burnell's No. 12177. Substance—Palm leaf. No. of leaves—31. (1 to 35—4=31. LL. 18—20 & 22 Missing). Script—Grantha. No of Granthas—1000. Complete.

Author — शङ्करानन्दः।

Beginning:

मातामहमहाशैलं महस्तदिपतासहस् । कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरिवारणस् ।।

End:

पानभेदफलोह्यासशक्तिसंगादिकं यथा। शाश्रं(स्त्रं) गुरुमुखात ज्ञात्वा यथासुखं विहरेत्॥

Colophon:

इति छिछितार्चनाविधिस्संक्षेपः ॥ ओं श्रीचिदानन्दनाथचरणा-रिवन्दिवग अन्मकरन्दधाराभृंगायमाणेन शंकरानन्देन रिचता छिछितार्चनदीपिका समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीचिदानन्दगुरवे नमः ॥ श्रीमीनाक्षीसुन्दरेश्वराण्यां नमः ॥ करकृतमपराधं क्षन्तुमहैन्ति सन्तः ॥

Subject:

शाक्तानां निद्रायाः उत्थानानन्तरं गुरुपादस्मरणादिशयनान्तं प्रत्यहं कर्तव्यकर्मकलापविवरणरूपो प्रन्थः । 1—17 पत्रेषु क्रियाः मूबकभक्षणेन नष्टः ॥

Remarks: -

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटजग्धा मूषकभक्षणेन नष्टपत्रभागा च॥

#### ॥ तृचकरुपः॥ TRCAKALPAH

#### த்ருசகல்பம்

Supplemental No. 943. Burnell's No. 12178. Substance—Palm leaf. No. of leaves—24. Script—Grantha. No. of Granthas—450.

Author - भाविष्योत्तरे।

Beginning:

अथ त्चकल्पप्रयोग उच्यते । स्नानादि प्रातिनत्यकर्म निर्वर्त्य संभृतपूजासंभारान् शुचै। देशे नदीतीरे + ॥

End:

संवर्चसेन मन्त्रेण पाणिभ्यां विमृजेन्युखम् । हंसमन्त्रं सम्रचार्य निरीक्ष्ये[क्षे]त दिवाकरम् ॥ चतुर्विद्यति चार्घ्याणि योचये ... ।

Colophon:

इति तृचकरुप: समाप्त: Il (in leaf No. 15)

Subject:

Leaves 1-15 सौरत्चकल्पप्रयोग: [समग्रः]।

16-24 सौरतृचकल्पः । (भविष्यत्पुराणे पार्थाय कृष्णेनोक्तः असमाप्तः) ।

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा च।

## ॥ त्रिपुरासारसमुचयः ॥ TRIPURĀSĀRASAMUCCAYAH

த்ரீபுராலாரஸமுச்சயம்

Supplemental No. 944. Burnell's No. 12179. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—44. Script—Grantha. No. of Granthas—500. Incomplete.

Beginning:

प्राचीनबर्हिः प्रमुखसुरवरानेककोटीरकोटिस्पष्टशिष्टेन्द्रनीले +॥

End:

... देपतांबुजगणनिभां भावयेद्धक्तिगम्यां ।
... यत् मन्त्राणाभिह येन सिद्धिम + + ॥

Colophon: ?

Subject :

त्रिपुरायजनकमः आद्यन्तहीनः । सध्येमध्ये पत्नाणि भग्नानि नष्टानि चेत्यतोऽनुपयुक्तोऽयं ग्रन्थः ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झर्झारिता अग्ननष्टबहुपत्रा मूषकमक्षिता चेत्यतः परित्याज्या ॥

# ॥ वाराहीकल्पः ॥ VĀRĀHĪKALPAH

#### வாராஹீகல்பம்

Supplemental No. 945. Burnell's No. 12180. Substance— Palm leaf. No. of leaves —83. (92—174=83) Script— Grantha. No. of Granthas—1500 Incomplete. Author— शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

देवदत्तस्य शुक्कधातुमास्वादय · · · कालसंकर्षिणीये स्खे सं प्रं ण्रं स्वाहा ॥

End:

तैर्जरिमिषिश्चेत्तत् ... दीनं प्राङ्मुखं तथा । तैः क्रेशैः मु ... देहस्तु सु ... ... ॥ Colophon:

वाराहीकल्परसमाप्तः ॥ (in leaf No. 101)

Subject:

श्चुनाशकरयोगिनीमन्त्रप्रयोगः । Leaves 92 & 93 सर्वोपद्रवशान्तिकरं शकटयन्त्रम । 93-97 वार्तालीयन्त्रं । प्रयोगाश्च ॥ (इति 97 - 101करुपभागः) संपत्करीविद्याविधानं । 101 - 113चरणायुधकरूपः (தமிழுரையுடன்) 113 - 132षोढान्यासः । 133 - 149सुब्रह्मण्यमन्त्रभेदाः । -150पञ्चमीविद्याप्रयोगः (कादिमेत 16 पटलः) 151 - 168ऋद्धारिशोधनादयः ॥ 169 - 174

Remarks:-

आद्यन्तद्दीना मातृकेयमतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा शर्शिता च । बहुत्र पत्राणि विशीणांनि च ।

## ॥ गुद्धतन्त्रयन्त्रोद्धारप्रकरणम् ॥ ŚUDDHATANTRAYANTRODDHĀRAPRAKARANAM

சுத்ததந்த்ர யந்த்ரோத்தார ப்ரகாணம்

Supplemental No. 946. Burnell's No. 12181 a. Substance—Palm leaf. No. of leaves—45. Script—Grantha. No. of Granthas-750. Complete.

Author — वाजपेयदीक्षितः।

Beginning:

शुक्कांबरधरं + सर्वविद्योपशान्तये ॥ सुविशुद्धान् गुरून् नत्वा शुद्धविद्याप्रयोजकान् । सम्यक् शुद्धाख्यतन्त्रस्य व्याख्यास्ये तत्वतः स्पुटम् ॥ End:

प्रथमावरणस्य एकस्मिन् दळे द्विमद्भचावरणस्य इकार ? क्षकारान्तं विलिखेत् । ... क्रमेण सर्वाण्यूद्यानि शेषं स्पष्टं ॥

Colophon:

इति श्रीमन्मन्त्रमूर्त(ति) सहस्रावधानि वाजंपयदीक्षितविराचिते शुद्धविद्याख्यतन्त्राविवरण(णे) यन्त्रोद्धारणप्रकरणस्समाप्तः ॥ १ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

Subject:

यन्त्रांगमातृकाक्षरव्याख्या । अक्षरतत्वीनरूपणं च ।

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना कीटजग्धा झईंगिरता च ॥

## ॥ कुलप्रदीपिका ॥ KULAPRADĪPIKĀ

குலப்ரதீபிகை

Supplemental No. 947. Burnell's No. 12181 b. Substance— Palm leaf. No. of leaves — 6. Script—Grantha. No. of Granthas—150. Incomplete. Author— शिवानन्दाचार्यः।

Beginning:

··· अस्य श्रीवाग्वादिनीमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । देवविजया गायत्रीछन्दः ॥

End:

प्राणप्रयाणपाथेयं संसारच्याधिभेषजम् । अनन्तदुःखश्चमनं शिव इत्यक्षरद्वयम् ॥ Colophon:

इति शिवानन्दाचार्यविरचिते कुलप्रदीपिके चतुर्थः प्रकाशः॥

Subject :

कुलप्रदीपिके चतुर्थपटले भागः । वाग्वादिनीसारस्वतप्रयोगः । विजयामूलिकाप्रयोगः । तुळसीप्रयोगः । शिवस्मरणमहिमा च ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च । पत्रेषु च प्रायेण अर्धभागी नष्टः ॥

## ॥ क्रमदीपिका भावदीपिका (व्याख्या) च ॥ KRAMADĪPIKĀ BHĀVADĪPIKĀ CA

க்ரமதீபிகையும் பாவதீபிகையும்

Supplementa! No. 948. Burneli's No. 12182. Substance— Palm leaf. No. of leaves—35+44=79. Script—Grantha. Same as in Ms. No. 6690.

Remarks :-

मातृकेयमितिप्राचीना क्वचिदतीय कीटजग्धा च । अन्ते पत्र-त्रयेषु कृष्णत्रेलोक्यमङ्गलकवचं कृष्णमन्त्राणकवचं च विद्यत इति विशेषः ॥

## ॥ मेरुपस्तारमहाशास्तकम् [शास्तकल्पः] ॥ MERUPRASTĀRAMAHĀŚĀSTAKAM

மேருப்ரஸ்தாரமஹாசாஸ்தகம்

Supplemental No. 949. Burnell's No. 12183. Substance—Palm laef. No. of leaves—28 (146—.173=28). Script—Telugu. No. of Granthas—450. Complete.

Author — शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

End:

एवमुक्तक्रमेणैव यः त्रेधयति मानवः। सर्वसिद्धिमवामोति महाशा ... ।।

Colophon:

इति पार्वतीपरमेश्वरस्वादे मेरुप्रस्तारे महाशास्त्रके सप्तमः पटलः॥

Subject :

उपोद्धाते नाम प्रथमः पटलः । [गुह्यरत्नचिन्तामणा] नाना-शास्तृमन्ताः । ध्यानं । प्रयोगाः । यन्त्राणि । सन्ध्याविधिः। पूजाविधिः । स्तुतिः [असमग्रा] । इति क्रमेण 2—7 पटलगता विषयाः ।

Remarks: -

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा झझरा च ॥

# ॥ कुलार्णवस् ॥ KULĀRNAVAM

#### **தலார்ணவம்**

Supplemental No. 950. Burnell's No. 12184. Substance—
Palm leaf. (श्रीतालपत्राणि) No. of leaves—9+153=162.
Script—Grantha. No. of Granthas—2700. Complete (1-17
उद्यासाः) Author— शिवपावैतिसिवादात्मकम् ।
Beginning:

श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ।। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच । अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्धिस्सेव्यमानां निरूढाम् ॥

End:

सर्वेषां सर्वमार्गाणां मया वोक्तं नमोक्तमः । पठतां शृज्वतां वापि त्वावयोः प्रीतिमाष्त्रयात् ॥

Colophon:

इति श्रीमत्कुलाणिवे महारहस्ये सर्वागमोत्तमे सपादलक्षत्रन्थे पञ्चमखण्डे मोक्षपादे गुरुनामादिवासनाकथनं नाम सप्तदशो-हास: ॥

Subject:

मातृकाया आदौ 1-3 पत्रेषु कैवल्योपानिषत्। ततः 4--9 पत्रेषु अनुपयुक्ता विषया:।।

ततः कुळाणिये—।-9 उल्लासाः । B. No. 12150, B. मातृकावत् । ततः— देवीशेषदिवसार्चनं नाम दशमोल्लासः ।

कुळाचारकथनं नाम एकादशोहासः । पादुकामक्तिळक्षणं नाम द्वादशोहासः । गुरुशिष्यळक्षणं नाम त्रयोदशोहासः । गुरुशिष्यपरीक्षा नाम चुर्दशोहासः । पुरश्चरणकथनं नाम पञ्चदशोहासः । काम्यकमकथनं नाम षोढशोहासः । गुरुनामादिवासनाकथनं नाम सप्तदशोहासः ॥

Remarks:-

मारुकेयमतिप्राचीना कचिद्त्यम्तं कृमिजग्धा विशीणी च ॥

# ॥ ज्वालामालिनीमन्त्रादयः ॥ JVĀLĀMĀLINĪMANTRĀDAYAH

ஜ்வாலாமாலி நீ மந்த்ரம் முதலியன

Supplemental No. 951. Burnell's No. 12185. Substance—Palm leaf. No. of leaves—11. Script—Grantha. No. of Granthas—125. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अं नमो भगवते चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय शशांकशंखगोश्वीरहार-नीहारधवलगात्राय ।।

End:

ओं हीं अईन् णमो अमिय सवीणं। हां हीं हूं हैं हों हा असि आ उ सा अ प्रति चक्रे फट विचक्राय झौं मम समस्तोपसर्गन्नाशय = कुरु = स्वाहा ॥ पश्चगुरुम्यो नमः॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-5 ज्वालामालिनीमालामन्त्रः ॥ (सर्वप्रयोगार्हः)।

6-11 जैनमन्त्राः (प्राकृतभाषामयाः आश्चर्यकरफछदायकाश्च)

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कृमिविद्धा च ।

# ॥ दुर्गाकियाभेदविधनम् ॥ ¡DURGAKRIYABHEDAVIDHANAM

துர்காக்ரியாபே தவிதாகம்

Supplemental No. 952. Burnell's No. 12186. Substance — Palm leaf. No. of leaves—215 (7+108—3=105+7+44+8+44=215). Script—Grantha. No. of Granthas—5000. Author— शिवपार्वतीसंवादात्मकम्।

Beginning:

मन्त्रोद्धारणं । क्रियाभेदं । दिव्यशासनं । क्रियोत्कर्षं । नाना-विवादविजयं ।

End:

त्राहि मां पार्वतीनाथ त्राहि मां त्रिपुरान्तक । त्रिसन्ध्यं कीर्तयेद्धत्तया प्रामोति परमां गतिम् ॥ Colophon:

इति श्रीमद्वायुपुराणे ... ऋषिप्रोक्तं श्रीरुद्रकवचं संपूर्णम् ॥

Subject :

| शूलिनीिकयाभेद, जीवाकर्षिणीमन्त्रादयः।           |
|-------------------------------------------------|
| दुर्गाकियाभेदविधाने 1-34 उपदेशाः ।              |
| वीरभद्रकल्पे षट्कर्मप्रयोगाः 1-6 पटलाः ।        |
| यन्त्रचिन्तामणिः । नानाफलदानि यन्त्राणि ।       |
| தமிழ் அஞ்ஜாமுறைகள்                              |
| உபயோகம ற்றவை                                    |
| हनुमन्, लक्ष्मी, सुद्शेन, राम, गरुड, गोपाल,     |
| इयामला, ज्वालामुखी, बगला, माया, <b>बिपुरा</b> , |
| उच्छिष्टगणपति, उच्छिष्टचाण्डाली, भैरवमन्त्राः।  |
| सूर्योपस्थानविधिः । शूलिनीमन्त्रश्च ॥           |
| चिदंबरचक्रविषयः (தமிழ் கலக்தது)                 |
| शिवकवर्च । रुद्रकवर्च । வைத்தியம்மு தலியன.      |
|                                                 |

Remarks:-

मातृकेयमितप्राचीना कीटजग्धा कचिदतीव झझरा च।

## ॥ दुर्गाषोढान्यासादग्रः ॥ DURGĀSODHĀNYĀSĀDAYAH

துர்கா ஷோடாக்யாஸம் முதலியவை.

Supplemental No. 953. Burnell's No. 12187. Substance—Palm leaf. No. of leaves—166. Script—Telugu. No. of Granthas—4000. Incomplete.

Author — शिवपार्वतीसंवादादिरूपः।

Beginning:

.... ... मन्त्रदैवतमातरः ।

महाषोढाह्वयो न्यासः सर्वन्यासोत्तमोत्तमः ॥

End:

नासापुटे वकारो मे रिकारस्तु कपोलयोः। गोकारस्तु तथोष्ठन्ते यकारस्त्वधरोष्ठकम् ॥ आस्यं मध्यं + ... ... ... ॥

Colophon:

इति ब्रह्माण्डपुराणे राजलक्ष्मीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
(in leaf No. last but one.)

Subject :

Leaves 1—13 दुर्गाषोढान्यासः ।

1—10 परानन्दतन्त्रे—दीक्षानियमः । दीक्षाविधिः ।

नित्यानुष्ठानक्रमः । पादुकाक्रमाभ्यासः । इति

16—17 उद्रेकौ ॥

सांख्यायनतन्त्रे—पञ्चद्रव्याराधनक्रमः । पञ्च

संस्कारकथनं । कुलपरिज्ञानं । कुलद्रव्यपञ्चक । कथनं । पात्रप्रहणविधिः । पात्रविनियोगः । इति 3—7 पटलगता विषयाः ॥

7-43 ज्ञानाणेवे लक्ष्मीकरूपे—आनन्दयागविधिः।
दूतीयजनादयश्चेति 82 & 84 अध्यायौ ॥ संवित्करूपः। त्रिपुराकवचं । द्वादशविधविद्या ।
प्रत्यभिज्ञासूत्राणि । मुद्रालक्षणं । सर्वागमशास्त्रपद्धतिश्च ॥

49 & 50 सौभाग्यचिन्तामणौ--प्रतिष्ठाविधिः ॥

51—58 सुरेन्द्रसंहितायां-मातंगीमन्त्रमाहात्म्यं । मन्त्रो-द्धारः । ध्यान, पूजा, होम, देवताकर्षण-विधयः । मन्त्रसंध्या चेति 1—7 पटलाः ॥ सिद्धलक्ष्मीमन्त्रादयश्च ॥

59 – 80 षड्विद्यागमसांख्यायनतन्त्रे — षट्कर्म**खरूप-**कथनं, गुरुशि<sup>द</sup>यलक्षणं । दीक्षाकालः । उपदेश-विधिः होमविधिः वगलैकाक्षरप्रयोगः। पुरश्चर्या । Leaves

प्रयोगाः । यंत्रं । प्रयोगाः । तर्पणप्रयोगः ।
नानामंत्रादयः । रणस्तंभनप्रयोगाः । त्रद्याखपंचाखमन्त्राः । शान्तिकप्रयोगाः । शताक्षरमंत्रः प्रयोगाश्च । परिवद्याभेदनाकर्षणप्रयोगौ ।
वगलाहृदयं । वगलास्त्रमन्त्रः प्रयोगाश्च । यंत्रलक्षणं । चतुरक्षरीमन्त्रः प्रयोगः । संप्रामस्ताभनीमन्त्रप्रयोगः । बगलाहृदयान्तरम ।
वगलाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रमसंपूर्णं ॥ इति
1—3) पटलगता विषयाः ॥

- 1-3 वंगलादिग्वन्धनकवर्च । वगलैकाश्चरषड्विंशत्य-श्वरमन्त्री । वगलागायत्री । रणस्तंभनकर-वगलामन्त्रः । उल्कामुखी, भूतमुखी, ज्वाला-मुखी, बृहद्भानुमुखी, परविद्याभाश्चिण्यादि-वगलामन्त्राः ॥
- \_4 द्वादशविधश्रीविद्यामन्त्राः ॥
- 1—24

  सुरेन्द्रसंहितायां पंचागमास्त्र—

  उपोद्धातः । पूजाविधिः । उच्छिष्टचाण्डालीमन्त्राद्यः । प्रयोगाः । लघुश्यामलाकस्याणमार्तगीमन्त्राद्यः । जगद्रस्ननमार्तगीमन्त्राद्यः ।

  शुकश्यामला, वीणावादिनी, उच्छिष्टश्यामला,
  श्यामलास्त्र, मार्तग्यस्त्र, राजश्यामलामन्त्राद्यः ।

  इति 1—24 पटलगता विषयाः ॥
- 1-5

  भावनोपनिषत् । दौर्गोपनिषयः ॥

  1-14

  नीलकण्ठत्रयक्षरीकल्पे-- नीलकण्ठत्रयक्षरी
  मन्त्रः । मालामन्त्रः । प्रयोगाः । गर्भ
  रक्षाप्रयोगः । अपस्मारहरप्रयोगः । शान्तिक
  होमविधिः । रुद्रगारुद्धमंत्रयंत्रप्रयोगः।

| Leaves                  | मन्त्रान्तरं चेति वासिष्ठे नीलकण्ठकस्पे 1-11 |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| anen i sindereren       | अध्यायाः ॥                                   |
| FISTER 1 2001-7         | सेतुस्नानविधिः । विद्यागोपालानुष्टुभमन्त्रः। |
| this propagation of the | मन्त्रान्तरं च।                              |
| 8-11                    | नागप्रतिष्ठाविधिः । सर्पशान्तिश्च ॥          |
| 1-4                     | दक्षिणकाळीस्तोत्रम् ।                        |
| 1-4                     | शरभमन्त्रः। कवचक्रा ।                        |
| 1—3                     | सन्तानकृष्णनवग्रहध्यानानि ।                  |
| -1                      | राजलक्ष्मीस्तोत्रं।                          |
| 1-4                     | गायत्रीकवचभागादयः ॥                          |
| 166                     | oter i flereser                              |
| ISTRE . FERREN PERS     | THE LOW BRIDGE                               |

Remarks :-

नानातन्त्रेप्रन्थसंप्रहभूता मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा च । कचित्पत्राणां भागा नष्टाश्च ।।

# । देवीमाहात्म्यम् ॥ DEVIMĀHĀTMYAM

தேவீமாஹாத்ம்யம்

Supplemental No. 954. Burnell's No. 12189.

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना अतीव कीटजग्धा विश्लथभग्ननष्टपत्ना चेत्यतः परिहरणीया ॥

# ॥ सुदर्शनकल्पः ॥ SUDARSANAKALPAH

ைதர்சக கல்பம்.

Supplemental No. 955. hurnell's No. 12192. Substance-

Palm leaf. No. of leaves -29+2=31. Script—Grantha. Incomplete.

Author - नारदः।

Beginning:

षोडशाक्षरमन्त्रस्यापि षडक्षरवत् न्यासध्यानादिकम् ।

End:

चक्रमध्ये पीतवर्णं मुसलांकुशौ रक्तवर्णों खड्गगदे सितवर्णौ(र्णे) चतु(धनु)ष्पाशे(शौ) झ्यामवर्णौ ॥

Colophon :

इति सुदर्शनाष्ट्रायुधवर्णं ध्यानं समाप्तम् ॥ इरि: ओं ॥

Subject:

सुद्रश्नाष्ट्राक्षरेकाक्षरानुष्टुभगायज्यादिमन्त्राः । खड्गमुसलमन्त्रौ । सुद्रश्निसहस्राक्षरमन्त्रः । होमविधिः । मन्त्रमाहात्म्यं । दीक्षाविधिः । नानामन्त्रा इति मन्त्रदीपिकायां तृतीयोऽध्यायः । रक्षाविधिः । षट्कर्मप्रयोगविधिः । नानाप्रयोगाः । यंत्राणि । काम्यहोमविधिः ॥ इति स्वायंसुवे 5—7 अध्यायाः ॥ अन्ते पत्रद्वये महाराष्ट्रभाषायां महिषमर्दिनीपदानि विद्यन्ते ॥

Remarks :-

नानाग्रन्थसंप्रहात्मिका इयं मातृका । समीचीना चास्याः स्थिति:।।

# ॥ मन्त्रदीपिका (सुदर्शनकल्पः) ॥ MANTRADĪPĪKĀ

மந்த்ர தீபிகை.

Supplemental No 956. Burnell's No. 12193. Substance—Palm leaf. No. of leaves—17+27+2=46. Script—Grantha. No. of Granthas—900. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

आसनमन्त्रस्य पृथिच्या मेरुपृष्ठ ऋषिः । सुतलं छन्दः ।

End:

शक्तिः पद्मं धनुः पाशं खड्गं शूलं परश्वथम् । शंखशूलं गदाचकवाणाशनिशिला इति ॥ हरिः अा ॥

Colophon :

दिक्चकमूर्तिलक्षणो नाम अष्टमः पटलः ॥

Subject :

Leaves 1-17 सुद्र्शनषडक्षरमन्त्रः जपविधिश्च । प्रत्यक्षरं ऋष्यादिकथनं । नानाफलदा ऋग्भिरुपेता मन्त्राः । मन्त्रमाहात्स्यकथनं च ॥

1—27 सुदर्शनमन्त्रमाहात्म्यं । मूर्तिसंभेदः । वाहनायुधभेदः । पूर्वापराङ्गविधिः । प्रतिष्ठाविधिः ।
आराधनविधिः । चलमूर्तिलक्षणं । मन्त्रन्यासाः ।
प्राणायामविधिः । परिवारार्चनाविधिः । यन्त्रोद्धारः । दिग्वन्धनविधिः । महाप्रयोगविधिः ।
होमार्चनाविधिः । मूर्तिमानकथनं ॥ इति 1—18
पटलगता विषयाः ॥ सूर्चीपत्रं च ॥

1-2 मुद्रीनकवचभागः॥

Remarks:-

मातृकायास्थितिस्समीचीना । 1—18 पटलाः समग्रा वर्तन्ते ।

# ॥ सुदर्शनमन्त्रादयः ॥ SUDARSANAMANTRADAYAH

**ூ**தர்சக மக்திரம் முதலியவை.

Supplemental No. 957. Burnell's No. 12194. Substance— Palm leaf. No. of leaves—44. Script—Grantha. No. of Granthas—950. Incomplete. Author— अगस्यमहर्षिः। Beginning:

सहस्रादित्यसंकाशं सहस्रवदनं प्रभुम् । सहस्रदेन(दो)स्सहस्रारं प्रपद्येऽहं सुदर्शनम् ॥

End:

यशोदायै तदा सर्वान् लोकांश्र सचराचरान् । देवांश्र ब्रह्मरुद्रेन्द्रसिद्धविद्याधरोरगान् ॥ अप्सरोगण + ॥

Colophon:

इति विह्गेन्द्रसंहितायां मन्त्ररहस्ये अगस्त्यप्रोक्ते सुदर्शनकवचं नाम पञ्चमोध्यायः ॥

Subject :

सुद्शनषंडणस्तात्रं । षडक्षरमन्त्रः । रक्षामाला । प्रहोशाटन-मन्त्रः । प्रहमारणमन्त्रः । माला । कवचं । कवचमाला । भस्मविधिः । यन्त्रविधिः । षडक्षरमन्त्रः । अक्षरन्यासः । सिद्धिकमः । प्राणप्रतिष्ठा । न्यासाश्च । नृसिद्धमन्त्रः । सुद्शनगायत्री । सुद्शननृसिद्धमाला । संहारसुद्शनमाला । गरुडकवचं । गण्डभेरुण्डनृसिद्धाध्यानं । समुद्रस्नानविधिः । वेंकटेशकवचमाला । महालक्ष्मीमन्त्रः । मानसिकस्नानविधिः । वेंकटेशमन्त्रः । वेंकटेशमाला । लक्ष्मीमन्त्रान्तरं । श्रीस्तुतिः । वीजयोजनविधिः । काम्यप्रयोगाः । सन्तानगोपालमन्त्रश्च ॥

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना । नानाप्रन्थसंप्रहभूतेयम् ॥

# ॥ सुदर्शनमणिखण्डभाष्यम् ॥ SUDARSANAMANIKHANDABHĀSYAM

ை தர்சநமணிகண்டபாஷ்யம் Supplemental No. 953. Burnell's No. 12195. SubstancePalm leaf. No. of leaves—22 (9+12+1=22). Script—Grantha. No. of Granthas—275 Complete. Author— (सायणाचार्याः)?

Beginning:

अथर्बाम्नाये उत्तरमन्त्रवर्गाधिदेवतात्रस्तारे मणिखण्डे मन्त्रो-द्वारत्रपश्चे देवगायत्रपटलानन्तरं श्रीसुदर्शनचक्रराज-पूजाविधानोत्थापितानां पश्चानां ऋचां मन्तार्थः कथ्यते ॥

End:

जयादि पूजाविधान विजययो १ बाल १ इत्यादि समग्नेः । अथ महाचक्रमयस्य शतार सहस्रार ग्रन्धाः अथर्वशीर्षे च । इत्येनन चरितार्थाः ॥ हरिः औं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-9 पुत्रदोषहरचक्रराजऋक्पञ्चकभाष्यम ।

1-12+1=13 चत्वारिंशनमन्त्रभाष्यम् । सत्सन्तानसमृद्धिप्रद-चत्वारिंशच्छान्तिह्योमकर्मणि चक्रराजनामाक्षर-देवतास्तोत्रप्रवोधकानां मणिखण्डपञ्चमपटल-खिलचौ मन्त्रार्थः ॥

Remarks: -

मातृकायाः स्थितिस्सभीचीना ॥

# ॥ सुदर्शनचत्वारिंशच्छान्तिविधिः॥ • SUDARSANACATVĀRIMSATSĀNTIVIDHIH

ஸுதர்சு சத்வாரிம்சத் சாந்திவிதி

Supplemental No. 959. Burnell's No. 12196. Substance— Palm leaf. No of leaves—16. Script—Grantha. No. of Granthas—200. Incomplete.

Author - शिवस्कन्द्संवादात्मकः।

Beginning:

मार्कण्डेयपुराणे — आयुष्यकामनायां कोमलैः त्रिद्लैर्बिल्वैः आराध्य परमेश्वरम् । सांबं सपरिवारं च पार्थिवे लिंग उत्तमे ॥

End:

नामतो ये तिभागा हदोईपत्योर्यत्तदीयैर्दश हुंफट् खाहा ॥ हरिः ओं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-2 आयुज्यकर्माणि (मार्कण्डेये भागः असमग्रः) ।

1—6 वलिकुण्डादिविचारः।

1--- होमविचारः । आथर्वणिकचत्वारिंशत् ऋचश्च ॥

Remarks :-

मातृका प्राचीना अदुष्टा च ॥

## ॥ श्रीचकाराधनविधिः॥ ŚRĪCAKRĀRĀDHANAVIDHIH

ஸ்ரீசக்ராரதாவிதி

Supplemental No. 960. Burnell's No. 12197. Substance—Palm leaf. No. of leaves—14. Script—Telugu. No. of Granthas—135. Incomplete. Author—Nil.

Beginning :
सर्वसंक्षोभिण्यादिदश्चमुद्राः प्रदर्भ,
श्रीगुरुं(रो) दक्षिणामूर्तिं[तें] भक्तानुप्रहकारक ।
अनुज्ञां देहि भगवन् श्रीचक्राराधनं मम ॥

End:
अस्त्रेण तलं संशोध्य एलालवंगजाजीफलजाजीपत्रक्र्र्रमिश्रताम्बूलमहानैवेद्य + ॥

Colophon: Nil

Subject:

आचन्तहीनः श्रीचक्राराधनविधिः।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना आद्यन्तरहिता कीटजग्धा झझरिता । प्रान्तेषु पत्रभागा नष्टाश्च ॥

## ॥ सपर्याक्रमः ॥ SAPARYAKRAMAH

பைர்யா க்ரமம்

Supplemental No. 961. Burnell's No. 12198. Substance— Palm leaf. No. of leaves—10. Script—Telugu. No. of Granthas—125. Incomplete.

Beginning:

आसनं संपूज्य ऐं क्कीं सौः वालामूलं द्वादशवारं अभिमन्त्र्य आसने उपविश्य०॥

End:

आद्यन्तप्रणवं च मस्तकादापादान्तं पादान्ताचामस्तकं योनि-अद्रया मुखे ललाटे च न्यस्यात्।

Colophon:

इति मूलविद्यापूर्णन्यासः ॥

Subject :

WARPIR IN OUT IN THE PURPOSE OF

केचन न्यासा एव भवन्ति॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा आद्यहीना च ॥

I t propose to the

#### ।। शत्रोदेवीखण्डः ॥ ŚANNODEVĪKHANDAH

சந்நோதேவீகண்டம்

Supplemental No. 962. Burnell's Nc. 12199. Substance—Palm leaf. No. of leaves—24. Script—Grantha. No. of Granthas—1250. Complete.

Author अथर्वखिलर्चः।

Beginning:

शको देवीरभिष्टये शको भवन्तु पीतये । शयोरभिस्रवन्तु नः ॥

End:

अथर्वणभद्रकाल्यादिविषये प्रपंचितास्तत्र तत्र अवलोकनीया इति श्रीगुरूपदिष्टमन्त्रदेवचरणमेव शरणमिति अस्य ग्रन्थस्य परमं तात्पर्यं इति ध्येयम् ॥

Colophon:

इति तृतीयोत्तरखण्डे षष्टः पटलः ॥

Subject:

Leaves 1—5 வேதவிபாகவிமர்சனமும், சக்கோதேவீகண்டத்தால் அடையக்கூடிய பலினயும் விவரிக்கும் குறிப்பு (தமிழில்)

1\_7 प्रथमे उत्तर(मणि)खण्डे दश पटलाः।

7-13 द्वितीयोत्तरखण्डे दश पटलाः।

13—19 तृतीयोत्तरखण्डे षट् पटलाः । एतेषु पटलेषु प्रतिपटलं अष्टी ऋङ्मन्त्रा भवन्ति । आहत्य 208 ऋख्यन्त्राः प्रनथेऽस्मिन्वतन्ते । सर्वे ते शान्तिकरा एव ॥

Remarks:-

songloss loss are sit

मातृकेयं नातिप्राचीनापि मूषकभक्षणेन प्रतिपत्रं कियानिव भागो नष्टः ॥ 28 खण्डाः समग्रा वर्तन्ते ।

### ॥ सुदर्शनप्रयोगमालिका ॥ SUDARSANAPRAYOGAMĀLIKĀ

ஸுதர்சு ப்ரயோக மாலிகை

Supplemental No. 963. Burnell's No. 12200. Substance—Palm leaf. No. of leaves—11. Script —Grantha. No. of Granthas—175. Complete.

Author हयग्रीवेण नारदायोपदिष्टा।

Beginning:

हयग्रीवः - शृणु नारद वक्ष्यामि श्रीचक्रेशस्य पूजने । सुदर्शनस्य वर्णीत्थवर्णानां शान्तिहै। मक्षम् ॥

End:

श्रीसुद्र्शनभक्तानां अत्युत्तमिदं परम् । श्रवणादेव सिद्ध्यन्ति सर्वाभीष्टानि तत्क्षणात् ॥

Colophon:

इति श्रीहयप्रीवनारदसंवादे मणिमन्त्रखण्डपटलोपाख्याने श्रीचक-राजसुदर्शनचत्वारिंशत्शान्तिप्रयोगमालिका नाम तृतीयः पटलः ।।

Subject :

सुद्रशनचत्वारिंशच्छान्तिप्रयोगविधिः॥

Remarks:-

मातृकेयं निरवद्या ॥

॥ रजस्वलास्तोत्रादयः ॥ RAJASVALÄSTOTRĀDAYAH

**ாஜஸ்வலாஸ்**தோ**த்**ரம்மு தலியவை

Supplemental No. 964. Burnell's No. 12201. Substance-

-Vantamazi

Palm leaf. No. of leaves—14. Script—Telugu. No. of Granthas—100. Complete.
Author— रद्वयामळतन्त्रोकाः।

Beginning:

अस्य श्रीरजस्वलास्तोत्रमन्त्रस्य । ईश्वरऋषिः । अनुष्टुण्-छन्दः । श्रीरजस्वला देवता ॥

End:

ओं नमा भगवति ओं हीं श्री क्वीं महेश्वरि अन्नपूर्णे ममा-भिलिषतमन्ने देहि स्वाहा॥

Colophon:

इति अन्नपूर्णा०॥

Subject:

Leaves 1-6 रजस्वलास्तोत्रम्।

1-4 वाराहीशत्रनिमहकराष्ट्रकस्तोत्रम् ।

1—4 कामकला, युखप्रसवकरयक्षिणी, अन्नपूर्णी-मन्त्राः।

Remarks :-

मातृकेयमदुष्टा ॥

## ॥ सुद्रश्निसहस्रकुण्डविधानम् ॥ SUDARSANASAHASRAKUNDAVIDHĀNAM

ஸு தர்சந வை ஹஸ்ர தண்டவி தாநம்

Supplemental No. 935. Burnell's No. 12202. Sabstance—Palm leaf. No. of leaves—14. Script—Grantha. No. of Granthas—225. Complete.

Beginning:

अथ चापमासतृतीयदिने कुण्डहोमप्रारंभ जपब्रह्मवरणपूर्वक-मग्निमथनं कृत्वा० ॥ End:

एवमीशभूतराजचक्रराजतत्परं
स्तोत्रराजसद्भुजंग वृत्तरत्नमालिकाम् ।
स्मरन् पठन् लिखन् जपन् हुनेत्सहस्रकुण्डके
नृपस्स चक्रवर्तिभावमाप्तवान् स्वतो जयम् ॥

Colophon:

इति सर्वमनारञ्जन्यां तृतीयः पटलः ॥

Subject:

विषयसूचिका । सुदर्शनसहस्रकुण्डे होमविधिः । चऋराज-भुजंगस्तातं च । इति सर्वमनोरञ्जन्यां लयः पटलाः ॥

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना ॥

## ॥ देवीपूजाविधिः॥ DEVĪPŪJĀVIDHIH

தேவீபூஜாவிதி

Supplemental No. 966. Burnell's No. 12203. Substance—Palm leaf. No. of leaves—13. Script—Telugu. No. of Granthas—140. Incomplete.

Author | शिवपार्वतीसंवादात्मकः।

Beginning:

अविध्यसतु ॥ प्रकाश उवाच—
निष्प्रपश्च(श्वं) निराभासा(सं) निर्विकल्पा(ल्पं) निरामये(यं)
अश्चत्यं श्चन्यपरमं सदसद्भाववर्जितम् ।
एतस्मादात्मनः शंभोः अवतीर्णं पदत्रयम् ॥

End:

आधारे चतुरश्रं स्यात् द्वितीयं दक्षजंघके । तृतीयं वामजंघायां सृष्टिन्यासविधिः क्रमात् ॥ Colophon:

इति चक्रन्यासस्थानानि ॥

Subject:

Leaves !-5 रहस्याम्राये रहस्यपूजा नाम पादसूतं ।

5—1। रहिममालासप्तविंशतिः।

—12 देवीसपर्याभागः।

— । ३ श्रीविद्यापञ्चद्शाक्षरीन्यासञ्च ।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा च ॥

# ॥ शिववेदपादस्तवः ॥ ŚIVAVEDAPĀDASTAVAH

சீவவேதபாதஸ்தவம்

Supplemental No. 967. Burnell's No. 12204. Substance—Palm leaf. No. of leaves—24. Script—Telugu. No of. Granthas—175. Incomplete.

Author - जैमिनमहर्षिः।

Beginning':

ऋषय ऊचः--

पुण्डरीकपुरं प्राप्य जैमिनिर्मुनिसत्तमः। किं चकार महायोगी तन्नो वक्तुमिहाईसि॥

End:

महीपतिर्यस्तु युयुत्सवा[या]दरादिदं पठत्यस्य तथैव सागरम् । प्रयान्ति वा शीघ्रमदान्तशान्तिकं भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः ॥

Colophon:

(पुण्डरीकपुरमाहात्म्य)

Subject :

जैमिनिकृतः शिववेदपाद्स्तवः। फल्रश्रुतौ कियानेव भागो न

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा च।

## ॥ गायतीविषयाः ॥ GAYATRĪVISAYĀH

காயத்ரீவிஷயம்

Supplemental No. 968. Burnell's No. 12205. Substance—Palm leaf. No. of leaves—23. Script—Telugu. No. of Granthas—225. Incomplete. Author—?

Beginning:

अस्य श्रीसन्ध्यावन्दनस्तोत्रमन्त्रस्य । सान्दीपिनिः भगगा-नृषिः । अनुष्टुप्छन्दः । सन्ध्यादेवी देवता ।

End :

ओं ... गायत्री सावित्री सरस्वती हुंफट् स्वाहा।

Colophon:

इति गायत्रीमालामन्त्रं संपूर्णम ।।

Subject :

Leaves 1-3 सन्ध्यावन्दनाविधिभागः

1-14 गायतीहदयम्।

1-4 गायत्रीकवचम्।

1-2 गायत्रीमालामन्त्रश्च ॥

25

Remarks:-

मारुकेयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

## ॥ सर्वमनोरञ्जनी ॥

#### SARVAMANORANJANĪ

ஸர்வமகோரஞ்சநீ

Supplemental No. 959. Burnell's No. 12206. Substance -

Palm leaf. No. of leaves—18. Script—Grantha. No. of Granthas—275. Incomplete. Author—?

Beginning:

शतारकुण्डविधानं । कृष्णाष्टम्यां प्रातर्यजमानः शुचिदीं हीं प्राप्य गणेशपूजनं पुण्याहं कृत्वा + ॥

End:

अथ कृष्णनवस्यां कर्तव्यं वश्त्यमाणध्यानं सर्वमप्यासायं आवर्त-येयुः ॥

Colophon:

इति सर्वमनोरञ्जन्यां चतुर्दशीपब्चद्रयां शतारकुण्डविधाने प्रयोगे तृतीयः पटछः ॥

Subject:

सुद्रश्निशतारकुण्डविधाने त्रयः पटलाः । तत्र च आदौ कर्तव्यकमकलापः । यजमाननियमाः । कुण्डादिलक्षणं । आचार्यादिवरणं । सुद्रश्निपरिवारादिदेवताप्रार्थनं । होम-द्रव्याणि । चरुनिर्वापणान्तकमकलापाश्च प्रतिपादिताः ॥

Remarks:-

#### मातृकेयं नातिदुष्टा ॥

## II महासाहस्रविधानम् (सर्वमनोरञ्जनी) ॥ MAHĀSĀHASRAVIDHĀNAM

மஹாஸாஹஸ்ரவிதாகம்

Supplemental No. 970. Burnell's No. 12207. Substance—Palm leaf. No. of leaves—43. Script—Granths. No. of Granthas—800. Incomplete. Author—?

Beginning:

महासहस्रार इह जनय नृपतेः सुखं। विजयं सर्वतो ददत् धृतिं यच्छतु हुंफद्॥ १॥ Remarks:-

मारुकेयं प्राचीना कीटजग्धा च।

## ॥ गायतीविषयाः ॥ GAYATRĪVISAYAH

காயத்ரிவிஷயம்

Supplemental No. 968. Burnell's No. 12205. Substance—Palm leaf. No. of leaves—23. Script—Telugu. No. of Granthas—225. Incomplete. Author—?

Beginning:

अस्य श्रीसन्ध्यावन्दनस्तोत्रमन्त्रस्य । सान्दीपिनिः भगवा-नृषिः । अनुष्दुप्छन्दः । सन्ध्यादेवी देवता ।

End:

ओं ... गायत्री सावित्री सरस्वती हुंफट् स्वाहा ।

Colophon:

इति गायत्रीमालामन्त्रं संपूर्णम ।।

Subject :

Leaves 1-3 सन्ध्यावन्दनाविधिभागः

1-14 गायत्रीहृदयम्।

1\_4 गायत्रीकवचम् ।

1-2 गायत्रीमालामन्त्रश्च ॥

23

Remarks:-

मारकेयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

## ॥ सर्वमनोरञ्जनी ॥

#### SARVAMANORANJANĪ

ஸர்வமகோரஞ்சநீ

Supplemental No. 959. Burnell's No. 12206. Substance -

Palm leaf. No. of leaves—18. Script—Grantha. No. of Granthas—275. Incomplete. Author—?

Beginning:

शतारकुण्डविधानं । कृष्णाष्टम्यां प्रातर्यजमानः शुचिदीं हीं प्राप्य गणेशपूजनं पुण्याहं कृत्वा + ॥

End:

अथ कृष्णनवस्यां कर्तव्यं वश्यमाणध्यानं सर्वमप्यासायं आवर्त-येयुः ॥

Colophon:

इति सर्वमनोरञ्जन्यां चतुर्दशीपञ्चद्रयां शतारकुण्डविधाने प्रयोगे तृतीयः पटछः ॥

Subject:

सुदर्शनशतारकुण्डविधाने त्रयः पटलाः । तत्र च आदौ कर्तव्यकमेकलापः । यजमाननियमाः । कुण्डादिलक्षणं ! आचार्यादिवरणं । सुदर्शनपरिवारादिदेवताप्रार्थनं । होम-द्रव्याणि । चरुनिर्वापणान्तकमेकलापाश्च प्रतिपादिताः ॥

Remarks:-

#### मातृकेयं नातिदुष्टा ॥

## ॥ महासाहस्रविधानम् (सर्वमनोरञ्जनी)॥ MAHĀSĀHASRAVIDHĀNAM

மஹாஸாஹஸ்ரவிதாகம்

Supplemental No. 970. Burnell's No. 12207. Substance—Palm leaf. No. of leaves—43. Script—Granths. No. of Granthas—800. Incomplete. Author—?

Beginning:

महासहस्रार इह जनय नृपतेः सुखं। विजयं सर्वतो ददत् धृति यच्छतु हुंफद्॥ १॥ Remarks:-

मारुकेयं प्राचीना कीटजग्धा च।

## ॥ गायतीविषयाः ॥ GAYATRĪVISAYĀH

காயத்ரிவிஷயம்

Supplemental No. 968. Burnell's No. 12205. Substance—Palm leaf. No. of leaves—23. Script—Telugu. No. of Granthas—225. Incomplete, Author—?

Beginning:

अस्य श्रीसन्ध्यावन्दनस्तोत्रमन्त्रस्य । सान्दीपिनिः भगवा-नृषिः । अनुष्दुप्छन्दः । सन्ध्यादेवी देवता ।

End:

ओं ... गायत्री सावित्री सरस्वती हुंफट् स्वाहा ।

Colophon:

इति गायत्रीमालामन्त्रं संपूर्णम् ।।

Subject:

Leaves 1-3 सन्ध्यावन्द्रनाविधिभागः

1-14 गायत्रीहृदयम् ।

1-4 गायत्रीकवचम् ।

1-2 गायत्रीमालामन्त्रश्च ॥

25

Remarks:-

मार्केयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

# ॥ सर्वमनोरञ्जनी ॥

#### SARVAMANORANJANĪ

ஸர்வமகோரஞ்சநீ

Supplemental No. 959. Burnell's No. 12206. Substance -

Palm leaf. No. of leaves—18. Script—Grantha. No. of Granthas—275. Incomplete. Author—?

Beginning:

शतारकुण्डविधानं । कृष्णाष्टम्यां प्रातर्यजमानः शुचिदीं हीं प्राप्य गणेशपूजनं पुण्याहं कृत्वा + ॥

End:

अथ कृष्णनवस्यां कर्तव्यं वक्ष्यमाणध्यानं सर्वमप्यासायं आवर्त-येयुः ॥

Colophon:

इति सर्वमनोरञ्जन्यां चतुर्दशीपब्चदश्यां शतारकुण्डविधाने श्रयोगे तृतीयः पटछः ॥

Subject:

सुदर्शनशतारकुण्डविधाने त्रयः पटलाः । तत्र च आदौ कर्तव्यकमेकलापः । यजमाननियमाः । कुण्डादिलक्षणं ! आचार्यादिवरणं । सुदर्शनपरिवारादिदेवताप्रार्थनं । होम-द्रव्याणि । चरुनिर्वापणान्तकमेकलापाश्च प्रतिपादिताः ॥

Remarks:-

#### मात्केयं नातिदुष्टा ॥

## ॥ महासाहस्रविधानम् (सर्वमनोरञ्जनी)॥ MAHĀSĀHASRAVIDHĀNAM

மஹாஸாஹஸ்ரவிதாகம்

Supplemental No. 970. Burnell's No. 12207. Substance—Palm leaf. No. of leaves—43. Script—Granths. No. of Granthas—800. Incomplete. Author—?

Beginning:

महासहस्रार इह जनय नृपतेः सुखं। विजयं सर्वतो ददत् धृति यच्छतु हुंफद्॥ १॥ End:

ससुन्दरो विराड्वणीं द्विषाहस्रवाहु ....।

Colophon:

इत्यथर्वशिषीविधानम् ॥ (in leaf No. 41)

Subject :

Leaves 1—35 सुदर्शनसहस्रारकुण्डविधाने व्रयोविंशत्युत्तरा-ष्टशतमन्त्रात्मकाः चतुर्दश खण्डाः रक्षाकराः रोगहराः वश्यदाः गर्भरक्षाकराः शिशुरक्षा-कराश्च ॥

> 36-43 षण्मूर्तिकलाविधि: । गर्भाभिवृद्धिकरकल्याण-गोपूजा, पुण्डरीकाक्षपूजा, द्वादशमंगळविधानं, आशीरक्षतामन्त्राश्च ॥

Remarks:-

मातृकेयं नातिदुष्टा । अन्ते पत्रसप्तके भागो नष्टः । असंगतं पत्रखण्डषट्कमण्यत्रास्ति ॥

## ॥ सर्वमनोरञ्जनी ॥

### SARVAMANORANJANI

ஸர்வமகோ பஞ்ஜநீ

Supplemental No. 971. Burnell's No. 12208. Substance—Palm leaf. No. of leaves—10. Script—Grantha. No. of Granthas—200. Incomplete. Author—?

Beginning:

एवमुक्तिर्भन्ते हुत्वा मीनप्रथमदिने प्रायश्चित्तखण्डद्वयमन्त्र-राज्यहोमं कृ + + ॥

End:

साधकं श्रीसहस्रारप्रसादकरं नित्यकल्याणमङ्गलमित्याह हय-ग्रीवः ॥ संपूर्णम् ॥ Colophon?

इति सर्वमनोराञ्जन्यामुत्तमः पटलः ॥ (in leaf No. 7)

Subject:

Leaves 1—7 सहस्रारयजने मन्त्रविचारः, यज्ञप्रयोगविधिश्चेति उत्तमः पटलः ।

8-10 यज्ञप्रयोगप्रपञ्चनं । तत्फलश्रुतिश्च ।

Remarks:-

आदौ पत्रपञ्चके भूषकमक्षणेन भागो नष्टः।

## ।। ऋभुगीतादयः ॥ RBHUGĪTĀDAYAH

ருபு கீதாதிகள்

Supplemental No. 972. Burnell's No. 12209. Substance—Palm leaf. No. of leaves—19. Script—Telugu. No. of Granthas—550, Complete.

Author - नानाग्रन्थसंग्रहः।

Beginning:

ब्रह्मज्ञानं प्रवक्ष्यामि जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् । आत्ममात्रेण यत्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्तलक्षणम् ॥

End:

एतत्कारणशरीरमात्मनः । तच न सत् । न भित्रं । नापि भित्राभित्रम् ॥

Colophon:

इति ऋभुगीतायां महावाक्यनिरूपणप्रकरणं समाप्तम् ॥

Subject:

Leaves 1-11 ऋभुगीता (जीवन्मुक्तप्रकरणादिमहाबाक्यनिरूपण-प्रकरणान्तम्)

1-2 भावनोपनिषत्।

2-3 गुरुपञ्चकम्।

3-5 देवीसौभाग्यकवर्च । (वामकेश्वरतन्त्रे) ।

\_6 देवीस्तोत्रम्।

7-8 हनुमन्माला, रामषोडशनामस्तोत्रं पद्धीकरण-सूत्राणि च ॥

19

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना किञ्चिदित्र कीटविद्धा च । पत्रसंख्या तु न क्रमशो दृश्यते ॥

#### ॥ सर्वमनोरञ्जनी ॥

#### SARVAMANORANJANĪ

**ஸர்வமகோர**ஞ்ஜநீ

Supplemental No. 978. Burnell's No. 12210. Substance—Palm leaf. No of leaves -39+1=40. Script—Grantha. No. of Granthas—100.

Author- सर्वे मन्त्रात्मकम् ।

Beginning:

स यो ब्रह्मा जगथ्सुजा सत्यो रुद्रेणातृदः । यन्मेदसो वकेशित्वं इन्तुं पाष्मनमनृणं देवेभ्यो हुंफर् क्रियात् ॥

End:

वक्यं प्रणतं कुर्वन् कार्यमस्य सुपथं पूर्णे सुस्थिरं विधत्तात् सहस्रार हुंफद् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रतिपत्नमेको मन्त्र इति एकोनचत्वारिंशन्मन्त्रसञ्जयः । सर्वे सुर्कानचत्वारिंशत् शान्त्युपयुक्ता मन्त्राः । Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना ॥

## ॥ प्रातस्तनध्यानिर्णयः ॥ PRĀTASSANDHYĀNIRNAYAH

ப்பா தஸ்ஸர் த்யாகிர் ணயம்

Supplemental No. 974. Burnell's No. 12211. Substance— Palm leaf. No. of leaves—6. Script—Grantha. No. of Granthas—100. Incomplete.

Author— आद्विकाचारमालाभागः।

Beginning:

... मन्तर्जले जपेत्।

मुपस्कृतेन पीत्वाशु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ मार्कः ॥ सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ।

End:

ततस्सम्यक् द्विराचम्याभ्युक्षणभुदाहरेत् । न विनाभ्युक्षणं जातु विधिन्नः किंचि +॥

Colophon:

इत्याह्निकाचारमालायां प्रातस्सन्ध्याविधिनिर्णयः ॥

Subject:

सन्ध्योपस्थानकालातिक्रमप्रायश्चित्तादिविचार: ॥

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना अतीव कीटजग्धा झझरा च ॥

## ।। कौळमणिखण्डः ॥ KAULAMANIKEANDAH

கௌளமணிகண்டம்

Supplemental No. 975. Burnell's No. 12212. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—45. Script—Grantha. No. of Granthas—350. Incomplete. Author—?

Beginning:

अथाथर्वणास्नाये उत्तरमणिखण्डमन्त्रप्रपश्चपटलनिर्दिष्टमन्त्राणां प्रयोगस्थितिं दर्शयिष्यन् + ॥

End:

एवं तत्र तत्र द्रव्यभेदात् फलभेद उक्तः। तत्र सर्वत्र परमं स्वारस्यमिदभेवेति सिद्धम्॥

Colophon:

इत्याथर्वणप्रयोगे पञ्चमः खण्डः ॥ ग्रुभमस्तु ॥

Subject:

Leaves 1-8 सुद्शेनप्रतिष्ठाविधि:।

9-21 अनालिखितानि पत्राणि।

22-28 सुदर्शनयज्ञे अग्निमथनप्रवोगः।

Remarks:

मातृका प्राचीना । किञ्चिदिय मूषकजग्धानि पत्राणि ॥

## ॥ ग्रुलिन्यादिमन्त्राः ॥ ŚŪLINYĀDIMANTRĀH

சூலிநீமுதலிய மக்திரங்கள்

Supplemental No. 976. Burnell's No. 12213. Substance—Palm leaf. No. of leaves—12. Script—Grantha. No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning: HACT

अस्य श्रीश्रूलिनीमन्त्रस्य दीर्घतम[मा] ऋषिः । ककुः (प्)
छन्दः । श्रूलिनी दुर्गा देवता ॥

End:

## वदुकाय कञ्चकद्रयाय महाभैरवाय क्ष्मूरुं [क्ष्म्यूं ] क्वीं श्री हीं सं कमलाय नमः खाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शूलिनी, वाराही, राजमातंगी, गुरु, महागणपित, वाला, शिव-पञ्चाक्षर, सौभाग्यपञ्चदशी, उप्रभैरव, वटुकभैरवमन्**वाः ॥** (बालात्र्यक्षरीपुरस्सरकूटत्रयात्मिका सौभाग्यपञ्चदशौति विवेकः)

Remarks:-

मात्रकेयं प्राचीना । स्थितिश्व समीचीना ॥

णा विषयांत्रमता होते । खिवण्यांत्रामेयतेचे

#### ॥ पश्चमीस्तवराजः ॥

#### PANCAMISTAVARĀJAH

பஞ்சமீஸ்தவராஜம் :

Supplemental No. 977. Burnell's No. 12214. Substance—Palm leaf. No. of leaves—14. Script—Telugu. No. of Granthas—625. Complete.

Author- पार्वतीपरमेश्वरसंवादात्मकः।

Beginning:

अस्य श्रीपश्चमीस्तवराजस्तोत्रमहामन्त्रस्य । ईश्वर ऋषिः । पङ्क्तिक्छन्दः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता ॥

End:

इति श्रीत्रिपुरसुन्दर्यास्स्तवराजमनुत्तमम् । रक्षामन्त्रं च शुभदं शिवेन परिकीर्तितम् ॥

Colophon:

इति स्तवराजं संपूर्णम् ॥

Subject:

देवीपञ्चमीस्तवराजः॥

Remarks :-

मातृकेषं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

# ॥ अजपादत्तात्रेयकवचादयः () AJAPADATTATREYAKAVACADAYAH

அஜபா தத்தாத்ரேயகவசம் முதலியவை

Supplemental No. 978. Burnell's No. 12215. Substance—Palm leaf. No. of leaves—22. Script—Telugu. No. of Granthas—250. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

णां विषयांन्मना हृदि । स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राण-धरणं ॥

End:

साधु वासाधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया। तत्सर्व भगवन् शंभा ग्रहणाराधनं तव।।

Colophon:

इति वज्रकवचस्तोत्रं संपूर्ण ॥

Subject :

अजपाभागः । मन्त्रसंस्काराः । दत्तात्रेयाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम् । दत्तात्रेयवज्रकवर्चं । दत्तमाला । दत्तयन्त्रविधिः । दत्ता-ष्ट्राविंशत्युत्तरशतनामस्तोत्रं च ॥

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटजग्धा अंकरहितपत्रा झईरा च ॥

## ॥ **देवीकवचादयः** ॥ DEVĪKAVACĀDAYAH

தேவீகவசம் முதலியவை

Supplemental No. 979. Burnell's No. 12216. Substance-

Palm leaf. No. of leaves -6+78=84-4=80. (Leaves 66-69 Missing.) Script—Grantha. No. of Granthas—950. Incomplete.

Author- मार्कण्डेये।

Beginning:

ध्यानं-

शंखं चक्रमथो धनु ... ... । शक्तिमसिं शरान् कलयन्तीं तिर्यक् त्रिशूलं भु ... ॥

End:

हे शाकंभरि हे गौरिरि हे शिवे भागावाति(१)सं भ्रं सं फणिमण्डलधराखरुरुतारूपि(१)स्वाहा ।।

Colophon:

इति श्रीदेवीवाक्यं नाम द्वादशोध्यायः ॥

Subject:

Leaves 1-6 देवीकवचं । प्रतिपत्रं भागो नष्टः ।

1-65 देवीमाहात्म्यम् । असंपूर्णम् ।

70 - 78 चण्डीहृदयं असंपूर्णम् ।

Remarks :-

मारुकेयं प्राचीना कीटजग्धा मूषकभक्षिता झझीरिता च ॥

#### ।। कामकलाविलासः ।। KĀMAKALĀVILĀSAH

காமகலாவிலாஸம்

Supplemental No. 980. Burnell's No. 12217. Substance—Palm leaf. No. of leaves—6. Script — Grantha. No. of Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

सकलभुवनोद ... गातु महेशः प्रकाशमात्रततुः ॥

End:

स्फुरित यत्तव रूपमनुत्तरं यदपरं च जगन्मयमंविके। उभयमेतदनुस्मरतां सतां अभयदे वरदे परदेवते।।

Colophon:

इति कामकलाविलासः संपूर्णः ॥

Subject:

कामकलाविलासाख्यो देवीस्तवः॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झझरिता च ॥

## ॥ गायत्रीहृदयभ् ।। GĀYATRĪHRDAYAM

காயத்ரீஹ்ரு தயம்

Supplemental No. 981. Burnell's No. 12218. Substance—Palm leaf. No. of eaves—7. Script—Telugu. No. of Granthas—110. Complete.

Author - उपनिषत्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ।। अस्य श्रीगायत्रीहृदयमहामन्त्रस्य । प्रह्लादभगवान् ऋषिः ॥

End:

सर्वपापैः प्रमुच्यते । ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयत इत्याह भगवान् याज्ञवल्क्यः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

गायबीहदयोपनिषत्।।

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा प्रतिपत्रं नष्टपत्रभागा च ॥

### ॥ गोमयलिङ्गपूजाप्रयोगः ॥ GOMAYALINGAPÜJÄPRAYOGAH

கோமயலிங்கபூஜாப்ரயோகம்

Supplemental No. 982. Burnell's No. 12219. Substance—Palm leaf. No. of leaves—23+11=34. Script—Grantha. No. of Granthas—325. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ चक्रेश्वरसपरिवारसोमास्कन्दपरमेश्वरगोमयर्लिगपूजाविधानं । सुवारे स्वानुकूलर्थे +॥

End:

एवं पूजां समाप्य वृषभमभ्यच्ये ब्राह्मणाय दद्यात्।। श्रीरामजयम्।।

मातकायामस्यां मयकमंशितावशिष्टानि

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1—23 सहस्रारयजनांगगोमयलिंगपूजाविधिः।

Leaves 1-11 Do

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना नातिदुष्टा च ॥

#### ॥ प्रणवजपविधिः॥ PRANAVAJAPAVIDHIH

ப்ரணவஜபவிதி

Supplemental No. 983. Burnell's No. 12221. Substance—Palm leaf. No. of leaves—8. Script — Grantha. No. of Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

पादौ प्रक्षाळ्य द्विराचम्य प्राणायामत्रयं कृत्वा ॥

End:

लं पृथिव्यातमने गन्धं कल्पयामि इति पश्चपूजां कृत्वा प्रणवजपं कुर्यात् ॥ श्चभमस्तु ॥ Colophon: Nil.

Subject:

सुदर्शनोपासकानां प्रणवजपविधिः !!

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झझीरता च ॥

#### ॥ शरभकवचाद्यः ॥ SARABHAKAVAÇĀDAYAH

சாபகவசம் முதலியவை

Supplemental No. 984. Burnell's No. 12222. Substance—Palm leaf. No. of leaves—17.

Remarks :-

मातृकायामस्यां मूषकभक्षितावशिष्टानि सप्तद्श पत्रखण्डान्वेव विद्यन्ते । अत इयं परित्याज्या । नैवानया किमपि प्रयो-जनम् ॥

# ॥ श्रीविद्यामन्त्रन्यासादयः ॥ ŚRĪVIDYĀMANTRANYĀSĀDAYAH

**தீவித்யாம**ந்த்ரந்யாஸா திகள்

Supplemental No. 935. Burnell's No. 12223. Substance—Palm leaf. No. of leaves—41. Script—Grantha. No. of Granthas—500. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अथ श्रीविद्यापश्चदशाक्षरीन्यासविधिर्तिख्यते । तत्र श्रीविद्या-न्यासा बहुविधेषु कल्पेषु + ।ः

End:

षोडशारचतुरश्रचक्रशिवतत्वे विहारकृत्य क्रियाशक्ति शक्ति-बीजात्म + ॥ Colophon:

इति परान्यास: 11 (in leaf No. 36)

Subject:

श्रीविद्यामन्त्रन्यासादिनानान्यासाः ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा विशीर्णा च ॥

## ॥ अथर्वणमन्त्रप्रयोगमालिका ॥ ATHARVANAMANTRAPRAYOGAMĀLIKĀ

அதர்வணமந்த்ரப்ரயோகமாலிகை

Supplemental No. 986. Burnell's No. 12224. Substance—Palm leaf. No. of leaves—31—61=31+3+2=36. Script—Grantha. No. of Granthas—400. Complete.

Author — हयग्रीवेन नारदायोपदिष्टा ॥

Beginning:

श्री हयग्रीवः--

शृणु नारद वक्ष्यामि मन्त्रशास्त्रे निरन्तरम् । कार्यं सर्वप्रयोगेषु श्रीतस्मार्तविधानकम् ॥

End:

इति मन्त्रेण ग्रहान्संपूज्य हिरण्यं दद्यात् । यथोक्तं विधान-मादध्यात् । एष एव प्रयोगः । न हेमादिः ॥

Colophon:

इति नवमः प्रपाठः ॥

Subject:

आथविणिकामिमुखप्रशंसा । गणेशपूजा । स्थण्डिलक्रमः । मण्डप-रचनाविधिः । कलशस्थापनं । अग्निसाधनं । उपरिष्टा-त्तन्त्रं । बलिदानविधिः । सुधांजलिविधिः । विप्रभोजनं । एतेषां सूचिका ॥ यन्त्रदेवताप्रतिष्ठांगनान्दीप्रकारः । अंदुर, प्रतिसर, सर्वमन्त्रसाफल्यकरणानि। भूतशुद्धयाद्यभावेऽपि फलप्राप्तिप्रकारः। आचार्यक्रियाविमर्शः । स्रक्स्रवकुण्डविधिः।
अग्न्युद्धरणविचारः। कुण्डमण्डपपादस्पर्शविचारः। कुण्डप्रमाणस्यावश्यकत्वं। भार्यार्थे होमे अग्निप्ट्रथक्करणं पुनर्योजनं च।
कुण्डनिर्णयः। बलिद्रव्यनिर्णयः। मांसहोमे स्रक्स्रवयोविनियोगः। भूमार्जने फलप्राप्त्ये मंत्रजपविधिः। ब्राह्ममुद्द्रतस्य सर्वकार्यसाधकत्वकथनं। शालाप्रवेशिवचारश्च ॥
47-61=15 पत्रगतविषयाणां सूची च॥ अस्मिन् प्रन्थे
1-9 प्रपाठका वर्तन्ते।

Remarks:-

मातृकेयं निरवद्या।

# ॥ अथर्वणतन्त्रसारः ॥ ATHARVANATANTRASĀRAH

அதர்வண தந்த்ர ஸாரம்

Supplemental No. 987. Burnell's No. 12226. Substance—Palm leaf. No. of leaves—27. Script—Grantha. No. of Granthas—200. Complete.

Author— कतकः। possible regressive recens file

61=31-48+2=33, Berlat

Beginning:

श्रीगुरुं वैखरीं देवीं प्रणम्य मनुदैवतम् ॥ कतकोहं प्रवक्ष्यामि तन्त्रसारमथर्वणम् ॥

End:

स्तयं प्रयोगाविज्ञाने मद्भक्तप्रेरणं स्थितम् । इति मत्वा पितृच्यादेः पुत्रदं स्यात्सुदर्शनम् ॥

Colophon:

इत्याथवणे नवमं कारिकातन्त्रम्।।

Subject :

मन्त्रप्रहणहोमप्रयोगादी ब्राह्मणकार्य । ब्राह्मणस्य इष्टदेवताया आशुतोषणप्रकारः । क्षित्रयस्य इष्टदेवताया आशुतोषणप्रकारः । उत्सविविधः । रोगहरिक्रियातन्त्रम् । सर्ववर्णसाधारणहवन-विधिः । अग्निमुखादिक्रमः । आभिचारोच्चाटनयोः मन्त्र-योजनप्रकारः । गर्भरक्षाविधिः । गर्भरक्षाकरपुत्रप्रदक्म-विधिश्च । मातृकायामस्यां 1-9 कारिकातन्त्राणि वर्तन्ते ।

Remarks:-

## मातृकेयं निरवद्या ॥

## ॥ नैमित्तिककाम्यपूजाविधिः॥ NAIMITTIKAKĀMYAPŪJĀVIDHIH

ளையித்திகளம்யபூஜாவி<u>தி</u>

Supplemental No 983. Burnell's No. 12227. Substance—
l'alm leaf. No. of leaves—63. Script—Grantha. No. of
Granthas—1250. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगणेशाय नमः ॥
पूजाविधिं सपरिकरं निरूप्य नैमित्तिकपूजाविधिरारभ्यते ।

End:

पश्चगव्यैः श्रितस्सर्पिर्मन्त्रितं मनुनामुना । गर्भिणीनां ग्रहातीनां सेवनं च शुभावहम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

नैमित्तिकपूजाविधानं । काम्यपूजाविधानं । काम्यकर्मणां देश, काल, द्रव्य, आसन, दिक्, माला, बीज, देवतादिकथनं । अभिषेकविधिश्च ॥ Remarks:-

#### मातृकेयं निरवद्या ॥

### ॥ मातृकान्यासादयः॥ MATRKANYASADAYAH

மாத்ருகாக்யாஸம் முதலியவை

Supplemental No. 989. Burnell's No. 12228. Substance— Palm leaf. No. of leaves—88 (1—78, leaves No. 27 ๋ง 3, 59 ๋ง 2, 69 ๋ง 2, 78+5+5=88.) Script—Grantha. No. of Granthas—1500. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अकारादिक्षकारान्तवर्णरूपा तु मातृका । सर्वप्रकृतिरूपत्वात् आदौ सा तु निरूप्यते ॥

End:

यजेदावरणस्सार्धमुपचारैः शुभोदयाम् ॥

Colophon:

इति पञ्चबाणन्यासः (in leaf No. 45)

Subject :

20 भेदाढ्या न्यासाः । प्रपञ्चयागविधिः । विषुरामन्त्रः प्रयो-गाश्च । चैतन्यभैरवीमंत्रः पूजा च । मेधासरस्वती, धारणा-सरस्वती, नकुलीसरस्वती, परासरस्वती, बालामन्त्राः, प्रयो-गाश्च । 14 विधा आगमगुप्ता बालामन्त्राः । वाग्भवमन्त्रः । वागीश्वरीमन्त्राः, प्रयोगाश्च । चिन्तामणिसरस्वतीमन्त्रः । सरस्वतीषोडशाक्षरीमन्त्रः प्रयोगाश्च । सरस्वतीत्र्यक्षरीमन्त्रः । बालात्रिपुरसुन्दरीमन्त्रश्च । 19 न्यासाः समग्रा वर्तन्ते ॥

Remarks:—
मातृकेयं नातिप्राचीना नातिदुष्टा । तथापि मूचकभक्षणेन बहुषु
पत्रेषु भागो नष्टः ॥

# अथर्वणप्रयोगमाहिका (अग्रिमुखादयः) ॥ ATHARVANAPRAYOGAMĀLIKĀ

அதர்வணப்ரயோகமாலிகை

Supplemental No. 990. Burnell's No. 12229. Substance—Paim leaf. No. of leaves—99. (13+10+14+21+16+18+7=99). Scripts—Grantha. No of Granthas—1500. Incomplete.

Author- हयग्रीवाद्यः।

Beginning:

श्रीह्यग्रीवः--

शृणु नारद वक्ष्यामि मन्त्रशास्त्रे निरन्तरम् । कार्यं सर्वप्रयोगेषु श्रीतस्मार्तविधानकम् ॥

End:

रहः प्रकाशकृतित्रकरणोत्थसर्वारिष्टनिवृत्तिद्वारा सर्वेष्टप्राप्तिः ॥ संपूर्णम् ॥

Colophon:

इति ऋरयश्रृङ्गोक्तपुत्रकामेष्टिप्रतिरूपकचतुष्टयैकादशमहामन्त्रा-थर्वणमाणिखण्डविधानोपयोगिप्राजापत्येष्टौ क्षमापनमन्त्रकथनं नाम त्रयोदशः पटलः ॥

Subject: गणेशार्चनादिविप्रभोजनान्तविधिः । अथर्वण-Leaves 1-13 प्रयोगमालिकायां 1-5 प्रपाठाः ॥ नान्दंकुरहोमविधिः ॥ 6... 9 प्रपाठाः ॥ 1-10 कतककृत अथवणसारः। 1-13 सुदर्शनसुधाञ्जने ।-12 पटलाः ॥ 1-21 सुद्रानसुरद्रमे षट्प्रयोगक्रमः ॥ 1-16 पुरुषार्थचिन्तामणौ अष्टप्रयोगविधि: । पुत्रकामेष्टि-1-18 •विधिश्च ॥ 10—13 पटलाः ॥

Leaves 1-2 षड्विधाविश्राणनद्रव्याणि !

1-4 षट्कर्मप्रयोगफलादिकथनम् ॥

Remarks:-

मातृकेयं निरवद्या ॥

## ॥ सुदर्भनसुधाञ्जनप्रयोगः॥

#### SUDARSANASUDHANJANAPRAYOGAH

ஸ**ு தர்சுகஸ**ுதாஞ்ஜகப்ரயோகம்

Supplemental No. 991. Burnell's No. 12230. Substance—Palm leaf. No. of leaves—33. Script—Grantha. No. of Granthas—300. Complete.

Author — हयग्रीवः।

Beginning:

श्रीहयग्रीवः —
श्रुतं च भवता मन्त्रशास्त्रेषु क्रमदर्शनम्।
मन्त्रप्रभावदैवं च मण्डलाराधनादिकम्।।

End:

अरण्यारोहः । आज्यभस्मालेपः । कामनाप्रदर्शनं ॥ ३० ॥

Colophon:

इत्याथर्वणप्रयोगमालायां श्रीसुद्र्शनसुधांजनप्रयोगे वेद्यादिपटलस्यापि फलप्रद्र्शनं नाम द्वादशः पटलः ॥

Subject :

वेदिलक्षणं नाम प्रथमः पटलः । मण्डपक्रमो नाम द्वितीयः पटलः । कुण्डलक्षणन्नाम तृतीयः पटलः । द्रव्यनिर्णयो नाम चतुर्थः पटलः । होतृक्रिया नाम पञ्चमः पटलः । कुण्ड-देवताद्रव्यविनिर्णयो नाम षष्ठः पटलः । हवनारंभो नाम सप्तमः पटलः । मन्त्रविनिश्चयो नाम अष्टमः पटलः । उद्देशत्यागो नाम नवमः पटलः । याजमानकं नाम दशमः

पटलः । दक्षिणाभागविधिनीम एकादशः पटलः । फल-कथन नाम द्वादशः पटलः ॥ अनुक्रमणिका ॥

Remarks :-

#### मातृकेयं निरवद्या ॥

## ॥ सुदर्शनकल्पसारसमुचयः॥ SUDARSANAKALPASARASAMUCCAYAH

ைதர்சாகல்பஸாரஸமுச்சயம்

Supplemental No. 992. Burnell's No. 12231. Substance—Palm leaf. No. of leaves—38—9=29+10+2=41 (leaves 24-28, 31 & 74-37=9 Missing) Script—Grantha. No. of Granthas—900. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

दीप्तिच्याप्तान्तरिश्चं कलसदरुणविभाभासिताशान्तरालं। दंष्ट्राविभृत ... ...

... ... खासिचापांक्रश्रम्रसलगदाशाष्ट्रपाशांक्रशा ... ॥

End:

वाणी ऐं। कुण्डिल ओं। कमला श्रीं। माया हीं ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः॥

Colophon:

इति कल्पसारसमुचये विष्णुलोकविधिनीम चतुर्विशेष्यायः॥

Subject:

Leaves :—33 मन्त्रमाहात्म्यं । मन्त्रसिद्धिविधिः । ऋष्याश्यंगविधिः । अंगमन्त्रोद्धारः । दिग्बन्धनमन्त्रोद्धारः । मुद्रादिमन्त्रोद्धारः । मन्त्रन्यासाः ।
हार्दोपासनं । अर्चनाविधिः । पूर्वसेवाविधिः ।
रक्षाविधिः । श्लुद्रकर्मविधिः । प्रतीकारविधिः ।
भस्मसाध्यविधिः । भूतादिनिवारकविधिः ।

प्रहाक्षेपविधिः । प्रहावेशनविधिः (नष्टः)। विषानिवारणविधिः (क्षेत्रोद्भवर्षवदोषनिवार-कश्च)। शुभोदयविधिः (नष्टः)। यक्षिणी-साधनविधिः। विष्णुलोकविधिः ॥ एषु विषयेषु प्रहावेशविधिः नष्टः। स च अध्यायत्रयात्मको भवेदिति भाति॥ शुभोदयविधिरपि अध्याय-द्वयात्मक एव। सोऽपि भागो नष्टः। अतः 1—24 अध्यायगता विषया एते ॥

1—10 सुदर्शनमन्त्राः । पञ्चायुधमन्त्राः । विष्णु-मन्त्राश्च । 1—2 सुदर्शनयन्त्रोद्धारः ॥

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना । कचित्पत्रभागो नष्टः ॥

## ॥ सुदर्शनसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ SUDARSANASAHASRANAMASTOTRAM

**ு** தர்சாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 993. Burnell's No. 1223?. Substance—Palm leaf. No. of leaves—7+12=19. Script—Grantha. No. of Granthas—470. Complete. Author—Not Known.

Beginning:

श्रीचक्र(ः) श्रीकर(ः) श्रीश्र(ः) श्रीविष्णु(ः) श्रीविभावनः। श्रीमदान्धहर(ः) श्रीमान् श्रीवत्सकृतलक्षणः ॥

End:

सुप्रतीपाय ॰ स्रिनिलयाय ॰ सुमानिने ॰ सुलभाकुतये ॰ समस्त-पीडौघहराय ॰ श्रीसुदर्शनमहाप्रभवे नमः ॥ औं ॥१००८॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1—7 सुद्र्शनसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ 1—12 सुद्र्शनसहस्रनामाविष्ठः ॥

Remarks:-

मातृकेयं निरवद्या नातिप्राचीना च॥

## ।। सुदर्शनमन्त्रादयः ॥ SUDARSANAMANTRĀDAYAH

ஸுதர்சாமந்த்ரம் முதலியுவை

Supplemental No. 994. Burnell's No. 12233. Substance—Palm leaf. No. of leaves—67. Script—Grantha. No. of Granthas-555. Author—Nil.

Beginning:

सहस्रादित्यसंकाशं सहस्रवदनं प्रभुम् । सहस्रदोस्सहस्रारं प्रपद्येहं सुदर्शनम् ॥

End:

यदन्ति यच दूरके भयं विन्दति मामिह। यदन्ति सकलभये भगवति तत्सर्वं शमय शमय स्वाहा॥

Colophon:

इति वराहपुराणे क्षेत्रखण्डे शुकशीनकसंवादे वेंकटगिरिमाहात्म्ये श्रीमहालक्ष्मीर्वेकटेशकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1-12 सुद्रीनमन्त्राः । कवर्च । प्रयोगाः । यन्त्रं च । 4+7=11

1-12 नृसिह्म, सुद्र्शननृसिह्म, सुद्र्शनमन्त्राः प्रयोगाश्च |

1-5 गरुडकवचम्।

1-2 गण्डभेरण्डनृसिह्यध्यानं।

1-6 समुद्रस्नानविधिः।

Leaves 1-8 वेंकटेशकवर्च माला च।

1-6 लक्ष्मीमन्त्रः।

1-5 वेंकटेशमन्त्रः । प्रत्यंगिराऋक् च ॥

67

Remarks :-

नानाव्रन्थसंप्रहभूता मातृकेयं प्राचीना नानाकारपत्रात्मका च।
पत्राणि तु अंगुलत्रयादारभ्य द्वादशांगुलाविष भवन्ति।
प्रतिविषयं पत्राणि भिन्नाकाराणि।।

## ॥ सुदर्शनसुरहुमः ॥ SUDARŚANASURADRUMAH

வுதர்சாஸுரத்ருமம்

Supplemental No. 995. Burnell's No. 12235. Substance— Palm leaf. No. of leaves—27. Script—Grantha. No. of Granthas—320. Complete. Author— आधर्वणप्रयोग:।

Beginning:

अथातस्युद्रशनदेवताकं षट्प्रयोगक्रमं वक्ष्यामः।

End:

इष्टार्थे चिरायुष्यं सर्वमाराग्यं सर्वशक्तिं सर्वमंगलं ददातु ॥

Colophon:

इति आथर्वणप्रयो(गे) सुदर्शनसुरद्रुमप्रयोगः संपूर्णः ॥

Subject :

सुदर्शनसुरद्रुमे शत्रुसंहारकरः सुदर्शनप्रयोगः॥

Remarks:-

मातृकेयं नातिप्राचीना किञ्चिदिव कीटविद्धा च ॥

## ॥ सर्वमन्त्रसंग्रहः॥

#### SARVAMANTRASANGRAHAH

ஸர்வமந்தாஸங்க்ரஹம்

Supplemental No. 996. Burnell's No. 12236. Substance—Palm leaf. No. of leaves—105. Script—Grantha. No. of Granthas—1200. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

शुभमस्तु ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अशेषमन्त्रशास्त्रेषु मुक्ताफलमहांबुधीन् । प्रौढाचार्यपदांभोजभक्तिलब्धाखिलागमैः ॥ ?

End:

स्त्रीजनव्यतिरिक्तेषु राजवैरिषु योजयेत् । स्त्ररोषतो वा लोकानां रक्षार्थं वा तमाचरेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

मन्त्रशास्त्रगतास्संज्ञापरिभाषाद्यः, मन्त्रदेषाः, तत्परिहरणोपायाः, कुण्डमण्डपिनभीणाद्यः, ऋणधनादिशोधनविधयश्च । एतेषां विषयाणां असकुदुपपादनं दृश्यते ॥

Remarks :-

मातृकेयं नातिदुष्टा ॥

#### ॥ मन्त्रशास्त्रसंचयः ॥

#### MANTRASASTRASANCAYAH

மந்த்ரசாஸ்த்ரஸஞ்சயம்

Supplemental No. 997. Burnell's No. 12237. Substance—Palm leaf. No. of leaves—229. Script—Grantha. No. of Granthas—3250. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

पुरुषार्थाभिलाषित्वात् सर्वेषां तचतुष्टयम् । मन्त्राधीनमतो मन्त्रः गुरुणैवाधिगम्यते ॥

End:

यद्वा कार्पासस्त्रैस्तु निर्मितैविंप्रभार्यया । अन्यया वा सधवया सदाचार ... ।।

Colophon:

इति पवित्रारोपणविधिः ॥ (in leaf No. 220)

Subject :

मन्त्रप्रहणविधिः । गुरुशिष्यलक्षणं । गुरुशिष्यक्रियाः । मन्त्रशोधनप्रकाराः । उपदेशे मासितिथिवारनक्षत्रयोगकरणल्मफलं । दीक्षानियमाः । दीक्षार्थं मण्डपादिविधिः । गुरुशिष्यनियमाः । कुण्डस्रुक्स्वादिलक्षणं । उपदेशांगपूजायां कर्तव्यसर्विक्रियाकलापविधिः । सांगोपाङ्गमग्निकायविधिः । होमद्रव्यप्रमाणं । अग्नेः वणीदिफलं । जिह्नादिहोमे फलं । षड्विधसंस्कारविधिः । अभिषकविधिः । मन्त्रोपदेशविधः ।
पुरश्चर्याविधिः । पूर्णाभिषेकविधिः । वैदिकादिस्नानविधिः ।
रौवशाक्तसंध्याविधिः । मस्मोत्पत्तिप्रकारः । मालारचनविधिः ।
मालाफलं । आसनविधिः फलं च । देवीपञ्चायतनविधिः ।
पार्थिविलिगपूजाविधिः । देवताप्रतिष्ठाविधिः । पवित्रारोपणं ॥
नित्यादिपूजाविधिः ॥ इत्याद्यः मन्त्रशास्त्रप्रसिद्धा बह्वो
विशेषा वर्तन्ते ॥

Remarks:-

- श्राह्म मातृकायाः स्थितिस्समीचीना ॥ इयं च नानाप्रनथसंप्रह्**भू**ता ॥

# ा सर्वदेवताध्यानपद्धतिः ॥ (आगमं or शिल्पं) SARVADEVATADHYANAPADDHATIH

ஸர்வதேவ தாத்யாகபத்ததி

Supplemental No. 998. Burnell's No. 12238. Substance—Palm leaf. No. of leaves—145. Script—Grantha. No. of Granthas—1500. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

करस्त(स्थ)कदलीचृतपनसेक्षुकमोदकम् । बालं सूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ।

End:

प्रथमं आदिलाहिमनां द्वितीयं सन्तानक तथा । तृतीय लक्ष्मीनां चतुर्थं धनमेव च ॥

Colophon: ?

इत्यंशुमानभेदे काश्यपे तालभेदपटलः ॥ (in leaf No. 92)

Subject:

षोडशगणपितिध्यानानि । षोडशसुत्रह्मण्यध्यानानि । षोडश-शिवमूर्तिध्यानानि । षड्विशच्छिवमूर्तिध्यानानि । विष्ण्य-वतारमूर्तिध्यानानि । अष्टलक्ष्मीध्यानानि । अष्टशक्तिध्यानानि । अष्टभैरवध्यानानि । शिवायतारमूर्तिध्यानानि । शिवपरिवार-मूर्तिध्यानानि । कालीदुर्गासरस्वतिध्यानानि । शास्तृध्यानानि । दिक्पालध्यानानि । नवप्रहृष्यानानि च ॥

धारणे जपे च रुद्राक्षसंख्याफलं। नानामालाफलम्। जपस्थान-दिक्फलं। भस्मविल्बशिवसेवामाहात्म्यम्। विमानभेदानि। यागशाला, कुण्डलक्षणम्।।

दिग्विधिः । भूपरिक्षा । वास्तुपुरुषलक्षणं । ताराफलम् । नित्य-दशाफलं । गोचरफलं । प्रयाणे तिथिवारादिफलम् । क्षीर-कर्माणि तिथ्यादिफलं । उपनयनिवाहकालनिर्णयः । गर्भाषान- सीमन्तकालनिर्णयः । राशिकूटादिपरीक्षा । राशिनिघण्डः । भावनिषण्डः । राश्यक्षराणि च ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना स्थितिश्व समीचीना ॥

# ॥ शिवादिपूजाविधिः ॥ [त्रतकल्पः प्रयोगाश्च] ŚIVĀDIPŪJĀVIDHIH

சீவாதிபூஜாவிதி

Supplemental No. 999. Burnell's No. 12239. Substance— Palm leaf. 'No. of leaves -70. Script—Grantha. No. of Granthas—1400. Complete. Author—Nil.

Beginning :

आचम्य । शुक्कांबरधरं विष्णुं + शान्तये । शुभे शोभने + पार्थिवलिंगपूजां करिष्ये ॥

End:

ऊर्ज बहन्तीः + पितृन् ॥ आचमनं ॥ ब्रह्मयज्ञं समाप्तं ॥

Colophon:

इति (विन्नेश्वर) पूजाविविस्समाप्तः (in leaf No. 67)

Subject:

Leaves 1-9 शिवपूजाविधि:।

38—41=4 शिवाष्ट्रोत्तरशतनामाविलः।

33—37=5 शिवकव चं।

55—59=5 शिवमहिम्नस्तोतं।

-23=1 छायादानविधिः।

62—67=6 विद्रेश्वरपूजाविधिः।

—30=1 मार्कण्डेयस्तुति**ः।** 

27 - 2=6 पुण्याह्वाचनं।

59-61=3 आयुधपूजाविधिः।

44-53=10 श्राद्धप्रयोगः (तुलजेन्द्रपितुः)
1-7 सामश्राद्धप्रयोगः ।
8-17=10 सामाभिश्रवणं ।
1-2=2 त्रह्मयज्ञम ।

1 கணக்கு

70

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना मूपकजग्धपत्रप्रान्ता च । पत्राणां संख्या क्रमशो न विद्यते । विद्यमानपत्रसंख्यानुरोधनापि मध्ये मध्ये पत्राणि नष्टानि ॥

# ॥ कार्तवीर्यार्जनयन्त्रादयः ॥ KĀRTAVĪRYĀRJUNAYANTRĀDAYAH

கார் தவீர்யார் ஜுகயக் த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 1000. Burnell's No. 12240 (A). Substance —Palm leaf. No. of leaves—132. Script—Telugu. No. of Granthas—2250. Incomplete. Author—?

Beginning:

बिन्दुत्रिकोणषट्कोण वसुकोण ... ... ।

त्रिकोणे अग्रिअरुणा लक्ष्मी श्रीं + + + ॥

End:

तच्छूत्वा स महाराजो घोरमार्तस्वनं महत्। यत्र तद्रोदनं घोरं तत्र शीघं समागतः॥ श्ववासस्तदादातुं + + + + + ॥ Colophon:

इति हरिश्चन्द्रोपाख्याने अष्टमोध्यायः ॥

Subject:

कार्तवीर्ययन्त्रप्रस्तारः । अग्निश्यानं । महालक्ष्मीमन्त्रः । मातृकासन्त्रः । पञ्चगव्यपरिमाणं । श्रीसूक्तं । वासुदेवपूजा ।
पुरुषसूक्तं । लक्ष्मीस्तोत्रं । मन्त्रदोषाः । सुद्राः । क्षेत्रपालस्तोतं । देवीनवरत्नमालिकास्तोतं । वद्धकभैरवस्तुतिः । गौरीन्यासः । गोपालद्शाक्षरीमन्त्रः । मार्ताण्डभैरवमन्त्रः ।
सुद्रशनविषयः । कन्दपद्यं (Telugu) । मल्लेश्वरशतकभागः
(Telugu) । चित्रमूलाद्यौषधं । पञ्चवक्त्रहनुमन्मन्त्रः ।
श्रीरंगमाहात्म्यभागः । भागवते गजेन्द्रमोक्षे 1—4 अध्यायाः ।
देवीविषयाः । हरिश्चन्द्रोपाल्याने 4—8 अध्यायाश्च ॥

Remarks:-

मारुकेयं प्राचीना कीटजग्बा किञ्चिदिव प्रान्तेषु मूषकजग्धा च। पत्रेषु संख्यादिकं न दृश्यते ॥

## ॥ लिलतातिशतीस्तोत्रम् ॥ LALITĀTRIŚATĪSTOTRAM

லலி தாத்ரிசதீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1001. Burnell's No. 12240(B). Substance—Paln leaf. No. of leaves—19. Script—I'elugu. No. of Granthas—200. Incomplete.

Author — हयत्रीवोपदिष्टम् ।

consistent (At DISSELECT

Beginning:

कल्याणरूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी i कल्याणशीलनिल्या कमनीया कलावती ॥



End:

... मन्त्रात्मकमेवासां नाम्नां नामात्मतापि च । तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं भवता सदा ॥ इत्युक्त्वा तं हयग्रीवः + + + ॥

Colophon:

इति श्रोलंखिताबिशतीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1-16 छछितात्रिशतीनामस्तोत्रम ।

1—3 ललितासहस्रनामपूर्वपीठिकाभागः ॥

Remarks :-

मात्रुकेयं प्राचीना कीटविद्धा झझीरेता च ।।

# UDDĀMARATANTRĀDAYAH

உட்டாமாதந்தாம் முதலியவை

Supplemental No. 1002. Burnell's No. 12211. Substance—Palm leaf. No. of leaves—156. Script—Telugu. No. of Granthas—2750. Incomplete.

Author - उड्डामरादयः।

Beginning:

यः स्वयंज्योतिरखिलं यं विना न प्रकाशते । उपाधिभेदाद्यो भिन्नः सोव्यादर्जनसारथिः ॥

End .

वज्रपञ्जरनामेदं कीर्तितं परमात्मनः । एतत्पठनमात्रेण जायते वज्जवद्वपुः ॥

Colophon:

इति श्रीद्त्तात्रेयसंहितायां नृसिद्धावज्रपञ्जरकवचं संपूर्ण ।।

Subject :

Leaves 1—9 दत्तात्रेयकल्पः (षड्डामरतंत्रे) । दत्ततापिनी । दत्ताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं । दत्तमाला । दत्तकवचं । पुनरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं ॥

30-33 कार्तवीर्यकवचं सहस्रनामस्तोत्रं च।

39-50 दिक्पालकऋचः । ब्रह्मास्त्रदेवतामन्त्रः । बगला-स्तुतिः (रुद्रयामले) । मन्त्राष्टकमन्त्रः । बगला-यंत्रं । अश्वारूढावाराहीमन्त्रः ॥

1—29 महाविद्यावनदुर्गास्तोत्रम् । (राष्ट्रक्षोभकरसर्वो-पद्रवानिवृत्तिद्वारा छोकक्षेमकरसस्यादिसमृद्धिकरं तत्साधनवर्षोत्पादकं च) प्रयोगास्तु ऋड्यान्त्रसंकुछा:।

1-12 मन्युसूक्तानि । विश्वावसुमन्त्रः । निर्ऋतिमन्त्रः । निमिक्तफलं । शान्तिसूक्तं । अघोरवीरभद्रमन्त्रः ।

92-106 दत्तसहस्रनामस्तोर्व । [स्कान्दान्तर्गतम् ]

107—112 தமிழ் மக்கொங்கள். கட்டு, சங்குருன கஞ்சுக்கு

113-120 शरभमन्त्राः । प्रयोगाश्च ।

121 विषहरपरकृत्यध्वंसकप्रत्यंगिरामन्त्रः।

122—152 ஸகல பிலிசூனியக்கட்டுவிடுமக்கிரம் அரப் புளிக்கட்டு விடு காளி மக்திரம் ஹஹாமான் மக்திரம் பஞ்சாக்ஷரபேதம்

153-154 अंभस्यपारेत्यादियाजुषोपानिषद्भागः।

155+1=156 नृसिद्धावज्रपञ्जरं [दत्तात्रेयसंहितायां] ॥

Remarks:-

मारुकेयं अतिप्राचीना कीटजग्धा काचित्रष्टपत्रभागा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (देवीवतादयः) ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1003. Burnell's No. 12242. Substance—Palm leaf. No. of leaves—67. Script—Telugu. No. of Granthas—900. Complete.

Author— व्यासमहर्षिः।

Beginning:

कलावती । णी । तस्याः लक्ष्मी स्वा० एहि कल्यानि भद्रं । के । वरलक्ष्मीस्समागता ॥

End:

तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् ॥

Colophon:

इति श्रीपाद्मेय पुराण पञ्चपञ्चाशत्सहिस्त्रकायां संहितायां उत्तरभागे बिल्वकेश्वरश्रीमार्कण्डेयव्यासादिसंवादे वेदपादिशवसहस्न-नामपठनं नामं एकोनविंशोध्यायः ।। (in leaf No. 29.)

Subject:

Leaves 1+2=3 देवीत्रतभागः। கணக்கு

1--29 शिवकवचं । वेदसार्राशेवसहस्रनामस्तोत्रं च ।

30 -61 नवप्रहकवचानि स्तोत्राणि च ॥

Remarks:-

मात्केयमतिप्राचीना कीटजग्या झझरा नष्ट्यत्रभागा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः ॥ (दुर्गाक्रियामेदादयः) ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1004. Burnell's No. 12243. Substance—Palm leaf. No. of leaves—86+37+20+12=155 (leaves 59)

& 69-87 missing). Script—Grantha. No. of Granthas— 900. Incomplete. Author— भेरवः।

Beginning:

भैरव उवाच—
कथितो भक्तितः पूर्व परोपकरणं प्रिये ।
अधुना ... पृच्छप स्वार्थ परार्थतः ॥

End:

दुष्टर्श्वराशिभूतारिवर्णप्रचुरमन्त्रकम् । सम्यक् परीक्षितं यस्मात् वर्जयन्मतिमान्नरः ॥

Colophon:

इति भारद्वाजसंहितायां उत्तरखण्डे श्रीनन्दिकश्वरजैमिनिसंवादे चिन्तामणिस्तोत्रं नाम सप्तात्रिशोध्यायः ॥ (in leaf No. 24)

Subject :

दुर्गाक्रियाभेदविधाने 1-9 उपदेशाः। 1 - 36Leaves दुर्गाविश्वचालनविधाने 1-3 उपदेशाः। 37-46 दुर्गायन्त्रप्रस्तार्व्याख्या । हिर्ण्येश्वरीमन्त्रश्च । 47 - 58त्रिपुरादण्डकम् । बगलामन्त्राः । प्रयोगाः । 60 - 6886 - 93यंत्रादिध्याख्या च ॥ त्रिपुरास्त्रतिः स्वणांकषणभैरवध्यानं । 91 - 101मन्त्रश्च । लक्ष्मीकवचं । त्रिपुराकवचं च । (रुद्रयामले) ॥ 102 - 106गणपतिमन्त्रः यंत्रं च । सुब्रह्मण्यषदक्षरः । 1 - 6माला । यंत्रं । प्रयोगाश्च । चिदंबरयंत्रप्रस्तार: । 7 - 37कच्छपुटप्रयोगः தமிழும் எண்களும் 1 = 20उच्छिष्टमातंगीमन्त्र:। प्रयोगाश्च । 1

महाशास्त्रमाला (தமிழ் விடி கொக்கம்)।

1-4 सिद्धारिशोधनविधिः।

1-6 अरिष्ठनवनीतास्यज्योतिर्प्रन्थे माविपतृश्चातृ-पितृव्याद्यरिष्ठकालसूचको भागः ॥

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटजग्धा झझरां कचित्रष्टपत्रभागा च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः (दुर्गारक्तचामुण्डीयंत्रादयः) ॥ NANAVIDHAMANTRAB

நாநாவி தமந் திரங்கள்

Supplemental No. 1005. Burnell's No. 12244. Substance—Palm leaf. No. of leaves—48. Script—Grantha. No. of Granthas—800. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

होरारणशिखौ स्मरमयोदरे छ्लं रत्नं समन्वितं । स्मरविधूम-स्मन्त्रशूलांग + ॥

End:

रं ऊष्टकला · · · । लं ज्वालिनी · · · ।।

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-6 दुर्गायंत्रविधिः !

7 வச்யமக்திரம். தமிழ் கடுவில் கஷ்டம்.

8—14 चामुण्डायंतं । शरभमाला । प्रत्यंगिरामन्त्रः । देवीमाहात्म्यरहस्यं । गणपतिमन्तः ।

15-30 दुर्गालक्ष्मीसरस्वतीपूजा । चण्डिकामन्त्रः ।

31-33 स्वप्रफलं। वीरहनुमन्मन्त्रः। गणेशाष्ट्राक्षरमन्त्रः।

34-36 दक्षिणामूर्तिमन्त्रः। मातृदेवताद्वनद्वमन्ताः।

37-39 हिन्दुस्थानीमन्त्रः दृष्टिदोषहरः । गरुडमाला ।

40—48 क्षेत्रपालाष्टकं। சுளுக்கு, கண்ரோவுக்கு மக்த் ரம். தமிழில் देवीपूजा च ॥

Remarks:-

मारकेयं प्राचीना कीटविद्धा च । प्रतिपत्रं मूषकभक्षणेन नष्टा विषयाः ॥

# ॥ गायत्रीकवचादयः ॥ GAYATRIKAVACADAYAH

காயத்ரிகவசம்மு தலியவை

Supplemental No. 1006. Eurnesl's No. 12245. Substance—Palm leaf. No of leaves—39 Script—Grantha. No. of Granthas—360. Complete.

Author - उपानिषत् पुराणं च।

Beginning:

अस्य श्रीगायत्रीकवचमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुष् छन्दः । श्रीगायत्री देवता ॥

End:

मध्याह्वे अवर्गदशकं सायाह्वे पवर्गदशकं संमुखं संपुट + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-3+3=6 गायत्रीकवचम् ।
1-16+1=17 गायत्रयुपानिषत् ।
1-7=7 प्रातस्मन्ध्याविधिः ।
1-2=2 वस्त्रनिष्पीडनाभ्युक्षणमन्त्राः ।
1-5+2=7 गायत्रयुपानिषत् ।

Remarks: --

मात्केयं प्राचीना किञ्चिदिव कीटविद्धा च ।

## ॥ नानाविधमन्त्राः ॥ (इन्द्राक्षीस्तोत्रादयः ) NÄNÄVIDHAMANTRÄH

நாநாவி தமந் திரங்கள்

Supplemental No. 1007. Burnell's No. 12246. Substance—Palm leaf. No. of leaves—144 Script—Telugu. No. of Granthas—4000.

Author - नानाग्रन्थगतमन्त्रसंग्रहः।

Beginning:

सण्डामाण्डितनागपद्मयुगळी नागेन्द्रकुंभस्तनी इन्द्राक्षीं परिचिन्तयामि ... कल्पोक्तसिद्धिप्रदाम् ॥

End:

दिव्यानां नागानां अन्तरिक्षगतानां ॡतानां प्रॡतानां ...
कानां वृश्चिकानां गृहगौळिकानां विश्वंभराणां + ॥

Colophon:

इति पद्मपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्री...मा...ष-विश्वरूपदर्शनं नाम नवचत्वारिंशोध्यायः ॥ (in leaf No. 80)

Subject:

- Leaves 1—21 इन्द्राक्षीभागः । आवहन्तीमन्त्रः । शिवस्तुतिः । ब्रह्मगरुडमन्त्रः । रोगहरहनुमन्मन्त्रः । सन्तानगोपालमन्त्रः, प्रयोगश्च । अन्नपूर्णास्तवः । रक्तचामुण्डी
  नृसिद्धा, नीलकण्ठ, दक्षिणामूर्ति, चामुण्डी, अधोरपञ्चाक्षर, उप्रकाली, (सप्रयोग) अहीरपञ्चाक्षरमन्ताः ॥
  - 22-65 हनुमद्गरुडसूर्यविष्णुकवचानि । विष्णोरष्टाक्षर-द्वादशाक्षरमन्त्रौ वनदुर्गामन्त्रः । वनदुर्गास्तोत्रं । सूर्य-कवचं, स्तुतिश्च । महादुर्गास्तवः । देवीमाहात्म्यभागः ।

लक्ष्मीनृसिद्धाष्टकं। बालायंत्रविधिः। शनैश्चरबृहस्पति-नृसिद्धस्तुतयः मन्युसूक्तं। श्रीचक्रोद्धारः । बाला-विषयः॥

- 66—88 कार्तवीर्यमन्त्रः । प्रयोगाः । कवचं । माला । वीरहनुमन्माला । मदनगोपालध्यानं । विश्वरूप-विष्णुस्तुतिः । इन्द्राक्षीप्रत्यंगिरायन्त्रं । विष्णवष्टाक्षर-मन्त्रः ॥
- 89—116 नदीस्तोत्रं । सुप्रभातपञ्चकं । भागवतचतुरुक्षोकी ।
  सुवनेशीस्तोत्रं । सुवनैकाक्षरमन्त्रः यन्त्रं च ।
  सूर्यनमस्कारतृचकल्पः । अजपा । गणेशस्तोत्रं ।
  वर्यद्कटंकटमन्तः । अन्नपूर्णामन्त्रः । भारतसावित्री ।
  प्रातस्सरणशिवस्तुतिः । ऋणहरांगारकस्तोत्रं (मात्स्ये) ॥
- 117—140 दक्षिणामूर्तिमन्त्रः, यन्त्रं च । हनुमन्माला । बगलामन्त्रः, स्तुतिश्च । बदुकाष्ट्रकस्तोत्रं । गायत्रीहृद्यं ।
  शिवपंचाक्षरस्तुतिः । दक्षिणामूर्तिमन्त्रः कृष्णिकं
  क्राकंकका । सूर्यकवचं । आदित्यहृद्यभागः ।
  मातगीमन्त्रः । अन्नपूर्णास्तोत्रं । दुर्गाप्रयोगमन्त्रः ।
  सप्तकोटिमालामन्त्रः । रघुवंशे श्लोकद्वयं । अन्नपूर्णास्तवः । सारस्वतददेवीस्तवः, ऋचश्च ।

141—144 शिवस्तुतिः । सरस्वतीस्तवः । सूर्यनमस्कारमन्त्रः, विषहरमन्त्रश्च ॥

Remarks :-

मातृकेयमितप्राचीना कीटजम्धा अतिझर्झरा भग्ननष्टबहुपत्तभागां च । खण्डितपत्तभागाश्चात बह्वस्सन्ति ।। बहुत विषया नष्टाश्च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (प्रणवकल्पादयः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தமந் திரங்கள்** 

Supplemental No. 1008. Burnell's No. 12247. Substance—
Palm leaf. No. of leaves—187. (31+4+95+30+11+13
+3=187) Script—Grantha. No. of Granthas — 850.
Incomplete.

Author- व्यासः।

Beginning:

··· ·· नमः । ओं प्रद्युम्नाय नमः । ओं अनिरुद्धाय नमः । ओं शान्त्यै नमः । ओं ··· यै नमः ॥

End:

इडया पिवं षोडशभिः पवनं चतुरुत्तरषष्टिकमौदिरिकम् । त्यज पिंगळया दशभिद्शभिदशनकैदशनकै(···)ई्यधिकम् ॥

Colophon: Nil

इति स्कान्दे पुराणे तृतीयसंहितायां प्रणविद्वयसहस्रनामस्तोत्रं नाम षडशीतितमोध्यायः ॥ (in leal No. 87.)

Subject:

Leaves 7-- 37=31 प्रणवन्यासाः ।

42-45=4 प्रणवावयवमन्त्रः । तत्वयोजनं ।

1-95=95 प्रणवकरुपः । स्तुति:, कवचं, हृदयं, पुरश्चयी, अष्टे।त्तरशतनामस्तोत्रं, षोडशनामस्तोत्रं, पञ्चरं, माला, स्तवराजं, मालिका, अनुस्मृति:, इति स्कान्दे चतुर्विशतितमोध्यायः ॥ प्रणवगीता, कवचं, सहस्रनामस्तोत्रं इति स्कान्दे षडशीतितमोध्यायः ॥ प्रणवपुरश्चर्या च ।

1-26+4=30 षडध्वन्यासादि 23 न्यासाः।

1—11 कृष्णरक्षामन्त्रस्तवः । विद्यागोपालस्तुतिः
 गोपालाष्ट्रोत्तरशतनामस्तेत्रं । कृष्णकवचं ।

1-13 नृसिद्धान्यासाः दशविधाः।

। —3 विन्दुविसर्गोपेतमातृकावणीः । पत्रखण्डगुच्छश्च ।।

187

#### Remarks:-

मारकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा मूषकभक्षणेन नष्टवहुपत्रभागा च।
आदौ ।—6 पत्राणि नष्टानि । आदौ ।—40 पत्रेषु मूषकभक्षणेन प्रायशो भागाधी नष्टश्च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः ॥ NANAVIDHAMANTRAH

நாநாவித மந்திரங்கள் (எதிரேயசக்காம் முதலியவை)

Supplemental No. 1009. Burnell's No. 12248. Substance— Palm leaf. (श्रीतालपत्राणि) No. of leaves — 207. Script — Grantha & Tamil. No. of Granthas—3350. Incomplete. Beginning:

பூ**மாஃல** த**க்தா**ளே பூர?ணமேல் பொன்வளே தக்தாளே கோமாரிமடமேக்தி சுத்தணி அணிக்தாளே, கோவிக்தன் பிறக்கணிக்ககொள முக்காளாய் பிறக்தாளே

End:

sec. 4.1

अथवा बहुनैकेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं कुत्स्नं एकांशेन स्थिता जगत् ॥

Colophon:

इति श्रीमहाभारते शत + भीष्मपर्वणि श्रीभगवद्गीतासु + शासे कृष्णार्जुनसंवादे विभूतिविस्तरयोगो नाम दशमोध्यायः ॥

### Subject:

- I-8 எதிரேஅமக்திரம் கருடமக்திரம் பிரத்யங்கிரை மக்திரம் நா பல் வாய்க்கட்டு தேவீரகைஷ், செய்விணக்குப் பிரதிமக் திரம், செய்விண ஈடுநசிக்க மக்திரம் (தமிழ்)
  - 9—15 गुरुस्तुतिः । रक्तचामुण्डीमन्त्रसाधनक्रमः । मोहिनी-यन्त्रं । वीरभद्रमन्त्रः यन्त्रं च । सूर्योष्टाक्षरमन्त्रः यंत्रं च । अंगारकमन्त्रः । मातृकामन्त्रः ॥
  - 16—19 விஷஹாமர் தொங்கள் (தமிழ்)
  - 20—22 देवीस्तुतिः । वीरभद्रमन्त्रः । यन्त्रप्राणप्रतिष्ठा । कमलवासिनीमन्त्रः । गन्धाकर्षिणीमन्त्रः ॥
  - 23—33 गणपतिमन्त्रौ । रुद्राक्षमहिमा । हनुमन्मन्त्रः । हनुमन्मन्त्रः । हनुमन्मन्त्रः । हनुमन्मन्त्रः । हनुमन्मन्त्रः । गरुडोपनिषत् । भगवद्गीतायां 14 तमाध्यायः ॥
  - 34—167 नटराज, विष्णु, शनैश्चर, इन्द्राक्षी, दुर्गा, शिव-भुजंग, विष्णुभुजंग, शिवाष्ट्रोत्तरशतनाम, शिवकवच, भैरवाष्टक, आपदुद्धारण, देवी, कृष्णाष्ट्रोत्तरशतनाम, कृष्णकवच, स्कन्दाष्ट्रोत्तरशतनाम, दक्षिणामूर्तिपञ्जर, स्तोत्राणि॥
  - (68—18) दक्षिणामूर्तिमन्त्रः सिद्धिक्रमश्च । शिवक्षमापण-स्तोत्रं । आदित्यकवर्च । सोमोत्पत्तिश्च ।
  - 182-198 रामकवचं स्तुतिश्च । गायत्रीहृद्यं । नवप्रहस्तोत्रं । विष्णुस्तुतिश्च ॥
  - 199-203 கணபதிகாப்பு பரசிவன் துதி (தமிழ்)
  - 204-207 भगवद्गीतायां दशमोऽध्यायः ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவிதம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1010. Burnell's No. 12249. Substance—Palm leaf. No. of leaves—65.

### Remarks :-

मातृकायामस्यां देवीविषया दृश्यन्ते । पत्राणि मध्ये मध्ये नष्टानीत्यतः विषयास्संगता न दृश्यन्ते । पत्राणि मूषक-जग्वानि भग्नानि नष्टानि च । मातृका चेयं नष्टप्राया अनुपयुक्ता च । अतस्त्याज्येयं मातृका । नाष्यस्यां मातृकायां कोऽप्यपूर्वो विषय आसाद्यते ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः (गणहोमविधिः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

## நாநாவி தமந் த்ரங்கள்

Supplemental No. 1011. Burnell's No. 12250. Substance—Palm leaf. No. of leaves-106. Script—Grantha. No. of Granthas—1750. Incomplete.

Author — आगमः ?

## Beginning:

कंभमारो · · · स्यतु ॥

End:

हिरण्यवर्णाश्युचयः पात्रका यासु जातः कश्यपो याखिन्द्रः ॥ Colophon:

(इति बोधायनीय) धर्मे तृतीयः प्रश्नः समाप्तः ॥ दश खण्डं समाप्तः ॥ हरिः ओं ॥ शुभमस्तु ॥ Subject:

संग्रहतारावळ्यां क्रियादीपिकायां शीतकुंभिविधिपटलः। अष्टवन्धन-विधिपटलः। महानैवेद्यविधिपटलः। जयपूजाविधिपटलः। नवनैवेद्यविधिपटलः। धान्यसंग्रहणविधिपटलः। कृष्यारंभादि-कालः अग्रासनं च । शिवाष्टोत्तरशतनामाविलः। मन्त्र-श्रहणकालः। सोमवारत्रतविधिः। शीतकुंभिविधिः। वोधायन-धर्मसूत्रं पुण्याहवाचनजपभागश्च ॥

Remarks:--

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा किञ्चिदिव मूषकजग्धा झझरा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (गारुडकल्पः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தமந் த்ரங்க**ள்

Supplemental No. 1012. Burnell's No. 12251. Substance—Palm leaf. No. of leaves—77. Script — Grantha. No. of Granthas—900. Incomplete.

Author - काश्यपः।

Beginning:

திருவளர் தாமரை திசைமுகன் படைத்த, இருகில மடக்தையும் வீடுபெற கிறுவிய, மன்றுயிற்க் கெல்லாம் வருத்தம் கீங்க, துள்ளிய செஞ்செடை தூயமதிவை த் தோன்

End:

इदन्तु तुल्यं परमं रहस्यं सदा सुजप्यं परमार्थयोगिभिः। मनोहरं हर्षकरं सुराणां फलप्रदं मोक्षफलप्रदं च ॥

Colophon:

इति श्रीगरुडदिव्यनामाष्ट्रोत्तरशतं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1-9 வித்தராருடம் தூதலக்ஷணம்

1-13 गरुडनानामन्त्रकथनं नाम प्रथमोऽध्याय: ।

13-19 गरुडप्रयोगविधयः । द्वितीयोध्यायः ।

- 19—27 सकलीकरणं। सर्पजातयः । सर्पोत्पत्तिस्थान-कालाः । सर्पदष्टदशावस्थालक्षणं । निन्दितः स्थाननक्षत्नादयः । मण्डल्यादिजातयः । चिकित्स्याचिकित्स्यलक्षणं । निमित्तफल्णं । मन्ताः । इति वृतीयोऽध्यायः ॥
  - 27—33 आशुपञ्चकं [ यंत्राणि ] । यंत्राणि । ध्यानानि । अमृतविषस्थानानि । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥
  - 34—39 ओषधित्रहणविधिः। सर्पाकषणविधिः। सर्पा-बाटनविधिः। सर्पक्रीडनविधिः। आत्मरक्षा-विधिः। दशालक्षणं कालफलं च। वारेषु अनन्तादिकालाः। तेषां मन्त्राः। विषहर-मंजनं। गरुडाञ्जनं च।।
  - 41—44 इयामळा, स्वयंवरा, प्रत्यंगिरा, शूलिनी मन्त्रा: ॥
  - 19—21=3 वायसपक्षाहतिशान्तिभागः। गौळीपतनशान्तिः। आयुष्यहोमभागः।
    - 1-7 गरुडपञ्चाक्षरमन्त्रः । विषहरप्रयोगाश्च ।
    - 1-4 गरुडाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम्।
      - 1 कुंभस्थापनविधि: [आगमे] ॥

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः (अजपादयः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

## **நாநாவி தம**ந்தாங்கள்

Supplemental No. 1013. Burnell's No. 12252. Substance—Palm leaf. No. of leaves—3-104=101. Script — Grantha. No. of Granthas—1650. Author—?

## Beginning:

#### End:

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां गायत्री तत्र चिन्त ... न्यसेत् । षडाधारन्तु + ॥

### Colophon:

इति ज्ञानाणिवे महारहस्थे सर्वागमोत्तम जीवस्थितिकथनं नाम प्रथमोञ्जासः ॥ (in leaf No. 92.)

## Subject:

- Leaves 3--29 अजपा, मानसिकस्नान, स्नानसन्ध्या भूभूतशुद्धि, अन्तर्बहिर्मात्का, गायत्रीजपविधयः।
  - 29-30 विष्णोरष्टाक्षरमन्त्रः । शिवपञ्चाक्षरमन्त्रश्च ।
  - 31-43 गायत्रीहृद्यं। कवचं च।
  - 44-57 विष्णुपूजाविधिः । पीठपूजा । पुरुषसूक्तपूजा-विधिश्व ।
  - 58-61 गणनविषयकसूत्राणि।
  - 62-85 कोशसंत्रह: । प्रासादभेदाः । निषण्डुव्याख्या । आदित्यहृद्यं । मिलनीकरणं । गायत्रीतर्पणविधिः । मृत्युलांगलं च ॥
  - 86-92 ज्ञानार्णवे जीवस्थितिकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥
  - 93-94 आदित्याष्टाक्षरमन्त्रः । सप्तार्घ्यमन्त्राश्च ।

Leaves 94-97 मालिनीमन्त्रः । तार्क्यकवचं । प्रश्नलक्षणं च । 97-104 गणेशयन्त्रं । वैराग्यपञ्चरत्नं । शैवं मोक्षदशकं । गणेशयन्त्रः यन्त्रं च ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झईरिता च।

## ॥ नानाविधमन्त्राः (त्रिपुराविषयः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1014. Burnell's No. 12253. Substance—Palm leaf. No. of leaves—73. Script—Telugu. No. of Granthas—900. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य शरीरस्य आत्मा ऋषिः। प्रकृतिः छन्दः। सत्या देवता।।

End:

आिळपात्रमिदं तुभ्यं दीयते पिशितान्वितम् । स्वीकृत्य सुमगे देवि जयं देहि रिपुं दह ॥

Colophon:

इति (त्रि)पुराषोडशीद्वादशाव (णपूजाविधिसमाप्तः ॥ (in leaf No. 44)

Subject:

Leaves 1—44 त्रिपुराद्वादशावरणपूजाविधि: | 45—71+2=29 शक्तिन्यासादिभूषणन्यासान्ताः द्वाविंशति-न्यासाः ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना अतीव कीटजग्धा कचित्रष्टपत्रैकदेशा च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः (भर्तृहरिनीतिश्चातकादयः)॥ NĀNĀVIDHAMANTRĀH

## **நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1015. Burnell's No. 12254. Substance— Palm leaf. No. of leaves—192. (53+26+5+8+10+11+13+12+9+25+17=192). Script—Grantha. No. of Granthas—1750. Incomplete.

Author - भर्तृहर्याद्यः।

Beginning:

भरणमात्र केवलच्छ पुरुषपशोश्च पशोश्च की विशेषः ॥

End:

श्वेतछत्राय नमः । सितचामराभ्यां नमः । धर्माय नमः । ज्ञानाय नमः । वैराग्याय नमः । ऐश्वर्याय नमः ॥

Colophon:

इति सृष्टिचक्रन्यासः ॥

Subject:

Leaves 1-30 भर्तहरिनीतिशतकं।

31-39 शिवपूजाविधिः।

40-53 तिथिचकं। सीताचकं। भगवत्पादकृता द्वादश-मंजरी । हरदत्तकृतं शिवोत्कर्षाष्टकं। श्रीकण्ठ-

1-24+2=26 कूर्मचकाइयः । शैवजपारंभविधिः । गणतेज-स्स्तीकरणं न्यासाः । त्रिपुरापूजाविधिः ।

1-5 नीतिश्लोकाः। अमृतादियोगाः। यात्राफलं च।

1-8 दक्षिणामूर्त्यष्टकं । शिवमाहात्म्यखण्डसंप्रहः ।

1 ... 10 शिवभक्तिमाहात्म्यम् ।

Leaves 1-14 मन्त्रशापमाचनमन्त्रः । गुर्वादिवन्दनादयः । वदुकमालाः । भद्रासन्त्रः । भूशुद्धिक्रमश्च ।

2+8+3=13 मातृकामंत्रः । तटातकास्तोत्रं । आपोशन आसन प्राणाहुतिनियमाः । आशौचविधिः ।

1-12 त्रिपुराचिन्तामणिस्तोत्रं ।

1-9 संपत्प्रदेनद्रऋङ्मन्त्रः न्यासः पूजाविधिः यंत्रं

6+19=25 पीठन्यासः श्रीचक्रन्यासश्च । 1 सद्योजातादिमूर्तिपञ्चकदेवीध्यानानि ।

7+7+2=16 आश्रोचिवषयः । समिदोषाः । स्नानिविधिः । बासोविधिः । शिवमाहात्म्यं च ।

192

Remarks:-

मात्रकेयं अतिप्राचीना अतीव कीटजग्धा झईरिता भग्ननष्टपत्र-भागा नष्टप्राया च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (कृष्णाष्टोत्तरदातनामस्तोत्रादयः)॥

## NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1016. Burnell's No. 12255. Substance - Palm leaf. No. of leaves—108. Script—Telugu. No. of Granthas—2750. Incomplete.

Author— नानाविषयकनानाविधपत्रगुच्छः। Beginning:

श्रीकृष्णः कमलानाथो बासुदेवस्सना ननः । बसुदेवात्मजः पुण्यो लिलामानुषविग्रहः ॥

End:

## अर्धरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति । रसं रसायनं चित्रं वस्त्रालंकरणानि च ॥

Colophon:

इति दत्तात्रेयगोरक्षसंवादे गोरक्षशावरमंत्रं संपूर्णम् ॥ Subject:

Leaves 2+2+1=5 कृष्णाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोतं | दुर्गास्तात्रं च । 4+3=7 श्रूलिनीमंतः यंतं च । स्कन्दाष्ट्रोत्तरशतनाम-स्तोतं ।

6+17=23 देवीतिशतीस्तोतं (असमग्रं) शाक्तगुरुपरंपरा-मन्ताः।

4+26=30 मेधादक्षिणामृति, वासुदेव, पराप्रासाद, प्रत्यंगिरा, शरभ, छक्ष्मी, गौरी, गोविन्द-मन्त्राः । छछितासहस्रनामस्तोत्रं । छघु-षोढान्यासः । उच्छिष्ठगणपतिमन्त्रः । कन्द-पद्यं ज्योतिषं [in telugu]। गणेशकरूपः । देवीस्तुतिः न्यासश्च ॥

6+3=9 काश्यर्वेकटेशकृतं दिनफलं । श्यामलाकवचं च।।

6+3+4=13 मार्तगीमन्त्रः प्रयोगाः । इयामळाकवचं । गणितं । नीतिश्लोकाश्च ॥

7+4+4=15 असमग्रा बहुमुखा ज्योतिषविषया: | 1-6 दत्तमाला | गोरक्षशाबरमन्त्रा: । यक्षिणी-

मंत्राश्च ॥

108

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा शिथिलशिथिला बहुविधपत्रगुच्छमयी नष्टप्राया बहुत्र भग्ननष्टपत्रभागा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (नृसिह्मादिमन्त्राः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தமந் திரங்க**ள்

Palm leaf. No. of leaves—97. Script— l'elugu. No. of Granthas—1000. Author—?

Beginning:

· · · · · · · · चक्षुवोः श्रवणद्वये ।

नासापुटद्वये पश्चात् दन्तयोः ... ... ।।

End:

स्फाटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालां अमृतकलशपूर्णं ज्ञानमुद्रां कराग्रे द्वतमुरगकक्ष्यं चन्द्रचृढं त्रिणेत्रं विभृतविविधम्पं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥

Colophon: Nil.

Subject:

हतुमन्नारसि अप्रत्यंगिराशू छिनीनीलकण्ठमन्ताः, आन्ध्रहिन्दुस्थानी-प्राकृतकर्णाटकादिभाषामिश्राः ॥

Remarks:

मातृकेयं प्राचीना अत्यन्तं कीटजग्या भन्नतष्ट्रपत्रभागा झईारिता नष्टप्राया च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः [अघोरमन्त्रादयः] ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந் திரத்கள்

Supplemental No. 1013. Burnell's No. 12257. Substance—Palm leaf. No. of leaves—11. Script—Grantha. No. of Granthas—500. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

··· ·· ... चक्षुषोः श्रवणद्वये । नासापुटद्वये पश्चात दन्तयोः ... ॥

End:

स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालां अमृतकलशपूर्णं ज्ञानमुद्रां कराग्रे। दधतमुगकक्ष्यं चन्द्रचूडं त्रिणेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे॥

Colophon: Nil.

Subject :

न्यासभागः। अघोरमन्तः। अघोरावरणपूजाविधः। भैरव-मालामन्तः। भस्मधारणविधिः। अघोरमाला कळि क्र कळकं क क्रा। गरुडमाला। मन्मथयंत्रं कळा कं क्रियां कळि क्रि। नटेशस्तुतिः। पञ्चाक्षरभेदाः। ज्वरहरमन्त्रः। न्यासः। भैरवक्षवचभागः। कळा कं क्रियां कळि क्रि। न्यासाः। कुळां कळे कि विक्विक कं क्रिकं कळा कं क्रियां। शिवनामावितः। शिवकामीस्तुतिः। स्वप्नवाराहीमन्त्रः। मोहिनीमन्त्रः यंत्रं प्रयोगश्च। अघोरदक्षिणामूर्तिभ्यानानि च।।

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा झईरिता भग्ननष्टपत्न-भागा च । पत्राणां संख्या विषया वा न संगता भवन्ति ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः [देवीकवचादयः] ॥ NANAVIDHAMANTRAH

நாநாவி தம**ந்** த்ர*ங்*கள்

Supplemental No. 1019. Burnell's No. 12258. Substance-

Palm leaf. No. of leaves -137. Script - Telugu. No. of Granthas -1000. Incomplete. Author - Nil.

Beginning:

··· पश्चिमायां वायव्यां [तु] त्रिश्लिनी । ··· ··· स्थं च त्रिश्लिनी ॥

End:

रक्षयेत्पश्चिमद्वारे भवान्या रत्नमन्दिरे ॥ सरस्वती महालक्ष्मी रमा दुर्गा ... तये ॥

Colophon:

इति स्तोत्ररत्नाकेर सूर्यकाण्डे रोगनाशकस्कन्धे पुराणे गौरीप्रोक्तं सूर्यकवचस्तोत्रं संपूर्णं ॥ (in leaf No. 42)

Subject:

Leaves —1 देवीकवचभागः।

5+3+3=11 बगळावाराहीलक्ष्मीस्तुतयः।

1—5 बृहद्वाराहीमन्त्रः प्रयोगाश्च ।

1—14 पञ्चाक्षर, वालाष्ट्रक, मायाध्यान, देवीमानसिक
पूजा, अजपा, अन्नपूर्णास्तुतयः।

3+3=6 यक्षिणीमन्त्राः। इयामावरणदेवताश्च ।

3+3=6 मातृकामन्त्रः। सूर्यकवर्च च ॥

16+8+3=27 गिरिजास्तव, अम्बास्तव, संविन्मन्त्राः।

1-20 सौन्दर्यछहरी, श्रीशंकरभगवत्पादकृता।

2+3+1=6 मातंगीदशकस्तुतिः । षोडशनित्याः । बाला-

मंत्रश्च।

6+7+5+7 | त्रैलोक्यमोहनदेवीकवचाद्यः।

3+1+9=13 लक्ष्मीसूर्यदेवीस्तुतयः॥

137

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा अतिधूसरतया काष्ण्येन च अस्पष्टवर्णजाला च । प्रायेण प्रतिविषयं पत्रसंख्या भिन्ना च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः (उपनिषद्भागादयः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

நாநாவி தமந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1020. Burnell's No. 12259. Substance—Palm leaf. No. of leaves—101. Script—Telugu. No. of Granthas—1000. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

एवमेव वि पुरस्तात् अहमेव दक्षिणतः + ॥

End:

देवदेवं महा देवं देवेशं वृषभध्वजम् । मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ ॥ तस्य मृ० ॥

Colophon:

इति सुरेन्द्रसंहितायां मातङ्गीपूजाविधिनीम षष्ठः पटलः ॥

Subject:

Leaves 1—16 उपनिषद्भागः । विश्वावसु, पञ्चवक्त्रहनू मन् , पुत्रद्रलक्ष्मीगणपति, पञ्चाक्षर, सन्तानगोपाल, सुदर्शन, अजपा, वृश्चिकविषहरमन्ताः । राज-वश्यद्, श्रीकर, ज्वरहरशरभयंत्वाणि च ॥

17—41 राम, बगला, पद्धाक्षर, मृत्युंजय, गरुडमाला, सन्तानगोपाल, सीताराम, सुदर्शन, बाला, श्रीविद्याषोडशी, प्राणप्रतिष्ठा, भुवनेशी, राम, वाराही, कार्तवीयीदिमन्त्राः। प्रत्यंगिरा, सुदर्शन, राम, यंत्राणि। शिवपूजाभागश्च ॥

- Leaves 42—43 சுளுக்கு மக்த்ரம் வயிற்றுவலி, காய்க் கடிக்கு மக்த்ரம் சூலவலி வாதகோய் களுக்கு ரகைஷ (தமிழ்)
  - 44-55 सुरेन्द्रसंहितायां मातंगीमन्त्रमाहात्म्यं पूजाविधि-श्रेति प्रथमचतुर्थपंच्मषष्ठपटलाः । तन्मध्ये पक्षिदोषहरप्रयोगः । इन्द्राक्षीमूलमन्त्रः । अष्ट-भैरवनामानि च !!
  - 56—61 ஸர்ப்பக்கட்டு, புலிக்கட்டு, **ம**ர்**த்**ரம் (தெலுங்கு)
  - 62-71 शिशुरक्षणयंत्रं । रामरक्षायन्त्रं । वृश्चिक,
  - 72—77 सुवनेशी, लक्ष्मी, दक्षिणकाली, प्रत्यंगिरां-अन्नपूर्णी, मार्जाररुद्र, शरभादिमन्त्राः ॥ रामयन्त्रं । கட்டுமக்த்ரம் (தெலுங்கு)
  - 78-89 कृष्णद्शाक्षरीकल्पः । शूछिनीमन्त्रश्च ॥
  - 90-97 काम्यफलदानि नानायंत्राणि ॥
  - 98—101 बाला, अघोर, ज्लरहरनीलकण्ठ, अस्त्रो-पसंहारमन्त्राः। यंत्रपंचकम् । मृत्युंजयस्तोत्रं च ॥

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटजग्धा झझरिता प्रायेण प्रतिविषयं भित्रभित्रपत्रसंख्यायुता च ॥

## ।। नानाविधमन्त्राः ॥ NANAVIDHAMANTRAH

நாநாவிதமந்த்ரங்கள் (த்ரிபுரஸம்ஹாரம் முதலியவை) Supplemental No. 1021. Burnell's No. 12260. SubstancePalm leaf. No. of leaves—39. Script—Tamil & Grantha No. of Granthas—700. Incomplete. Author—Nil.

## Beginning:

ஒம் அரகர நமகிவாய ஆனர்த **ரெவியை ஆதி கொ**சத யை-அக்ஷர பிறதக்ஷணும்.

#### End:

ஒரு அவுரிவேரும் உழக்கு பழந்தண்ணீரில் துவைத்துக் குடித்து கய்யாடவும். கை வேகாது. கைகண்டது.

Colophon: Nil.

### Subject:

Leaves 1-5 திரிபுர ஸம்ஹாரம் பச்சோட்டுக்கு மக்திரம். 6மாடு, மணிதர்களுக்கு பூச்சி வக்தால் மக்திரம்.

- 7—8 बालहनुमन्माला । खड्गरावणमाला ।
- 9—12 தக்ஷிணுமர் த் திமால शिवपञ्चमुख ध्यानं ।
- 13—14 பத்திரகாளீ மக்திரம் பாம்பு அழிவு மக்திரம்.
- 15—22 பாதாளாஞ்சனம் எதிரேறு பச்சோடுக்கு அறவுளி மக்திரம்
- 23—24 ने ने निक्क एतं कि त की ने कार्तवीर्यमन्त्रः।
- 25-32 पञ्चवक्त्रह्तुमन्माला । शरभमालायंत्रं च ।
- 33—34 ச்மசானருத்தொன் குருநாதன்கட்டு
- 35-36 दत्तात्रेयमालामन्त्रः।
- 37—39 விஷத்துக்கு மருந்து விசித்ரகரணம்

#### Remarks:

## मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (अन्नगोपालमन्त्रादयः) ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1022. Burnell's No. 12261. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—83. Script—Grantha. No. of Granthas—1250. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

क्कीं बीजं। ओं शक्तिः। श्वेतो वर्णः। पुत्रार्थे विनियोगः। क्कां क्कीं क्लं क्कें क्कां क्कः इति न्यासाः॥

End:

रक्तांबरधरं देवं वन्दे सततमच्युतम् ॥ व आाम्नयवाचामतिदूरमाद्यं · · गुणेन सन्तः ।

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves —1 अन्नदश्रीदगोपालमन्त्री ।

2-20 एका अरादिसहस्राक्षरान्तनृसिंहमन्त्राः । सुद्र्यन

21—23 चतुरक्षराष्ट्राक्षरनिगडच्छेदनकरकालीयनर्तन ज्वर-नाशनगोपालमन्त्राः ।

24-36 उपसंहारगायत्रीमातृकामन्त्रौ । भूशुद्धिः । मानसिकस्नानविधिः । अजपामन्त्रश्च ॥

37—67 प्रातिशाख्यम् । प्रविश्यहोमः । पुनः प्रातिशाख्यं च ।

68-73 पाणामिहोत्रविधिः । महाव्याहृतयश्च ।

74—79 सन्तानगोपालमन्तः । औपासनमन्त्रभागः । ऊर्ध्वपुण्ट्रविधिः । अष्टाक्ष्रन्यासमात्रं च ॥

80-88 गुरुप्रपत्तिः । गायत्नीवन्दनविधिश्च ॥

#### Remarks:-

मातृकेयमीतप्राचीना कीटविद्धा च । पत्राण्यस्याः निस्सारवत्तया झझरितानि भग्ननष्टपत्रभागानि च । प्रायेण प्रतिविषयं पत्न-संख्या भिन्नभिन्नाः च ।

## ॥ नानाविधमन्त्राः [रतिप्रियादिमन्त्राः] ॥ NĀNĀVIDHAMANTRĀH

**நாநாவி தமந் திரங்கள்** 

Supplementa! No. 1023. Burnell's No. 12262. Substance—Palm leaf. No. of leaves—45. Script—Grantha Telugu & Tamil. No. of Granthas—650. Incomplete. Author-Nil

Beginning:

गुरुभ्यो नमः ॥ ओं हीं रतिप्रिये खाहा ॥

End:

ख ख ख ख म म म म विन्दुकः याय का का क = штш मा क्राक = штш என் ம (от च ற) ख क हीं हुं फट् खाहा॥

Colophon:

इति श्रीआकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रेद उमामहेश्वरसंवादे देशिक-स्तोलं नाम सप्तपंचाशोध्यायः ॥ (in leaf No. 26)

## Subject:

- Leaves 1—7 रतित्रिया, अनुसारिणी, सर्वकामदामन्त्राः । दक्षिणामूर्तिस्तोर्त्व । संहारताण्डवरेणुकामन्त्री । पुत्रप्रदमीषधं । प्रहनिप्रहणं । उद्दीशमन्त्र-प्रयोगाः ।
  - —8 विद्याप्रदः सुद्र्शननृसिद्धारख्चाक्षरसंयोगात्मको मन्त्रः।
  - 9-11 अर्गळभेदन, विषह्रादिप्रये।गाः ।
  - 12—14 தூமை சேரவுக்கு மருக்து. மழை மேல் படர திருக்க மக்திரம், சுலுக்குக்கு மக்திரம்.
  - 15—45 शिवमहिमा। देशिकस्तोत्रं । शिवस्तुतिः । वीरभद्रमन्त्रः प्रयोगाश्च । खङ्गरावणमन्त्रः । कृष्णमन्त्रः ।
    शिवपञ्चवक्त्रस्तुतिः । यक्षिणी, स्वयंवरा, कामकला,
    भुवनेशी, स्वप्रवाराही (अन्यादशा), मन्त्राः । स्वप्रवाराहीस्तुतिः । कोऽपि मन्त्रश्च ॥

Remarks: — मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झझरिता अग्ननष्टपत्रभागा च । प्रायेण प्रतिविषयं पत्राणां संख्या भिन्नभिन्ना च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (वीरशैवग्रन्थः) ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தமந்த்ரங்கள்** 

Supplemental No 1024. Burnell's No. 12263. Substance-Palm leaf. No. of leaves-97. Script-Telugu & Kannadam. No. of Granthas - 3000.

Author - गुरुसिद्धस्वाम्यादयः।

Beginning:

निरसनस्थल । अप्पनुमूर्ति निरसनस्थल । शिवजगनम्यस्थल । मक्तिदेहिकलिंगस्थल ॥

End:

सकल जगतिन लयगमनङ्गलिगे कारणवादवस्तुविन् गोसर नमः नमस्कारं अस्तु । आगिलेयें बुदिग । श्रीगुरुवसव-लिंगाय नमः । यंबशब्दकर्ते + ॥

Colophon:

पञ्चीकरणपदङ्गलु समाप्त II (in leaf No. 98.)

Subject :

ा शिवस्थलानि । विभक्तिप्रत्ययाश्च । Leaves

नीलांबिकाकीर्तनस्तवः । गोकर्णेशस्तवः ।

3+3+7=13 सौन्द्रपुराणान्तर्गतिशिवकीर्तनानि । सोमनाथकाव्य-पदानि । वीरमांकनकाव्यं । मह्यस्यरनान्द्यवार्तिकपद । ELIST, WINES.

.. 2+2+4=8 मुरिगपिंमिदळु निरुपेशिद नान्द्यवार्तिकपद सिद्धीश्वरनपुराण नान्चपद् । देवीनान्चपद् ।

Leaves 5+3+9=17 बसवप्रभुदेवरु सिरिसिद नान्द्यपद । सिद्धेश्वर-पुराणद नान्द्यपद । चेन्नबसवेश्वरपुराणद नान्द्य-पद ।

2+4+3=9 सुरुगण्यस्वामिस्तोत्र । षड्वकत्रस्तोत्र । शिवलिंगनान्य ।

3+1+15=19 वार्धिकषट्पद् । पड्यक्त्रस्तोत्र । करनोहसिंगे समाप्त ।

7+2=9 मिश्रापण समाप्त । पञ्चीकरणपद समाप्त ।

2+2=4 अक्रगलश्रीपयवचन । प्रभुदेवनिरूपिसवचन ।

1-13 गुरुवचन । नवचक्रोद्धरणीय ॥

97

Remarks :-

मात्रकेयं प्राचीना किञ्चिदिव कीटविद्धा कचित् भग्ननष्टपत्रभागा च । नायं मन्त्रप्रन्थः ॥

# ।। नानाविधयन्त्राः [ शरभकवशादयः] ।। NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1025. Burnell's No. 12264. Substance—Palm leaf. No. of leaves—16. Script—Telugu. No. of Granthas-275. Complete.

Author- शिवादयः।

Beginning:

श्रीिश्चव उवाच— कथ्यामि शृणु देवेशि सर्वरक्षणमद्भुतम्। शारभं कवचं नाम चतुर्वर्गफलप्रदम्॥

End:

सिद्धं कुरु कुरु शत्रूणां उद्योगिविष्ठकरि ्वीरचामुण्डिनी हुं फद् साहा ॥

Colophon:

इति श्रीउमामहेश्वरसंवादे आकाशभैरवकल्पे श्रीमत्र्शंकरेण विरचिते अघोरवीरभद्रकवचं नाम चत्वारिशोध्यायः ॥

Subject:

Leaves 1-10 शरभकवर्ष शरभमाला च।

11-13 श्रीरुद्रहृदयं (पाद्मे) ॥

14-15 श्रीरामदुर्गम् [विश्वामित्रकृतम]

—16 वीरचामुण्डीमन्त्रः II

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा नष्टपत्रभागा च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः (विष्णुकवचादयः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ர*ங்*கள்

Supplemental No. 1026. Burnell's No. 12265. Substance— Palm leaf. (श्रीतालपत्रम्) No. of leaves—47. Script— Telugu. No. of Granthas—1500. Incomplete.

Author - सनत्कुमारः।

Beginning:

पुलस्त्यः—

भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं । त्रैलोक्यमंगलं नाम कृपया कथय प्रभो ॥

End:

कटकद्रेकाणे समचन्द्रहोराया अतिमित्रकन्यानवांशे अमित्र-बुधत्रिंशांशे अतिमित्रकन्याद्शांशे समकटके १२ शनिः॥

Colophon:

इति सनत्कुमारसंहितायां सनत्कुमारपुलस्त्यसंवादे त्रेलोक्यमंगळ-(विष्णु)कवचं नाम प्रथमः पट्लः ॥

11 19100 50

Subject:

त्रैलोक्यमंगळविष्णुकवचं वर्म च। 1-4 Leaves अजपाविधिः । दुर्गास्तोत्रं च । 5-11 वेंकटेशाष्ट्रोत्तरशतनामावलिः। 12 - 15अजपा । गायत्रीविषयश्च । 16 - 34गायत्रीहृदयं कवचं च। 35 - 40हंसमन्त्रादयः । यन्त्राणि च । 41 - 43गणितादयः ॥

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना कीटजग्धा कचित्रष्टपत्रभागा च ॥

## ॥ शुद्धविद्यामन्त्रः (राजमातंगीमन्त्रादयः)॥ SUDDHAVIDYAMANTRAH

சுத்தவித்யாமர் திரம்

Supplemental No. 1027. Burnell's No. 12265. Substance-Palm leaf. No. of leaves-24. Script-Telugu. Granthas-450. Incomplete.

Author - श्रीशिवः।

44-47

Beginning:

श्री शुद्धविद्यामहामन्त्रस्य कर्मविपाक ऋषिः। गायती छन्दः।

End:

गोप्यानामपि गोप्यां च परकृत्याविनाशना । सर्वक्षद्रहरं श्रेष्ठं तव प्रीत्या मयोदितम् ॥

Colophon:

इति श्रीमहालक्ष्मीकल्प उमामहेश्वरसंवादे शंकरेण विरचिते प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे श्रीमहालक्ष्मीरत्नकोशे त्रिसप्ततितमोध्यायः ॥ Subject:

1-6 राजमातंगी, शारिका, मातंगी, सोभाग्याविया, Leaves

राजमातङ्गी, शारिका, मातङ्गी, सौभाग्यविद्या, वगला, वाराही, वदुक, तिरस्करिणी, लोपा-मुद्रा, अञ्चपूर्णा, कामकला, तुर्यांवा, महाद्री, वश्यामातंगी, मित्रांवा, वाग्वादिनी, परा-प्रासाद, परा, पराशांभवी, षोडशी, काला-कर्षिण्यादिमन्त्राः ॥

7—24 महालक्ष्मीरत्नकोशे 67—73 अध्यायात्मकः भद्रकृत्यामन्त्रप्रयोगः ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटजग्धा झझरिता च ।)

## ॥ नानाविधमन्त्राः (ज्यौतिषम् )॥ NANAVIDHAMANTRAH

நாநாவிதமந்திரங்கள்

Supplemental No. 1028. Burnell's No. 12267. Substance—Palm leaf No. of leaves—50. Script —Malayalam. No. of Granthas—600. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

कलप्पं मृलदेव्यंगेळ् द्वींकुश कुक्लं पेयुं शोभनं ।
सिनिमित्तं शुक्कांबरं वर्णकद्वयं घण्टा संरजं सामिधा ॥
End:

ग्रहत्तितुं प्रव्रज्यये फलिक्कुमेन्तु निश्चयं । औपदमे · · · · · पिनिति पन्याश्चनयां · · · चन्द्रन् · · शिलैयायि

Colophon: Nil.

Subject: is significant against the big

भावफलं । प्रइत्भागश्च ॥

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा झझरा भग्रनष्ट्रपत्रभागा च ॥

# ॥ सौन्दर्घलहर्घादयः॥

#### SAUNDARYALAHARYADAYAH

ணெளந்தர்யலஹர் முதலியவ<u>ை</u>

Bupplemental No. 1029. Burnell's No. 12268. Substance—Palm leaf. No. of leaves—41. (Leaves 48—64=17+83—89=7+120—136=17=41). Script—Grantha. No. of Granthas—560. Complete.

अब तत्त्वप्रकृत । । हे भी

Author भगवत्पादादयः।

Beginning:

शिवश्वस्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितं

न चेदेवं देवो न खल भवति स्पन्दितुमपि।

अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिंचादिभिरपि

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति॥

End:

इति त्रिपुरसुन्दर्यास्तवराजं च पुण्यदम् । रक्षामन्त्रं च ग्रुभदं शिवेन परिकीर्तितम् ॥

Colophon:

इति वासकेश्वरतन्त्रे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे नित्याषोडशिकार्णवे श्रीम-त्त्रिपुरसुन्दरीसौभाग्यक्षवर्च नाम त्रयास्त्रशोध्याय: (in leaf No. 89)

Subject:

Leaves 48-64=17 सौन्दर्यछहरी [संपूर्णा]।
83-89=7 त्रिपुरासीभाग्यकवर्च [वामकेश्वरे]।
120--136=17 त्रिपुरास्तवराजं (सममं)।

HAST 41 MARGIVANAM

Talm last No. of 1 year 201 1 - 20 + 41 - 82 - 83 + 97 -

Remarks:-

मातृकेयमितप्राचीना अतीव कीटजग्धा झईरिता च ॥

riox in le ama torara

#### ॥ तस्ववयक्रमः॥

#### TATVATRAYAKRAMAH

தத்வத்ரயக்ரமம்

Supplemental No. 1030. Burnell's No. 12269. Substance—
Palu leaf. No. of leaves—31. Script—Grantha. No. of
Granthas—300, Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अथ तत्वत्रयक्रमः ॥ ऐं हीं श्री ऐं कएईलहीं प्रकृत्यहंकार-बुद्धिमनश्रक्षुक्श्रोत्रत्वक्जिह्वाघ्राणवाक् 🕂 ॥

End:

शिष्येभ्योपि यावद्वोधोयं दापियत्वा तरुणोल्लासवान् शान्तिस्तवं पठेत्।

नश्यन्तु प्रेतक्रश्माण्डा नश्यन्तु + ॥

Colophon: Nil.

Subject :

Leaves 1-5 तत्वत्रयक्रमः । (समग्रः)।

।-26 त्रिपुरापूजाविधिः (असमग्रः)।

31

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (गायत्र्यादिविषयाः) ॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தமந் திரங்கள்** 

Supplemental No. 1031. Burnell's No. 12270. Substance— Palm leaf. No.of leaves—96. (1—30+44—82=39+27= 96) (Leaves 31-43 missing). Script—Grantha. No. of Granthas—2000. Incomplete. Author—?

Beginning:

··· रार्थभागियं · शतरं विलोक्यताम्। जाग्रत्स्वमसुषुप्तिश्र मूर्चीचत्मरकृतिवति ॥ १

End:

पारमीश्वरभवींकं किरणं मकुट तथा। इत्यागमैश्रतुभेंदैः वाणिलगं समर्चयेत्॥

Color hon :

इति मन्त्रदेवताप्रकाशिकायां मन्त्रपरीक्षा नाम द्वितीयः पटलः ॥ (in leaf No. 49)

Subject:

50-57 दीक्षांगघटस्थापनादयः । प्रयोगेष्विप्तानियमः । होमे मुद्रापञ्चकं । वश्यादेर्द्रव्याणि । कुण्डळक्षणादयः । होमिविधिः । रक्षावंधनिविधयः ।
रक्षाया वैफल्यकारणं । इत्यादयः ॥ इति गुद्धसारस्त्रचिनामणौ सूतिकारक्षणविधौ रक्षाविधानं समाप्तं ॥ इति ॥ (in leaf No. 58) ।

—58 सुब्रह्मण्यषोडशनामस्तोत्रम् ॥

58—73 कक्षपुटयंत्रप्रयोगिविधिः । भुवनाद्वादशाक्षरी-मन्त्रः । प्रयोगार्हमन्त्रा विधयश्च । यंत्रकक्षपुटं தமிழ் கலக்கது. प्रत्यंगिरामन्त्रः, यंत्रं च ॥

74-82+5 सन्तानकुमारसंभवसंभ्रेपः (श्वेतारण्येश्वरचरितमिव भाति) । शिवस्तवः ।

17-21=5 वहाभगणपतिकवचम् । आवरणदेवताश्च । 1+2+5=8 मृत्युंजयाघोरमन्त्राद्यः । Leaves 1+2+5=8 अषोरमन्त्रः । ध्वनिमन्त्रः । अषोरस्तुतिः । ईश्वरपरश्लोकाश्च ॥

96

Remarks:-

मातृकेयमितप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा झईरिता विश्वकितनष्ट-पत्रभागा च ॥

# n नानाविधमन्त्राः (भूशुद्धथादयः)।। NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்தாங்கள்

Supplemental No. 1932. Burnell's No. 12271. Substance—Palm leaf. No. of leaves -93. Script—Telugu. No. of Granthas—1300. Complete. Author—?

Beginning:

#### शुभमस्तु ॥

भृशुद्धि भूतशुद्धि पापपुरुषदहन प्राणप्रतिष्ठा अन्तर्मातृका बहि-मीतृकां च करिष्ये ॥

End:

पुपोष पालयामास तल्लक्ष्या सह केशवा । महालक्ष्म्यान्तदा पूज्य जगत्सर्व महेश्व ... ।।

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1-14 भूशुद्धिः। भूतशुद्धिः। मातृकान्यासाश्च ।

15-19 अघोरमन्त्रः । बालामन्त्रश्च ।

20-82 त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधिः । कवर्चं च ।

83&84 इयामळा अष्टोत्तरशतनामस्तोतं।

85-88 गुरुपादुकामन्त्रः । देवीक्षमापणस्तुतिः ।

89-93 अन्नपूर्णास्तोत्नाद्यः ॥

Remarks:-

मातृकेयमतिप्राचीना अत्यन्तं कीटजग्धा झझीरेता विशीणी च ॥

## ॥ नानाविधमन्त्राः (गारुडकल्पभागः)॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தம**ந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1033. Burnell's No. 12272. Substance— Palm leaf. No. of leaves—87—101=15. Script—Grantha. No. of Granthas—150. Incomplete.

Author - काश्यपः।

Beginning:

पक्षिराज नमस्तेस्तु गरुडाय नमे। नमः । वैनतेय नमस्तेस्तु गरुडाय नमो नमः॥

End:

उत्तरे शान्तिकर्माणि ईशे चाकर्षणं भवेत्। ... इस्य पदद्वन्द्वमध्ये कुक्षिषु संस्थितम्।।

Colophon:

इति काइयपीये गरुडपंचाक्षरीकलेग ध्यानादिपञ्चयन्त्रप्रस्तार-समाराधनक्रमो नाम द्वितीयोऽध्यायः । (in leaf No. 97)

Subject:

कारयपीये गारुडकल्पे द्वितीयो Sध्याय: । तृतीयाध्यायभागश्च ॥

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटजग्धा भग्ननष्टपत्रभागा च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः [रामाष्टोत्तरशतनामावल्यादयः] ॥ NĀNĀVIDHAMANTRĀH

**நாநாவி தம**ந்தாங்கள்

Supplemental No. 1034. Burnell's No. 12273. Substance-

Palm leaf. No. of leaves -27. Script-Telugu. No. of Granthas-175. Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीरामाय नमः । रामभद्राय । रामचन्द्राय ।

End:

पद्कोणान्तरतारमध्यानिलयं वन्पीतवोष्ठाननं चक्राधायुधचारुपोडशभुजं सत्वज्वलाकेशोज्वलं । वस्रालेपनमाल्यविगुणे संचालिमत्राणुवै प्रत्यालीढपदांबुजं त्रिनयनं चक्राधिराजं मजे ॥

Colophon:

इति सुद्रीनकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

Leaves 1-3 रामाष्ट्रोत्तरशतनामाविः।

1—5 பாம்பு சக்கரம் சேஷ சக்கரம் திருஷ்டி சக்கரம் திருஷ்டிதோஷஹர மர்த்ரம்

1-2 दिग्बन्धनचक्रमन्त्रः।

1-2 महाचिदंबरशीचक्रम्।

1-5 कृष्णाष्ट्रोत्तरशतनामाविह ।

1-2 आतुरसंन्यासविधिः।

1-3 नारायणापनिषत्।

1-3 हनुमत्कवचम्।

1-5 सुदर्शनकवचम् ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कृमिजग्धा झझीरता च ॥

# ॥ नानाविधमन्त्राः [विष्णुस्तोत्रादयः]॥ NANAVIDHAMANTRAH

**நாநாவி தமந் த்ரங்கள்** 

Supplemental No. 1085. Burnell's No. 12274. Substance-

Palm leaf. No. of leaves—9. Script—Grantha. No. of Granthas—70. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

··· ·· ह्यन्नमस्ते पुरुषोत्तम । नमस्ते पीतवसन नमः कटकहारिणे ।

End:

श्रुत्याभिश्र खयनिह जनग्रन्धसंपादवत्या विंशत्यान्या सविधं विवृणंत सुधियां श्रेयसे वेंकटेशः ॥ ? श्रीमद्वेदान्तगुरवे नमः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Leaves 1—2 विष्णुस्तुनिः । [आदिमध्यान्तरहिता] ।

1—3 इन्द्रकृता श्रीस्तुतिः । [अनन्ता] ।

1—4 प्रपत्तिमहिमा [असमग्रा] ।

9

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना कीटविद्धा भग्ना भग्ननष्टपत्रप्रान्ता च ॥

## ॥ वाराहीकल्पभागः॥ VĀRĀBĪKALPABHĀGAH

வாராஹீகல்பபாகம்

Supplemental No. 1036. Burnell's No. 12275. Substance—Palm leaf. No. of leaves—25 (1-6+8-10=3+11+5=25 Script—Telugu. No. of Granthas—265. Incomplete. Anthor—Nil.

Beginning: ... पूर्ववत ... त्वालैश्च ... हिजैराकैं:

## पुष्पेः कुद्ण्डनैः।

End:

மு உப்பட்ட ஒள*ஷதங்கள் டவே*, லி, லிரு, லிசு, லிக. எ+உ Colophon: Nil

Subject:

Leaves 1-6+8-10=9 वार्तालीकल्पभागः (खिलः)।

11-21=11 संपत्करीप्रयोगः (मध्ये मध्ये नष्टः)।

22-26=5 कुक्कुटमन्त्रप्रयोगः (मध्ये मध्ये नष्टः)।

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा । मूषकभक्षणेन प्रतिपत्रं भागी नष्टः ।

# ॥ नानामन्त्राः [गायत्र्युत्पत्तिः]॥ NANAMANTRAH

#### **நாகாமக் திரங்கள்**

Supplemental No. 1037. Burnell's No. 12276. Substance—Palm leaf. No. of leaves—15. Script—Grantha. No. of Granthas—125. Incomplete.

Beginning:

आं नम भक्त्यात्य १ भग ... याज्ञवल्क्य ···। ··· ... भुं परि ३ ... त्री । त्वं त्रृहि ब्रह्मन् गाय ॥

End:

सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचराहः प्रेरये ...
... भर्गस्तद्वरेण्यं उपास्महे शुभमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गायत्रीशब्दार्थतत्ववोधिका उपनिषदि ॥

Remarks :-

मातृकेयं प्राचीना मूषकमक्षणेन नष्टाधपत्रभागा अनुपयुक्ता च ॥

# " नानामन्त्राः (मातृकान्यासादयः)॥ NANAMANTRAH

#### நாநாமக் திரங்கள்

Supplemental No. 1038. Burnell's No. 12277. Substance—Palm leaf. No. of leaves—26. Script—Grantha. No. of Granthas—275. Incomplete

#### Beginning:

अं नमः इत्यादि + ? क्षं नमः इत्यादि अं नमः इत्यन्तं संहारं। अं नमः इत्यादि क्षं नमः इत्यन्तं सृष्टिः॥

End:

स्वर्गादि नाक त्रिद्विव त्रिदशालय ... ... ...

... ... ங்களிலே द्वन्द மும் ुनासत्यादिस्थल ங்களிலே

इन्द्रकुळं, ...

Colophon: Nil.

Subject :

Leaves 1-3 मातृकान्यास: रक्षामन्त्रश्च ।

1--- சைவ ரக்ஷா மக்த்ரம் (தமிழ் கலக்தது.)

1-2 अपमृत्युहरमन्त्रः । भोजनान्ते जप्यमन्त्रश्चे ।

1-3 प्राणायामविधिः । तत्वशोधनाविधिः । सिद्धारि-शोधनं च ।

1-3 अष्टाक्षरमन्त्रः । कृष्णमन्त्रः ।

1-6 गरुडपंचाक्षरमन्त्रः मालामन्त्राश्च ।

1+2=3 भुवनेशीमन्तः। रत्नगोपालमन्त्रः

1 ... 3 लिंगानुशासनभागः தமிழுரையுடன்.

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना कीटविद्धा च । अन्ते पश्चपत्रेषु भागो नष्टः ॥

# ॥ नानामन्त्राः (विषहरमन्त्राः)॥ NANAMANTRAH

#### **நாகாமக் திரங்கள்**

Supplemental No. 1039. Burnell's No. 12278. Substance— Palm leaf. No. of leaves -24. Script-Grantha & Tamil. No. of Granthas -300. Incomplete. Author-Nil.

#### Beginning:

கடிச்சபோதே புண்வாய்மேலே ஒரு கயறுகொண்டு கட்டி புண்வாய் சிஷத்தை விரல்கொண்டு பெருக மத்திச்சு.—

#### End:

பண்டிரு**ர்த** ரேசமுடன் …ம… நாடிவர்தால் இன …அமுதல்…… ளுமிரங்கி என்னேக் காப்பாயே.—

Colophon: Nil.

#### Subject:

Leaves—[. விஷத்துக்கு நல்யம்.

2.—21 காருட மக்த்ர யக்த்ரப்ரயோகங்கள். தமிழ் கலக்த ஸம்ஸ்கிருகம்.

22 காட்டேரிமர்த்ரம் யர்த்ரம்

1-2 காருட விஷயம் பாதி போனது.

24

Remarks:-

मारकेयं प्राचीना अत्यन्तं कीटविद्धा अन्ते नष्टार्धभागपत्रा च ॥

#### ॥ नानामन्त्राः॥

#### NANAMANTRAH

நாநாமக்திரங்கள் (பாஞ்ஜோதிக்கட்டு முதலியவை)

Supplemental No. 1040, Burnell's No. 12279. Substance— Palm leaf. (श्रीताळपत्रम्) No. of leaves—19 (Each leaf contains 17—24 lines.) Script—Telugu & Kannadam. No. of Granthas-800. Incomplete. Author-Nil.

Beginning:

गणाधियतये नमः ॥ रातेत भूतेत राक्षेशीयन्त० ॥

End:

शिविक नश्चत्रद्धि बिकिम्र निनन्नपरिहार । ईप्रकार दक्षि नोडतप्पदु । नक्षत्रसंघान + ॥

Colophon : Nil.

Subject:

Leaves । परंज्योतिदिग्बन्धनमन्त्रः (कन्नडम्)

। दिग्बन्धनादिमन्त्राः (आन्ध्रभाषायां)

4 हनूमन्नृसिद्धाघोरविषमञ्बरहरसुखप्रसवकरादिनानाफल-दानि शताधिकानि यन्त्राणि ॥

13 आपदुद्धारणहनुमद्वीरभद्रदुर्गाप्रत्यंगिरानीलकण्ठादि-मन्ताः ॥

19

Remarks :-

मातृकेयमतिप्राचीना कीटविद्धा च । धूलिधूसरतया किचिद्दुईवया-न्यक्षराणि । आन्ध्रकर्नाटकसंकुलानि चाक्षराणि ॥

#### ॥ नानामन्ताः (नीलकण्ठमालादयः) ॥

#### NANAMANTRAH

நாநாடுக் எபாளா

Supplemental No. 1041. Burnell's No. 12280. Substance—Palm leaf. No. of leaves—22. Script—Telugu. No. of Granthas—450. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

... ... दाय नागयज्ञोपवीताय अनेक ... ... ... णाय प्रज्वलन्मुखाय मृष्टांगरागाय +॥ End:

आवेशि आशी। शीग्र शीग्र शीग्रा। वुग्रवुग्रवुग्र । वरं वरं अवेश आवेशा॥

Colophon: Nil.

Subject:

नीलकण्ठमाला । बडबानलमन्त्रः । अघोरबीरभद्रमन्त्रः । लघु-इयामळामन्त्रः । बीरहनुमन्मन्त्रः । नीलकण्ठमन्त्रश्च ।

தெலுங்கு மக்திரம், யக்திரங்கள், சிவபர மக்திரம் தெலுங் கெல், யக்திரங்கள், திக்பக்தனம் சக்ஷைமக்திரங்கள் தெலுங் கெல், எலிகடிக்கு யக்த்ரம்.

காட்டேரிக் கட்டு தெலுங்கில். இவையாவும் கலக்து கட்டி யாக இருக்கின் றன.

Remarks:-

मात्रकेयं प्राचीना कीटविद्धा झझरिता विशीर्णपता च ॥

#### ॥ नानामन्त्राः ॥

#### NANAMANTRAH

நாநாமந்திரங்கள் (வீரபத்திர மந்திராதிகள்)

Supplemental No. 1042. Burnell's No. 12281. Substance—Palm leaf. No. of leaves—28. Script—Tamil & Grantha. No. of Granthas—400. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

நூராயிரங்கோடி சர்திரப் பிறகாசமும், நூராயிரங்கோடி ஆதித்தப் பிறகாசமும்.

End:

பாக்கியலக்ஷமி சறவசீவ தயாபரி சறுவ லோக நாயகி அலங்கிறுத காரணி சத்தியமாதங்கி ஒம் நம பகவதே.

Colophon: Nil.

Subject:

வீரபத்திர மக்திரம், வைத்தியம், புவகேசுவரீ மக்திரம், கட்டு மக்திரம், புழு உதிர மக்திரம், யக்திரம், சாமுண்டா மக்திரம் முதலியவை, விஷா திஹாப் பிரயோகம், வெட்கைக்கு மருக்கு, முன்படைப்பான் பின்படைப்பானுக்கு மருக்கு, மோஹினி மர்திரம், ஷண்முக மர்திரம், யர்திரம், வைத்தியம், தேவி மர்திரம், முத்துக்குமரஸ்வாமி மர்திரம், யர்திரங்கள்.

## ॥ यन्त्राणि ॥ YANTRĀNI

யக்தாங்கள்

Supplemental No. 1043. Burnell's No. 12282. Substance—Palm leaf. No. of leaves—13. Script—Not Known. No. of Granthas—?

Remarks:-

मारुकेयसितप्राचीना कीटविद्धा झझीरिता च किचित्पत्रभागा नष्टाः । छिपिभीषा वा न ज्ञायते ॥

# ॥ नानामन्त्राः (मानसोक्षासादयः)॥ NĀNĀMANTRĀH

நாகாமக் திரங்கள்

Supplemental No 1044. Burnell's No. 12283. Substance—Palm leaf. No. of leaves—37. Script—Telugu. No. of Granthas—900. Incomplete.

Author - सुरेश्वराचार्यादयः।

Beginning:

... ण्यमून्याहुः प्रणवस्थानपण्डिताः । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥

End:

इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी सन्ध्यासु सर्वदा । समस्यसेदिहासुत्र भोगानासक्तधीस्सुधीः ॥ Colophon:

इति श्रीसुरेश्वराचार्यविरचितं पञ्चीकरणवार्तिकं समाप्तम् ॥

Subject:

Leaves 1—8 मानसोझासाभिख्यायां दक्षिणामूर्तिस्तोत्रव्याख्यायां । 1—5 उझासाः ॥ प्रतिपत्रं भागार्धं नष्टं ।

1-8 आलंकारिकमन्थः । प्रतिपत्रं भागार्धं नष्टं ।

1-6 वेदान्तविषयाः।

Do

1-12 धर्मशास्त्रविषयाः । प्रतिपत्रं भागे। नष्टः ।

1-3 सुरेश्वराचार्यविरचिते पञ्चीकरणवार्तिके 21-62 श्लोकाः । प्रतिपत्रं कियानिव भागो नष्टः ॥

Remarks:-

मातृकेयं अतिप्राचीना कीटविद्धा झझरिता च । प्रायेण प्रतिपत्र-मधौंशो नष्टः । मातृकेयं न मन्त्रशास्त्रान्तर्गता भवितुमहिति ॥

#### ॥ अरवमेधयाजमानमन्त्रानुक्रमणिका ॥

### **AŚVAMEDHAYĀJAMĀNAMANTRANUKRAMANIKĀ**

அச்வமேதயாஜமாக மக்த்ரானுக்ரமணிகை

Supplemental No. 1045. Burnell's No. 12284. Substance—Palm leaf. No. of leaves—78. Script—Grantha. No. of Granthas—1250. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अश्वमेधयाजमानमन्त्रा लिख्यन्ते । आहितः साग्रहिणीष्टिः । अग्नि गृण्हामीत्यादि पूर्ववत् ॥

End:

क्षत्रियस्य द्वौ समुद्रावित्यादि २०। वयस्परि ... ... आपन्त्वाग्न इत्यादि । आग्निकमन्त्राश्च ॥

Colophon:

आश्वमेबस्संपूर्णः ॥ [in leaf No. 37]

Subject:

Leaves 24-37+1=15 अश्वमेधयाजमानमन्त्रानुक्रमणिका ।

1-4 गवामयनयाजमानमन्त्राः।

4-7=3 उपसर्गिणामयनम् ।

1+1=2 आदित्यानां विश्वसृजां चायनम् ।

1-17 राजसूययाजमानमन्त्राः।

1-4 चितिस्तोमादयः।

1-17 सौमिकयाजमानादिमन्त्राः।

1-11 अश्वमेधराजसूयमन्त्रव्याख्या ।

1-4 षोडशिन्यादिन्याख्या ।

\_1 सुमतिशतकभागः (आन्ध्री)

78

Remarks:-

मातृकेयं नातिप्राचीना कीटविद्धा च ॥

#### ॥ कामकलाविलासः॥

#### KAMAKALAVILASAH

காமகலாவிலாஸம்

Supplemental No. 1046, Bundle No. 6. J. L. old No. 3/404. Substance—Paper. Sheets—9. Script—Devanägarī. No. of Granthas—85. Complete.

Author - पुण्यानन्दः।

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ॥

सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविलोकनोयुक्तः।

अन्तर्लीनविमर्शः पातु महेशः प्रकाशमात्रतनुः ॥ १ ॥

End:

चिन्तातरङ्गतरलस्तृष्णासलिलः प्रपश्चवाराशिः।

यदनुग्रहेण तीर्णस्तस्मै श्रीनाथदेश(शि)काय नमः ॥ ५५ ॥

Colophon:

इति कामकलाविलासस्समाप्तः ॥ श्रीसांबसदाशिवार्पणमस्तु ॥

Subject:

कामकलाविलासाख्या देवीस्तुतिः ॥

Remarks:-

मातृकेयं किञ्चिदिव कीटविद्धा !!

# ॥ नित्यापोडशिकार्णवः ॥ NITYASODASIKARNAVAH

**நீத்யாஷோட**சீகார்ணவம்

Supplemental No. 1047. Bundle No. 6. J. L. old No. 43/405. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—500. Complete. 1—5 Paṭalās.

Author— शिवपावितीसंवादात्मकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अविश्वमस्तु ॥ गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीं शशिरूपिणीम् । देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम् ॥

End:

करणेन्द्रियचक्रस्थां देवीं संविश्व[तस्व]रूपिणीम् । विश्वाहंस्तुतिपुष्पस्तु पूजयेत्सर्विसिद्धये ।।

Colophon:

इति श्रीमद्वामकेश्वरतन्त्रे नित्याषोडशिकार्णवे जपविधानं नाम पञ्चमः पटलः ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Subject :

चक्रपूजाविधिः । प्रयोगाः । मुद्रालक्षणानि । विद्याव्याप्ति-दर्शनं । जपविधिश्चेति क्रमेण पटलपञ्चकगता विषयाः ॥

Remarks:—
मात्रकायाः प्रान्तभागः किञ्चिदिव मूषकजग्धः । स्थितिस्तु
समीचीना ॥

## ॥ सुण्डमालातन्त्रम् ॥ MUNDAMĀLĀTANTRAM

முண்டமாலாதந்த்ரம்

Supplemental No. 1048. Bundle No. 6. J L. old No. 7/408. Substance—Paper Sheets—8. Script—Devauāgarī. No. of Granthas—220. Complete. 1—6 Paṭalas

Author— शिवाशिवसंवादात्मकः।

Beginning:

ओं नमश्राण्डकायै।।

सर्वानन्दमयीं नित्यां सर्वाम्नायनमस्कृताम् । सर्वेसिद्धित्रदा(दां) देवीं नमामि परमेश्वरीम् ॥

End:

इहलोके सुखं सर्व देवीगणमतोन्यतः । गोप्तव्यं तत्प्रयत्नेन यस्मै कस्मै न विन्यसेत् ॥

Colophon:

इति मुण्डमालातन्त्रे षष्ठः पटलः ॥

Subject:

उपोद्धातः । अक्षमालादिमालालक्षणानि । आसनफर्ळ । सिद्धिक्रमः फलानि च । दीक्षापुरश्चर्यादयः । कालीअष्टाक्षरमन्त्रः,
पुरश्चर्याविधिः फल्लं च । इति क्रमेण षट्पटलगता
विषयाः । प्रन्थोऽयं पाषण्डमार्गिणामेव आचारं वोधयति,
न तु वैदिकमार्गिणाम् ।

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

#### ॥ पश्चमीस्तवराजः ॥

## PANCAMISTAVARAJAH

பஞ்சமீஸ்தவராஜம்

Supplemental No. 1049. Bundle No. 6. J. L. old No. 8/409. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—150. Complete.

Author - रुद्रयामळान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम् । शिरमा योगपीठस्थं मुक्तिकार्यार्थसिद्धये ॥

End:

साधकानां हितार्थाय सर्वसिद्धिकरं परम् । तत्सर्वं शंभुना प्रोक्तं आचार्थेणैव कीर्तितम् ।।

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामले बहुरूपाष्टकप्रस्तारे शतसहस्रकोटिविस्तारे पञ्चमीस्तवराजस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

देव्यावरणदेवतादिभिः रक्षाप्रार्थनरूपोऽयं स्तवराजः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः।

## ॥ नृसिह्ममन्त्रकल्पः ॥ NRSIMHAMANTRAKALPAH

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரகல்பம்

Supplemental No. 1050. Bundle No. 6. J. L.old No. 9/410 Substance—Paper. Sheets—16. Script—Devanàgarì. No of Granthas—320. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं उग्रं॰पाद। ओं ज्यलं॰गुह्य। ओं नृत्तिं॰हृदि। ओं मृत्यु॰ मुखे। ओं उंग्र॰ नृतिं॰ मृप्ति।

End:

सकलपुरुषार्थप्रदातृत्वं च योज्य तत्तत्कर्मानुगुण्येन जेपत् ॥

Colophon:

एवं मन्त्रराजप्रयोगस्समाप्तः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिद्धार्पणमस्तु ॥
Subject:

स्थिति, तार, माया, रमा, अनन्त, नारासिह्यन्यासाः । स्थित्यादिषड्भिरसंकुलो न्यासः। पञ्चाक्षर, सुदर्शन, लक्ष्मी, महासुदर्शन,
कृष्ण, गणपित, नृसिह्यमन्त्रैः कल्पितः विभृतिपञ्चराख्यो
न्यासः । पुरश्चर्याजपिविधिः । मानसिकपूजाविधिः ।
मन्त्राक्षरन्यासः । हरिन्यासः। यन्त्रविधिः । प्रयोगाश्च ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना ॥

## ॥ गायत्रीहृदयभ् ॥ GAYATRIHRDAYAM

காயத்ரீஹ்ரு தயம்

Supplemental No. 1051. Bundle No. 6. J. L old No. 13/414. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—12. Incomplete. Author—?

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥

अथ गायत्रीहृदयं लिख्यते । नमस्कृत्य भगवान्याज्ञवल्क्यः स्वयंश्चं परिपृच्छति । End:

किं सत्यं। किं तत्। किं सवितुः। किं वरेण्यं। किं भर्गः। एतेषामसे + + + ।।

Colophon: Nil.

Subject:

गायत्रीहृद्यभागः ॥

Remarks:-

नातिदूषिता मातृका प्राचीना च।।

# ॥ दक्षिणाम् तिमन्त्रः ॥ DAKSINAMÜRTIMANTRAH

தக்ஷிணுமர்த்திமர்த்ரம்

Supplemental No. 1)52. Bundle No. 6. J. L. old No. 14/415. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanägarī. No. of Granthas—25. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

ओं नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा।।

End:

सकलहीं कूर्परयोः । सौः बाह्वोः । ऐ कक्षवोः । क्वीं स्कन्धः योः । हीं कण्ठे । श्रीं हिदि । इति मूलविद्यान्यासः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासोपेतः दक्षिणामृर्तिमन्त्रः, महाषोडशीन्यासश्च ॥

Remarks:-

मात्रकेयं प्राचीना किञ्चिदिव नष्टप्रान्तभागा च ॥

## ॥ **देवीकवचम्** ॥ DEVĪKAVACAM

#### தேவீகவசம்

Supplemental No. 1053. Bundle No. 6. J. L. old No. 16/417.

Substance — Paper. Streets — 5 — 8 = 4 + 15 & 16 = 2 - 6.

Script — Devanagari. No. of Granthas — 30 + 15 = 45. Incomplete. Author — Nil.

Beginning:

... · काली च पृष्ठवंशे धनुर्धरा । नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकुवरी ॥

End:

कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाई तेन मंतिदम् । उपविष्टी कथाः काश्विचक्रतुर्वेश्यपा + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

देवीकवचभागः । देवीमाहात्म्यभागश्च ॥

Remarks:-

समीचीना मातृका ॥

# ॥ देवीप्रस्तारसहस्राक्षरीमन्त्रः ॥ DEVĪPRASTĀRASAHASRĀKSARĪMANTRAH

தேவீப்ரஸ்தாரஸஹஸ்ராக்ஷரிமக்த்ரம்

Supplemental No. 1054. Bundle No. 6. J. L. old No. 17/418. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanägari. No. of Granthas—35. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अथ प्रस्तारसद्दस्राक्षरी लिख्यते ॥

End:

ओं नमस्ते ललिते लावण्यरूपे मादिराक्षि महारूपे + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्णः देवीप्रस्तारसहस्राक्षरीमालामन्त्रः ।

Remarks:-

नातिदुष्टा मात्का ॥

# ॥ श्रीविद्यामन्त्रार्थः ॥ ŚRĪVIDYĀMANTRĀRTHAH

ஸ்ரீவித்யாமக்த்ரார்த்தம்

Supplemental No. 1055. Bundle No. 5 J. L. old No 19/420. Substance Paper. Sheets—22. Script—Devanagari. No. of Granthas—100. Complete.

Author - शिवाये शिवोपदिष्टम् ॥

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ देव्युवाच--देवादिदेव सर्वज्ञ दिव्यमङ्गलविग्रह । त्वद्वकत्रवारिजस्नावि मधु मां मदयत्यलम् ॥

End:

तस्माद्यः प्रीणयेत्रित्यं येन केनाप्युपायतः । विद्याज्ञानरहस्यज्ञं स भोगान्मुक्तिमाप्नुयात् ॥

Colophon:

इति श्रीचन्द्रज्ञानागमे सारसङ्ग्रहरहस्य श्रीविद्यामन्त्रार्थप्रतिपादकं नाम पञ्चद्राः पटलः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिद्धापेणमस्तु ॥ श्रीलिलिताम्बापेणमस्तु ॥

Subject :

प्रन्थेऽस्मिन् ।—54 श्लोकाः देवीतत्वावबोधकाः । ततो मन्त्रार्थः फुळश्रुतिश्च ॥

Remarks :-

प्राचीनेयं मातृका । अन्तिमे पत्रद्वितये किञ्चिदिव प्रान्तभागो नष्टः । प्रतिपत्रं एकस्मिन्नेव पुटे विश्विष्वितं । अतः पत्र-संख्या ११ इत्येव निर्दिष्टा भवति ॥

# ॥ षष्टीदेवीवतानुष्टानविधिः ॥ SASTĪDEVĪVRATĀNUSTHĀNAVIDHIH

ஷஷ்டீதேவீவ்ரதாநுஷ்டானவிதி

Supplemental No. 1056. Bundle No. 6. J. L. old No. 21/422. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagarī. No. of Granthas—35. Complete.

Author - नारायणेन नारदायोपदिष्टः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

नारद उवाच--अनेकासां च देवीनां श्रुतमाख्यातम् । अन्यासां चरितं ब्रह्मन् वद वेदविदां वर ॥

End:

गुद्यातिगुद्यगोप्ता(प्त्री)त्वं इति मन्त्रेण देवीदक्षिणकरे निवेद-येत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

मृतवन्ध्यादोषहरषष्ठीदेवीत्रतातुष्ठानविधिः । कथाभागस्तु नष्टो भाति ॥

Remarks:-

मातृकेयं समीचीना ॥

# ॥ त्रिपुरसुन्दरी आवरणपूजा ॥ TRIPURASUNDARĪ AVARANAPŪJĀ

திரிபுாஸ**ு**ந்தரிஆவரணபூஜை

Supplemental No. 1057. Bundle No. 6. J. L. old No. 22/423. Substance—Paper. Sheets—60—63=4+68 & 69=2=6. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—100. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

पञ्चबाणेश्वरीकल्पलतांबा श्री० ४ मूलं।

End:

शं शक्तिशक्तिश्री० दं दण्डशः ४शं शङ्खशः ४खं खद्गशः ४पं पाशशः

Colophon: Nil.

Subject:

आद्यन्तहीनः देवीआवरणपूजाभागः, अनुपयुक्तश्च ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना । कस्यापि प्रन्थस्यायं भागो भाति ॥

# ॥ देव्याम्नायदेवतामन्त्राः ॥ DEVYAMNAYADEVATAMANTRAH

தேவ்யாம்நாயதேவதா மந்திரங்கள்

Supplemental No. 1058. Bundle No. 6. J. L. old No. 23/424. Substance—Paper. Sheets - 26-30=5+33 & 34=2+1=8. Script—Devanagari. No. of Granthas—100. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

अथोत्तराम्नाय उच्यते--

तुरीयांबा महार्घा च अश्वाह्मदा तथैव च । मिश्रांबा च तथा देवी श्रीमद्वाग्वादिनी तथा ॥

End:

षडङ्गन्यासं विधाय वक्ष्यमाणरूपं देवं हृदये ध्यात्वा न्यसेत्।।

Colophon:

त्रिपुरास्विकायाः उत्तरास्राय ऊर्ध्वास्राय देवतामन्त्राः ॥

Remarks :--

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना ॥

#### ॥ प्रत्यद्गिरामन्त्राः ॥

#### PRATYNGIRAMANTRAH

ப்ரத்யங்கிராமந்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1059. Bundle No. 6. J. L. old No. 24/425 & 26/427/(2 Mss.) Substance — Paper. Sheets — Each 2. Script—Devanagani. No. of Granthas—32, 6. Incomplete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीप्रत्यङ्गिरामालामन्त्रस्य अङ्गिरा ऋ० अनुष्टुप्० अथर्वणभद्रकाली दे० ॥

End:

क्षिप्रं कृत्ये निवर्तस्व कर्तुरेव गृहान्प्रति । पश्ंश्रेवास्य ना + + + + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रथममात्कायां चत्वारिशद्भरप्रत्यिङ्गरामाला नारायणाष्टाक्षर-

सूर्याष्ट्राक्षरश्रीबीजोपेतसुदर्शनषडश्लेरः प्रथमः प्रत्यिङ्गरा-भन्तः । चतुर्नवत्यक्षरप्रत्यिङ्गरामालामन्तः । चत्वारिंश-त्संख्याकानां ऋचां प्रतीकमात्रं । प्रत्यंगिराऋचां आदिम-षट्कं च । तत्र च षष्ठी ऋगसमाप्ता च । मातृकान्तरे तु कृष्णमन्त्रन्यासैकदेशः ॥

# ॥ लक्ष्मीनृसिह्मसपर्यापद्धतिः ॥ LAKSMINRSIMHASAPARYAPADDHATIH

லக்ஷ் மீர் ருஸிம் ஹஸ்பர்யாபத்ததி

Supplemental No. 1060. Bundle No. 6. J L. old No. 27/428.

Substance — Paper. Sheets—1—33 & 41=34. Script
— Devanāgarī. No. of Granthus—425. Incomplete.

Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिद्धाय नमः ॥

यत्रामाऽकोंद्यध्वस्ता मायामोहतमस्विनी । कल्पान्तेष्वपि नोदेति तं नृसिह्ममहं भजे ॥

End:

जन्मदिने युगादिषु पूजाजपादि विशेषतः कुर्यात्। मनत्र-सिद्धिपूर्वकं स्वाभीष्टसिद्धार्थं कुर्यात्।।

Colophon:

श्रीलक्ष्मीनृसिद्धार्चनपद्धतिः संपूर्णा ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिद्धार्पणमस्तु॥ Subject:

मृसिह्मप्रातस्सरणम् । मानसिकस्नानविधिः । तीर्थस्नानविधिः । पुण्ट्रविधिः । नृसिह्मसन्ध्याविधिः । तत्रावरणतपणम् । भूभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाः। अजपासमपणं । मातृका, केशवादि,

मायारमाक(मबीजन्यासाः। वह्नभागणपतिमन्तः। प्रहन्यासः। प्रपञ्चयागविधिः। अक्षरन्यासादिषोडशन्यासाः । अन्तर्याग-विधिः। साङ्गसाष्टावरणनृसिद्धपूजाविधिः। एकाक्षरानुष्टु-भयोर्जपविधिः। अङ्गदेवतामन्त्राः। तेषां जपविधिः। औपनिषदा द्वात्रिंशत्रमस्कारमन्त्राश्च॥ ३३ पत्रे समार्च्धे नृसिद्धसामरइस्यार्थप्रकाशनाख्ये विषये ३4—40 पत्रात्मको भागो नष्टः॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राक्तनी समीचीना च॥

## ॥ नारायणहृदयम् ॥ NARAYANAHRDAYAM

நாராயணஹருதயம்

Supplemental No. 1061. Bundle No. 6. J. L. old No. 3/467. Substance—Paper. Sheets—17. Script —Devanagari. No. of Granthas—255. Complete.

Anthor - अथर्वणरहंस्ये।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ततो मूलमन्त्रेण षट्त्रिंश्चत् प्राणायामं कृत्वा ॥ अस्य श्रीनारायणहृदयस्तात्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः॥

End:

ध्याये छक्ष्मी प्रहसित मुखी कोटिबाल किमासां विद्युद्वणीम्बरवरधरां भूषणाढ्यां सुशोभाम् । बीजापूरं सरसिजयुगं विश्रतीं स्वर्णपातं भन्नी युक्तां मुहुरभयदां मह्यमप्यच्युता श्रीः ॥

Colophon:

इति श्रीअथर्वणरहस्ये आद्यादि श्रीमहालक्ष्मीहृद्यस्तोत्रं

संपूर्णम् ॥ इदं पुस्तकं विश्वनाथभट्टेन छिखितं स्वार्थं परार्थं च ॥

Subject :

नारायणहृद्यं लक्ष्मीहृद्यं च ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना नातिदुष्टा च।

## ॥ शनैश्चरस्तोत्रम् ॥ ŚANAIŚCARASTOTRAM

சகைச்சாஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1062. Bundle No. 6. J. L. old No. 7/471 Substance - Paper. Sheets - 5. Script - Devanagari. No. of Granthas - 100. Complete.

Author - स्कान्दे काशीखण्डे दशरथकृतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशनैश्वरस्तोत्रमन्त्रस्य । कश्यय ऋषिः । अतुष्टुप् छन्दः ।

End:

य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणाम्। यः पठेत् श्रद्धया युक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्॥

Colophon:

इति शानिकवचं संपूर्णम् ॥ श्रीरस्तु ॥

Subject :

शनैश्वरस्तोत्रं शनैश्वरकवचं च ॥

Remarks:-

प्राक्तनी मातृका । कचित् पत्रभागः विषयश्च कृमिजग्धः ॥

### ॥ नृसिह्ममालायन्तः ॥

#### NRSIMHAMĀLĀMANTRAH

ந்ருஸிம்ஹமாலாமந்த்ரம்

Supplemental No. 1033. Bundle No. 6. J L. old No. 8/472. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanagari. No. of Granthas—190. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ गुरुभ्यो नमः ॥ लक्ष्मीनृसिद्धाय नमः ॥ श्रीहयग्रीवाय नमः ॥ श्रीनृसिद्धा-भक्तप्रह्लादादिभ्यो नमः ॥ मातापितृभ्यां नमः ॥ अस्य श्रीनृसिद्धायुताक्षरमन्त्रराजस्य । कपिलभगवानृषिः । अति-जगती छन्दः ॥

End:

विचिन्तय विचिन्तय उच्छोषय उच्छोषय हन हन हत हत पच पच संहारय संहा + + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असमत्रो नृसिद्धायुताक्षरमालामन्त्रः ॥

Remarks:-

प्राक्तनी मातृका । 1-12 पत्रेषु प्रान्तभागी मूषकभक्षणेन नष्टः ॥

## ॥ ऋणहराङ्गारकमन्त्रप्रयोगः॥

#### RNAHARANGARAKAMANTRAPRAYOGAH

ருணஹா அங்காரக மந்த்ரப்ரயோகம்

Supplemental No. 1064. Bundle No. 6. J. L. old No. 11/475. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—40. Complete.

Author - मन्त्रमहोद्धेखद्धृतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ वच्मि धरास् नुमन्त्रं धनसुतप्रदम् ।

End:

अङ्गारकाय विद्यहे शक्तिहस्ताय धीमहि। तन्नो भौमः प्रचोदयात्॥

Colophon:

मन्त्रमहोद्धौ अङ्गारकविधानम् ॥

Subject :

अङ्गारकषडक्षरमन्त्रः । सिद्धिक्रमः । पुत्रद्प्रयोगः । ऋणहरप्रयोगः यन्त्रं च ॥

Remarks :-

मातृकेथं नातिसमीचीना । पत्रप्रान्ते मूषकभक्षणेन कियानिव भागो नष्टश्च ॥

# ॥ करवीरलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ KARAVĪRALAKSMĪSAHASRANĀMASTOTRAM

காவீரலக்ஷமீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplementa! No. 1065. Bundle No. 6. J L. eld No. 14/477. Substance—Paper. Sheets—1-9. Script—Devanagarī No. of Granthas—110. Incomplete.

Author- मार्कण्डेयोक्तम् (पाद्मे करवीरखण्डे )।

Beginning:

श्रीमहागणपतये नमः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिक्षाय नमः॥ श्रीपरदेवतायै नमः॥

अस्य श्रीकरवीरवासिनीमहालक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्नमन्त्रस्य नारायण ऋषिः ॥ End:

भावना वासना वित्तिः प्रकृतिः कमलाऽमला ॥

Colophon:

इति, श्रीपद्मपुराणे करवीरकाण्डे करवीरमाहात्म्ये श्रीनारद-मार्कण्डेयसंवादे महालक्ष्मीस्वरूपदर्शनं नाम विंशोध्यायः ।

Subject:

करवीरपुरवासिनीमहालक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रं पूर्वपीठिकोपेतम् ॥

Remarks: -

समीचीना स्थिति: ।

# ॥ शुद्धशक्तिमालामन्त्रादयः॥ SUDDHASAKTIMĀLĀMANTRĀDAYAH

சுத்தசக்திமாலாமக்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 1066. Bundle No. 6. J. L. old No. 24/487. Substance—Paper. Sheets—62. (In Total) Script—Devanāgarī. No. of Granthas—400. Incomplete. Author—Nil. Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ऐं हीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दिर हृदयेदेवि शिरोदेवि शिखादेवि इत्यादि०

End:

एवं कृते स्थित्यन्तता सृष्ट्यन्तता संहारान्तता भवतीत्याहुः॥ अत्र यथागुरूपदेशं कार्यमिति॥

Colophon: Nil.

Subject:

शुद्धशक्तिमालामन्त्रः पञ्चदशीमन्त्राक्षरोत्थाः पञ्चदशमाला-मन्त्राश्च । तारोपनिषद्भागः । नृसिह्मपूजाविधिभागः । शैवमानसिकस्नानविधिः । शैवसन्ध्याभागः । शैवपीठपूजा आवरणपूजाभागश्च । शैवोपनिषद्भागः आद्यन्तद्दीनः । अथर्वणभद्रकालीमन्त्रः । श्रीविद्याषोडशीमन्त्रः । देवीविषयः । ध्विनमन्त्रः । पञ्चपञ्चाशत्संख्याकाः प्रत्याङ्गराऋचः । प्राणप्रतिष्ठाविधिः । मातृकान्यासाः । इति चतुर्दशविषयः संघातात्मकः प्रतिविषयं पत्रसंख्याभेदाळ्यश्च पत्रगुच्छः ॥ अस्यां मातृकायां मन्त्राः केवलं समग्राः, अन्ये विषया असमग्राः ।

Remarks:-

मातृकायास्थितिस्समीचीना । पत्नाणां प्रायेण आकारसाम्येऽपि प्रतिविषयं अक्षरविन्यासो भिन्नो दृश्यते ॥

# ॥ श्रीविद्यार्चनचिन्द्रका ॥ ŚRĪVIDYĀRCANACANDRIKĀ

ஸ்ரீவித்யார்சாசந்த்ரிகை

Supplemental No. 1067. Bundle No. 6. J. L. old No. 28/491.

Substance—Paper. Sheets—5. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—160. Complete.

Author— काशिनाथ:

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुभ्यो नमः । नत्वा श्रीदक्षिणामूर्ति पि(त)रै। च गजाननम् । क्रियते काशिनाथेन श्रीविद्यार्चनचन्द्रिका ॥

End:

तदन्ते तन्मयो भूत्वा यथाशक्ति जपेन्मनुम् । तज्जपं सर्वसंपत्त्यै देवतायै निवेद्येत् ॥

Colophon:

इति श्रीविद्यार्चनचन्द्रिकायां गुरुध्यानादिमूलविद्यान्यासः विधानाख्यः प्रथमः पटलः ॥ Subject:

श्रोविद्यापूजाविधिः ॥

Remarks :-

नातिदुष्टा मातृका ॥

## ॥ मातृकान्यासाः॥ MATRKANYASAH

மாத்ருகாக்யாஸங்கள்

Supplemental No. 1068. Bundie No. 6. J. L. old No. 29/492. Substance—Paper. Sheets—13. Script—Devanāgarī. No. of Granthas-260. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्व स्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिक्षाय नमः ॥ श्रीरस्तु ॥ तिथ्यादि संकीर्त्य जगांगभूशुद्धचादिकं करिष्ये इति ॥

End:

हं नमः । हृद्यादि वामपादे । छं नमः हृदादि नाभौ । क्षं नमः हृदादि मुखे ॥

Colophon:

इति बहिमीतृकान्यासः ॥

Subject:

भूशुद्धिभूतशुद्धिपाणप्रतिष्टाविवयस्सविशेषाः । सृष्टिस्थितिसंहारा-न्तर्वहिर्मातृकान्यासाः ॥

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना । आद्यन्तपत्नाणि कीटनग्धानि च ॥

### ॥ मातृकान्यासाः ॥ MATRKANYASAH

மாத்ருகாக்யாஸங்கள்

Supplemental No. 1069. Bundle No. 6. J. L. old No. 31/494. Substance—Paper. Sheets—S. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीदत्तात्रेयानन्दनाथगुरुपरब्रह्मणे नमः ॥ बिन्दुयुक्तमातृका-न्य।सः ॥ ऋष्यादिकरषडङ्गं पूर्ववत् ॥

End:

पञ्चदश्रतक्षकोटिभेददुर्गादिपञ्चदशाक्षरा० पञ्चदश्रकोटी-

Colophon:

इति मूर्तिन्यासः ॥

Subject:

विन्दुविसर्गहलेखाश्रीबीजकामवीजयुतमात्रकान्यासाः । बाला-संपुटितपरासंपुटितमात्रकान्यासौ । श्रीविद्यायुक्त हंसयुक्त-मात्रकान्यासौ । भुवनमूर्तिमन्त्रन्यासाः । अन्तिमो मन्त्रन्यासः केवलमसमाप्तः ॥

Remarks:-

मात्केयं प्राचीना किञ्चिदिव नष्टप्रान्तभागा च ॥

# ॥ देवीनवावरणपूजाभागः ॥ DEVĪNAVĀVARAŅAPŪJĀBHĀGAH

தேவீருவாவாணபூஜாபாகம்

Supplemental No. 1070 Bundle No. 6. J. L. old No. 35/498. Substance—Paper. Sheets—64—67 = 4. Script—Devanagari. No. of Granthas—25. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

ठाय दिव्यश्री० इत्युत्तराः ॥ अथ चतुस्समयपूजा ॥ त्रिकोणांग्रे ४ ऐं क्लीं सौः ओं नमः + ॥

End:

४ मखफरये महाचनड ॐ गएक फद् ऊर्ध्वाम्नाय स + ॥ Colophon: Nil.

Subject:

श्रीचऋपूजाविधौ मध्ये कश्चन भागः ॥

Remarks :-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना । कस्यापि प्रन्थस्य अत्यस्पभागात्मि-केयमित्यते।ऽनुपयुक्ता ॥

## ॥ दत्तात्रेयमन्त्रः॥ DATTATREYAMANTRAH

தத்தாத்பேய மக்திரம்

Supplemental No. 1071. Bundle No. 6 J. L. old No. 38/501. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Grantias—10. Complete.

Author - भविष्योत्तरपुराणे।

Beginning:

श्रीशिवादिगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीदत्तात्रेयमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । श्रीदत्तात्रेयो देवता ।

End:

श्रीकामं पुत्रवान् लोके ज्ञानवान् ब्रह्मतेजसे। राजवश्यकरं कीर्ति यः पठे स चिरंजिवी॥

Colophon:

इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे सनत्कुमारधत्रिसंवादे दत्तात्रयरहस्य-नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ दत्तात्रयार्पणमस्त ॥ Subject:

न्यासाद्येपतः दत्तत्वयिश्वरादक्षरमन्त्रः ॥

Remarks :-

प्राचीना समीचीना चेयं मातृका ॥

# ।। अङ्गारककवचभागः ।। ANGĀRAKAKAVACABHĀGAH

அங்காரககவசபாகம்

Supplemental No 1072. Bundle No. 6. J. L. old No. 42/505. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—9. 1ncomplete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीअङ्गारककवचस्तोत्रमन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः । गायत्री छन्दः ॥

End:

सर्वरोगहरं चैव सर्वसंपत्त्रदं शुभम्। धुक्तिमुक्ति + + + + + ॥

Colophon: Nil-

Subject:

असंपूर्ण अङ्गारककवचम् ॥

Remarks : -

प्राक्तनीयं मातृका नातिदुष्टा च ॥

## ॥ त्रिपुरसुन्दरीनवावरणपूजाविधिः ॥

## TRIPURASUNDARĪNAVĀVARANAPŪJĀVIDHIH

திரிபுரஸுந்தரி நவாவரணபூஜாவிதி Supplemental No. 1073. Bundle No. 6, J. L. old No. 46/509. Substance—Paper. Sheets—27—45 & 47=20. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—180. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

र्श्येत् । ततः मूलं । श्रीलिलिताश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि नम इति वामकरतत्वमुद्रासन्दिष्टद्वितीयशकलं गृहीत्वा विशेषार्ध्यविन्दुसहपतितैः दक्षकरगृहीतकुसुमाक्षतैः विभिन्सन्तर्पयेत् ॥

End:

अथ यथाशक्ति सुवासिन्यादित्राह्मणांश्व मोजइत्वा खयं सुझी-तेति शिवस् ॥ श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी प्रियताम् ॥ एरण्ड-पुरवासिश्रीपश्चजनपश्चास्येनालिखदिदं विजयमिथुन ५ ॥

Colophon: Nil. Natural Management

Subject:

भारतकायामस्यां आवरणपूजातमको भागः कुलामृतपानान्तः समग्रो
भवति । पूजारंभादिः आवरणपूजायाः पूर्वतनो भागः, अन्ते
उपसंहोरे कियानिव भागश्च नष्टः ।।

Remarks :--

मातृकायास्थितिस्समीचीना ॥

#### ॥ सुब्रह्मण्यकवचम् ॥

#### SUBRAHMANYAKAVACAM

*ஸ*ுப்ரஹீமண்யகவசம்

Supplemental No. 1074. Bundle No. 6. J. L. old No. 57/520. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीसुब्रह्मण्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अमृताकर्षणदक्षिणामृतिंऋषिः। End:

यः पठेत् शृणुयात् भक्तया नित्यं देवस्य सिन्धौ । सर्वान्कामानिह प्राप्तिः(प्य) सोन्ते स्कन्दपुरं त्रजेत् ॥

Colophon:

इति श्रीसुब्रह्मण्यकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

ऋष्याचुपतं सुत्रह्मण्यकवचम् ॥

Remarks :-

समीचोना स्थिति: ॥

# ॥ मङ्गलमूर्तिपूजाविधिः ॥ MANGALAMÜRTIPÜJÄVIDHIH

் மங்களமூர்த்திபூஜாவிதி

Supplemental No. 1075. Bundle No. 6. J. L. old No. 94/557. Substance—Paper. Sheets—10. Script—Devanagari. No. of Granthas—90. Complete.

Author - दिगंबरविराचितः।

Beginning:

श्रीमदिगंबरादिगुरवे नमः ॥ मन्त्रात्मा मन्त्रराजोयं परमात्माऽत्मभूः खयम् । गृद्धश्वरति मन्त्रेषु मन्त्रवीजार्थगर्जितः ॥

End:

अनेन षोडशोपचारपूजे(जने)न भगवान्सर्वात्मकः श्रीमदादि-गुरुद्त्तात्रेयः प्रियताम् ॥ न मम ॥

Colophon:

इति श्रीमहिगम्बरानुविरचितं वज्रपञ्जरकवचस्तोत्रं सर्वज्ञविर-चितं क[व]चस्तोत्रं च संपूर्णम् ॥ Subject :

मंगलमूर्तिपूजाविधि: । दत्तवज्रपञ्जरकवर्च च । वस्तुतस्तु दत्तपूजा-विधिरेव । सङ्गलमूर्तिरिति विनायकस्यैव नाम सुप्रसिद्धं । दत्तात्रेयस्य तु मङ्गलमूर्तिरिति नाम चिन्त्यम् ॥

Remarks: -

प्राचीना मातृका समीचीना च।।

## ॥ लक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥

## LAKSMYASTOTTARASATANAMASTOTRAM

லக்ஷம்யஷ்டோத்தாசதாாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1076, Bundle No. 6. J. L. No.1. (अइहोनम्) Substance—Paper. Sheets—2—4=3 Script—Devanagari. No. of Granthas—25. Complete.

Author- स्कान्दोक्तम्।

Beginning:

अस्य श्रीमहालक्ष्म्यष्टोत्तरशतदिव्यनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य विष्णुऋषिः। श्रीमहालक्ष्मी देवता।

End:

क्षेत्रं देयं धरा देया राज्यं देयं कलतकम् । देयं पुत्रार्थकं देयं नेदमष्टोत्तरं शतम् ॥

Colophon:

इति श्रीस्कान्दे पुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुराशीतिसाहरूयां रत्नकोशे महालक्ष्मीअष्टोत्तर(शत)नामस्तोत्रं संधूर्णम् ॥ व्ययसंवत्सर फाल्गुनवद्य ३ यायां राक्षसभुवनकररायेण लिखितमिदं पुस्तकं समाप्तम् ॥

Subject:

ऋष्यादिन्यासफलश्रुत्युपेतं महालक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामस्तात्रं। आदौ श्लोकपञ्चकात्मकपूर्वपीठिकोपेतं प्रथमपंत्रं नष्टम् ॥ Remarks:-

नष्टसाराणि पत्नाणि ॥

## ॥ लक्ष्मीगणपतिमन्त्रः ॥

### LAKSMĪGANAPATIMANTRAH

லக்ஷமீகணபதி மந்த்ரம்

Supplemental No. 1077. Bundle No. 6. J. L. No.2. (अङ्गहीनम्)
Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No.
of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीगणपतिमहामन्त्रस्य गणपति ऋषिः । निचृत्छन्दः ॥

End:

मम श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्धचर्थे जपे विनियोगः ॥

Colophon:

इति लघुगणपतिमन्तः ॥

Subject:

ऋष्याद्युपेतः दशाक्षरः लक्ष्मीगणपतिमन्त्रः । महागणपति-मन्त्रस्य न्यासैकदेशश्च ॥

Remarks:-

कस्यापि प्रन्थस्य अग्रिमपत्रद्वयात्मिकेयं मातृका । प्रथमपतं कीट-भक्षणेन विशीर्णं नष्टविषयकं च

## ॥ वृहस्पतिकवचम् ॥ BRHASPATIKAVACAM

ப்ருஹஸ்ப திகவசம்

Supplemental No. 1078. Bundle No. 6. J. L. No. 3.(अङ्गहानम्)

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्य ईश्वर ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः।

End:

सर्वत्र पूज्यो भवति वाक्पतेहिं प्रसादतः ॥

Colophon:

इति गुरुकवचं संपूर्णम ॥

Subject:

ऋष्याद्येपतं बृहस्पतिकव सम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ सुब्रह्मण्यमन्त्रः॥

#### SUBRAHMANYAMANTRAH

ைப்ரஹீமண்ய மந்த்ரம்

Supplemental No. 1079. Bundle No. 6. J. L. No.4. (अइहोनम्)
Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanāgarī. No.
of Granthas—7. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीसुब्रह्मण्यमन्त्रस्य सनत्कुमारऋषिः अनुष्टुप् छन्दः । सुब्रह्मण्यो देवता ॥

End:

पञ्जीपचारपूजा । ॐ शरवणभव ॥

Colophon : Nil.

Subject:

न्यासाध्येतः सुब्रह्मण्यषद्वश्ररमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ शिवपश्चाक्षरमन्त्रः ॥

## ŚIVAPANCĀKSARAMANTRAH

சிவபஞ்சாக்ஷா மந்தாம்

Supplemental No. 1080. Bundle No. 6.J. L. No. 5 (अइहोनम्)
Substance—Paper. Sheets—9-18=5+27 & 28=2=7.
Script—Davanāgarī. No. of Granthas—38. Incomplete.
Author—Nil.

Beginning:

ल्पयामि । यं वायुतत्वात्मने स्पर्शतन्मात्रात्मकं प्रकृत्यानन्दा-त्मकं धूपं ते कल्पयामि ॥

End:

अनुग्रहः श्यामळकृष्णवर्णं श्रीमन्त्ररूपं परमार्थदायि । वामेह + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

10, 11, पत्रयोः न्यासाद्युपेतः शक्तिपञ्चाक्षरमन्त्रः। पत्रान्तरेषु दु न्यासभागा एव ॥

Remarks:-

समीचौना स्थितिः । कस्यापि प्रन्थस्यायं भागः ॥

#### ॥ ब्रह्मसूत्रभागः॥

#### BRAHMASŪTRABHĀGAH

ப்ரஹீமஸ் ூத்ரபாகம்

Supplemental No. 1081. Bundle No. 6. J. L. No. 6.(अङ्गहीनम्)

Substance—Paper. Sheets -21 & 22 = 2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—12. Incomplete.

Author - व्यासाचार्याः ।

Beginning:

तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ॥ ५ ॥ सप्त गतेविंशेषितत्वाच ॥ ६ ॥

End:

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः ॥ ५ ॥ अश्रुतत्वा-

दिति + 11

Colophon:

इति श्रीकृष्णद्वैपायनकृतबद्धसूत्रे द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

Subject:

ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे 5 सूत्रमारभ्य तृतीयाध्याये प्रथमपादे 6 सूत्रान्तो भागः ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना । ब्रह्मसूत्रप्रनथे पत्रद्वयात्मकोऽयं भागः ॥

## ॥ मातृकान्यासमन्त्रः॥ MÄTRKÁNYÄSAMANTRAH

மாத்ருகாக்யாஸமக்த்ரம்

Supplemental No. 1082. Bundle No. 6. J. L. No. 7(अइहानम्)
Substance—Paper. Sheets—1. Script—Devanagari. No.
of Granthas—2. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ओं अं आं ई ई उं ऊं ऋं ऋं नमः।

End:

ओं क्षं नमः ॥

Colophon: Nil-

Subject:

मातृकान्यासमन्त्राविः।

Remarks :-

#### स्थितिस्समीचीना ॥

# ।। त्रिपुरामालाभागः ।। TRIPURĀMĀLĀBHĀGAH

#### திரிபுராமாலாபாகம்

Supplemental No. 1083. Bundle No. 6. J. L. No. 8(अ案實行中)
Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—25. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ मालामन्त्रः ॥ नमास्त्रिपुरसन्दरि हृदय-देवि शिरोदेवि + ॥

End:

कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वश्वर्य + ॥

Colophon: Nil.

Subject :

असंपूर्णः त्रिपुरामालामन्त्रः।

Remarks:-

समीचीना स्थितिः कीटजग्धा च ॥

and same rule

#### ॥ चिद्रम्बरपञ्चाक्षराद्यः ॥

## CIDAMBARAPANCAKSARADAYAB

சிதம்பாபஞ்சாக்ஷா திகள்

Supplemental No. 1084, Bundle No. 5. J L. No. 9 (अइहानम्) Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसांवसदाशिव प्रसन्त ॥ श्रीगुरुत्रं० ॥

श्रीनटराजाय नमः ॥ अस्य श्रीचिद्म्बरपश्चाक्षरमहामन्त्रस्य । सदाशिवऋषिः ॥

End:

उचाटयोचाटय ओं नमः शिवाय श्रीं पशु हुं फद् स्वाहा ॥

Colophon:

इति श्रीचिदंवरसंमेलनकवर्चं संपूर्णम् ॥

Subject :

न्यासासुपेतः चिदंबरपञ्चाक्षरमन्त्रः । चिदंबरेश्वरित्रपुरसुन्दरी-सम्मेलनकवचम् । पाञ्चपतास्त्रमन्त्रोपेतः चिदंबरप्रयोगमाला-मन्त्रश्च ॥

Remarks: -

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना कचित्कीटजग्धा च ॥

## ॥ नृसिह्यायुताक्षरमन्त्रकल्पः॥

NRSIHMAYUTAKSARAMANTRAKALPAH

ந்ருஸ<u>ிம்ஹாயுதாக்ஷ</u>ாமந்த்ரகல்பம்

Supplemental No. 1085. Bundle No. 6, J. L. No 10. (अंकहोनम्) Substance—Paper. Sheets—8. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—110. Incomplete.

Author - हिरण्यगर्भसंहितायाम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ गुरुभ्यो नमः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥ अयुतार्णमहामन्त्रं मन्त्रराजेश्वरेश्वरम् ।

अनुद्दिश्य सकुज्जप्त्वा नृसिक्षो भवति खयम् ॥

End:

यदष्टकर्मस्वनुषज्यते च पितृप्रसादं कलयेच शीघ्रम् । किमत्र चित्रं भगवत्यनन्ते श्रीगण्डभेरुण्डपतत्रिवर्षे ॥ Colophon:

इति श्रीहिरण्यगर्भसंहितायां नृसिद्धमन्त्रविचारे ब्रह्मनारदसंवादे अयुताक्षरमन्त्रकल्पो नाम पञ्चविशोध्यायः ॥

Subject:

हिरण्यगर्भसंहितोक्तनृसिद्धायुतार्णमन्त्रकल्पः । विशिक्चिकल्पोक्ता-युतार्णमन्त्रकल्पः । असंपूर्णः त्राह्योक्तायुतार्णमन्त्रकल्पश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ उच्छिष्टगणपतिमन्त्रः॥

#### **UCCHISTAGANAPATIMANTRAH**

உச்சீஷ்டகணபதிமக்தாம்

Supplemental No. 1086. Bundle No. 6. J. L. No. 11(अइहोनम्)
Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanāgari. No.
of Granthas—15. Complete.

Author - सिद्धशावरतन्त्रे।

Beginning:

आदौ ओंकारमुचार्य ततो हस्तिमुखाय च । लम्बोदरपदं चैव उच्छिष्टाय महात्मने ॥

End .

विनायकं प्रतिष्ठाप्य तत्समीपे स्वयं नम्रो भूत्वा १०८ जपेत । सा स्वयमेवागच्छति ॥

Colophon:

इति सिद्धशाबरे गणपतिकल्पः ॥

Subject:

उच्छिष्टगणपति 42 अक्षरमन्त्रः । विजयवश्यप्रद्रप्रयोगश्च ॥

Remarks:— समीचीना स्थिति: | तथापि प्रान्तेषु अल्पीयान्भागी नष्टः ॥

### ॥ श्रीविद्यापश्चदशाक्षरीमन्त्रः ॥

## ŚRĪVIDYĀPANCADAŚĀKSARĪMANTRAH

ஸ்ரீவித்யாபஞ்சதசாக்ஷரிமக்த்ரம்

Supplemental No. 1087. Bundle No. 6. J. L. No. 12(अङ्ग्रहीनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanágarī. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणपतिगुरुपरदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीपश्चदशाक्षरीत्रक्षविद्यामहामन्त्रस्य ॥

End:

जपान्ते पुनन्यासः। लिमत्यादि पश्चोषचारान् समर्प्य-गुह्यादिगु०॥

Colophon: Ni!.

Subject:

ऋष्याद्यपेतः श्रीविद्यापञ्चदशाक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:-

मध्ये भम्नं पत्रद्वयं पत्रचतुष्ट्यात्मकं जातम् ।

## ॥ देवीजपविधिः॥

#### DEVIJAPAVIDHIH

தேவீஜபவி தி

Supplemental No. 1088. Bundle No. 6. J. L. No.13(अङ्ग्रहानम्)
Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No.
of Granthas —22. Incomplete Author—Nil

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

तत्र प्रातः कृताह्विकिकयो विविक्ते स्थले स्वासनमास्तीर्य + ॥

End:

इत्थं द्वितीयदिवसादिदशदिनपर्वन्तं कालीपदस्थाने कलादि-दशिवधप्रक्षेपेण + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

समातृकाक्षरो देवीजपविधिः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः । कस्यापि प्रन्थस्य प्रथमद्वितीयपत्रमात्रोऽयं भागः ॥

## ॥ भुवनेश्वरीमन्त्रन्यासः॥

#### BHUVANESVARĪMANTRANYĀSAH

புவகேச்வரிமக்திரக்யாலம்

Supplemental No. 1089. Bundle No. 6. J. L. No. 14. (अङ्गहानम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य मम चतुर्विध-फलपुरुषार्थसिद्धचर्थं लक्ष्मीभ्रवनेश्वरी जपं करिष्ये ॥

End:

वं अमृतात्मिकरेय नैवेद्यं तांबुलं षोडशोपचा + ॥

Colophon : Nil.

Subject:

भुवनेश्वरीमन्त्रस्य न्यासमात्रं ॥

Remarks:-

पत्रद्वयमपि मध्ये खण्डितम् ॥

## ॥ कार्तवीर्यमन्त्रादयः ॥

#### KARTAVĪRYAMANTRĀDAYAH

கார்தவீர்யமக்திரம் முதலியன

Supplemental No. 1090. Bundle No. 6. J. L. No. 15. (अङ्ग्रहीनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीकार्तवीर्यार्जनमहामन्त्रस्य भगवान् दत्तात्रेय ऋषिः।

मम शत्रून् नाशय नाशय औं हीं नमः स्वाहा ॥ यथाश० ततः श्रीस्रक्तं० ततः + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाद्युपेतः कार्तवीर्यार्जुनविंशत्यक्ष्रमन्तः । न्यासाद्युपेतः मृत्युञ्जयमन्तः, प्रत्यिङ्गरामालामन्त्रश्च ॥

Remarks: -

नातिदुष्टा मातृका ॥

## ॥ श्रीरुद्रपदन्यासः॥ ŚRĪRUDRAPADANYĀSAH

ஸ்ரீ ருத்ரபதக்யாஸம்

Supplemental No. 1091. Bundle No. 6.J. L. No.16. (अङ्गहीनम्) Substance—Paper. Sheets—13, 14, 39, 40=4. Script—Devanagari. No. of Granthas-30. Incomplete. Author—Nil.

Beginning;

लावलयुर्तं व्याघाजिनांगं भजे ॥ ऐं हीं श्रीं औं हीं क्हीं सत्वरजस्तमोगुणात्मिकाय + ॥ End:

ऐं हीं श्रीं ओं हीं क्षीं विद्यासिष्ये विवा(व्या)धिने नमः। अ(आ)धारे ऐं + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

बीजषट्कोपेतः आदिमध्यान्तहीनश्च श्रीरुद्रपद्न्यासः ॥

Remarks :-

समीचीना मातृकायाः स्थितिः ॥

#### ॥ अजपाभागः॥

## AJAPABHAGAH

#### அஜபாபாகம்

Supplemental No. 1092. Bundle No. 6 J.L.No. 17 (अङ्ग्रहीनम्) Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagari. No. of Granthas—18. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशशारदागुरुभ्यो नमः ॥ श्रीरस्तु ॥ अथ अजपाविधिः ॥ संक्षेपतः संग्रहः । अत्र श्रीमान् साधकेन्द्रो रात्रिशेषे + ॥

End:

स्वाधिष्ठानचकस्थाय सावित्रीसहिताय ब्रह्मणे ६००० षट् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्ण अजपाजपविधिः ॥

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना ॥

## ॥ कामेश्वरीध्यानम् ॥ KAMESVARIDHYANAM

காமேச்வரீத்யானம்

Supplemental No. 1093. Bundle No. 6. J.L No. 18 (अङ्ग्रहीनम्) Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—10. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीनृतिह्याय नमः ॥ अथ पूर्णध्यानम् ॥ अमृतार्णवमध्याद्यतसुवर्णद्यतिशोभिते ॥ कल्पवृक्षवनान्तस्थे नवमाणिक्यमण्डपे ॥

End:

सन्ध्याकालं ॥ हेमाद्रौ + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

देवीध्यानानि ॥

Remarks : -

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ सन्तानगोपालमन्त्रः॥ SANTĀNAGOPĀLAMANTRAH

ஸந்தாநகோபால மந்த்ரம்

Supplemental No. 1)94. Bundle No. 6. J. L. No. 19(अङ्गहीनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanägarī. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः॥

नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षशिवरूपिणम् । शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिसामर्थ्यसिद्धये ॥ End:

सन्तानगोपालजपेन सन्तानगोपाल(ः) प्रियताम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्युपेतः सन्तानगोपालानुष्ट्रभमन्त्रः ॥

Bemarks:-

सभीचीना स्थितिः॥

## ॥ चामुण्डानवाक्षरमन्त्रः ॥ CAMUNDANAVAKSARAMANTRAH

சாமுண்டாகவாக்ஷாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1095. Bundle No. 6. J. L. No.20 (अङ्ग्रहीनम्)
Substance — Paper. Sheets — 2. Script—Devanagarī. No.
of Granthas—13, Author-Nil. Complete.

Beginning:

अस्य श्रीनवाक्षरीमन्त्रस्य हिरण्यगर्भवासुदेवरुद्रा ऋषयः।

End:

यथाशक्ति जिपत्वा पुनन्यासं कृत्वा देवीं ध्यात्वा समापयेत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्युपेतः चामुण्डानवाक्षरीमन्त्रः ।।

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ महाषोढान्यासः ॥ MAHĀSODHĀNYĀSAH

மஹாஷோடாக்யாஸம்

Supplemental No. 1096. Bundle No. 6. J. L. No. 21(अङ्गहीनम्)

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagarl. No. of Granthas—35. Incomplete. Author—Nil

Beginning:

योनि लिङ्ग धेनु कपाल ज्ञान त्रिश्र्ल पुस्तक वनमालानमस्कार महामुद्रा इति दश मुद्रा विरच्य · · ।।

End:

अथवा निष्कलं ध्यायेत् सचिदानन्दलक्षणम् । सर्वतेजोमयं + + + + + + ॥

Colophon:

Subject:

महाषोढान्यासमहिमा असंपूर्णऋष्यादिध्यानान्तभागश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ <mark>शीतळास्तोत्रम्</mark> ॥ ŚĪTALĀSTOTRAM

சீதளாஸ்தோ*த்*ரம்

Supplemental No. 1097. Bundle No. 6. J.L. No. 22. (அ索託市項) Substance — Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthus—20. Incomplete.

Author- स्कान्दे शिवोपदिष्टम् ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशीतळास्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वरऋषिः ॥

End:

विस्फोटकभयं तस्य कुले घोरं न जायते ॥

Colophon:

(इति )स्कान्दपुराणे शीतळास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

ऋष्यायुपतं शीतळास्तोलम्

Remarks:-

मातृकेर्य अष्टधा संवृता खण्डिता नष्टाष्टमभागा च ॥

# ॥ दीपविधिः॥ DIPAVIDHIH

தீபவிதி

Supplemental No. 1098. Bundle No. 6. J. L. No.23(अइहोनम्)
Substance - Paper. Sheet - 1. Script - Devanagari. No.
of Granthas - 14. Incomplete. Author - Nil.

Beginning:

अशुचिस्पर्शने व्याधि दीपनाशे तु चोरधीः ।

End:

वत्यन्तरं यदा कुर्यात् कार्यं सिध्योद्विलंबतः । नेत्रहीनो भवेत्कर्ता तस्मिन्दीपां + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रज्वित दीपे तैलवर्तिनाशपतनादिसंभवफलनिरूपणम् ॥

Remarks:-

किंसिश्चित् पुराणे संगृहीतस्य दीपविधेः दीपफलस्य च विवरण-रूपस्य भागस्यायं भागः । मातृकायामक्षराणां स्वरूपं प्रायण नष्टम् ॥

# । देव्यावरणपूजाभागः ॥ DEVYÄVARANAPÜJÄBHÄGAH

தேவ்யாவாணபூ ஜாபாகம் Supplemental No. 1099. Bundle No. 6, J. பு. No.24(अक्क्षीनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—50. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

कलशस्थापनविधिः ॥ अथ शुद्धिशोधनं कुर्यात ॥

End:

शक्तिफ॰ आत्ममु॰ वीरयोगिनी दद्यात् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

Remarks :--

त्रिपुरानवावरणपूजाविधौ अल्पीयान् भागः॥

## ॥ शनैश्चरस्तोत्रम् ॥

#### **SANAISCARASTOTRAM**

சகைச்சரஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1100. Bundle No. 6. J. L. No. 25 (अइहोनम् Substance—Paper. Sheat—I. Script—Devanagarī. No. of Granthas—15. Incomplete.

Author - स्कान्दे काशीखण्डे।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीदशरथप्रोक्तमाहामन्तस्य काश्यप ऋषिः।

End:

अथ संचिन्त्य मनसा साहसो पुरुषर्भभः। समादाय धनुर्दिन्यं दि + + + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

द्शरथकृतशनैश्चरस्तोत्रभागः ॥॥

Remarks:-

प्राचीना कीटविद्धा च ॥

5.85 57 510 Lillisten

# ॥ गायत्रीहृदयम् ॥ GAYATRIHRDAYAM

காயத்ரீஹரு தயம்

Supplemental No. 1101. Bundle No. 6. J.L. No. 26 (अङ्ग्हीनम्)
Substance—Paper. Sheets—1—4 & 8=5. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—60. Incomplete.
Author— उपनिषत्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

विश्वामित्र उवाच-

साधु पृष्टं त्वया प्राज्ञ रघुवंशसमुद्भव ।

End:

चत्वारो वेदाश्राधीता भवन्ति । सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति ॥
Colophon: Nil.

Subject :

पबद्धये असंपूर्णं गायत्र्यष्टोत्तरशतनामस्ते। त्रम् । ३, ४, ४, ४, पत्त-त्रयेषु अनादिमध्यान्तं गायत्नीहृदयम् ॥ अग्रिमं पत्रद्वयं केवलं विशीर्णम् ।

Remarks: =

#### ॥ बगलामन्त्रः ॥

## BAGALAMANTRAH

பகளா மக்த்ரம்

Supplemental No. 1102. Bundle No. 6. J. L. No.27(अइहोनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—12. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीपीतांवरदेवतायै नमः ।। अस्य श्रीबगलामस्वीमन्त्रस्य नारद ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । End:

अथ पञ्चोपचारैः संपूज्य गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहा ... ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्यपेतः वगलामुखीमन्त्रः ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना ॥

# ॥ बगलाशापमोचनमन्त्रः ॥ BAGALASAPAMOCANAMANTRAH

பகளாசாபமோசாமர்த்ரம்

Supplemental No. 1103. Bundle No. 6. J. L. No. 28(अङ्ग्रहीनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ बगलाशापोद्धारमन्त्रः ः औं हु हु हीं हुं ऐं हीं ५ क्रीं ८ रुद्रसच्यग्रेण बगलाशापं डत्कीलय उत्कीलय स्वाहा ॥

End:

स्वहा ज्ञान्त्यै स्वधा पुष्टचै नमस्संपदि हेतवे ॥ २० ॥

Colophon: Nil.

Subject:

मन्त्रशापमोचनबगलामन्तः । प्रथितादिमन्त्रदोषाः तत्परिहार-विधिश्च ॥

Remarks:-

मातृकेयं प्राचीना नातिसमीचीना च ॥

#### ॥ ललिताआम्नायभागः ॥

#### LALITA AMNAYABHAGAH

லளி தாஆம் நாய்பாகம்

Supplemental No. 1104. Bundle No. 6. J. L. No.29(अङ्गहीनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—14. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अथ चतुरातमाय पूजां कुर्यात् ॥

End:

पुस्तं शूलं कपालाभयकलितभुजां दिन्यरूपां नमामि॥

Colophon: Nil.

Subject:

लिखताआस्रायपूजाभागः।

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ **मृ**त्युलाङ्गलम् ॥ MRTYULĀNGALAM

ம்ரு த்யுலாங்கலம்

Supplemental No. 1105. Bundle No. 6. J. L. No.30(अक्ट्रीनम्) Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमृत्युलाङ्गलमन्त्रस्य मृत्युलाङ्गल ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । End :

यमाय धर्मराजाय इत्यादि दशिभर्जपंति ॥ इति श्लोकद्वयं ॥

Colophon:

इति मृत्युलाङ्गलमन्त्रं संपूर्ण॥

Subject :

ऋष्वाद्यपेतः मृत्युलांगलमन्त्रः !।

Remarks:-

समीचीना स्थितिः।

#### ॥ नवग्रहमन्त्रः ॥ NAVAGRAHAMANTRAH

நவக்ரஹ மந்த்ரம்

Supplemental No. 1106. Bundle No. 6. J. L. No. 31(अइहोनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—22. Incomplete.

Author - वैदिकमन्त्राः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ मध्ये वर्तुलमण्डलमादित्याय॥

End:

अप्रिर्मूर्धा दिवः ककुत् पतिः पृथिच्या अयं अपां रेतां ...।।

Colophon:

Subject:

नवप्रहमण्डलिधिः । प्रहाणां अभिमुखदिशः । साधिप्रत्यधिदै-वतानां नवानां प्रहाणां ऋचां प्रतीकमातं । ऋषिछन्दो-देवतोपताः साधिप्रत्याधिदैवत सूर्यग्रुकचन्द्राङ्गारकऋचश्च ।

Remarks: -

स्थितिस्त्रमीचीना ॥

# ॥ शिवपूजाविधिः॥ SIVAPÜJÄVIDHIH

சிவபூஜாவிதி

Supplemental No. 1107. Bundle No. 6. J. L. No.32(अङ्ग्होनम्) Substance—Paper. Sheets—5—11=7. Script—Devanāgari. No. of Granthas—60. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

असावादित्यो ब्रह्म । महावाक्यं ४ ब्रह्मवाहमस्मि । आचम्य । गुरुभ्यो नमः स्वाहा ॥

End:

एवं कालानिर्णयेषु जपेत्। मनत्र + ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शिवपूजाविधि: । आदौ सन्ध्याविधिर्नष्टो भाति । अन्तिमपत्रे अन्तिमभागो नष्टः ।।

Remarks: -

मात्रका प्राचीना । प्रतिपत्रं पत्रैकदेशो नष्टः ॥

## ॥ प्रासादपश्चाक्षरीमन्त्रः ॥

### PRASADAPANCAKSARIMANTRAH

ப்ராஸாதபஞ்சாக்ஷரி மந்த்ரம்

Supplementa! No. 1108. Pundle No. 6. J. L. No.33(知案實行事)
Substance—Paper. Sheets—2. Script —Devanāgarī,
No. of Granthas—17. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीप्रासादपञ्चाक्षरीमहामन्त्र ... वामदेव ऋषिः। पक्तिच्छन्दः। सांबशि + + ॥ End:

पुनर्न्यासं कृत्वा समापयेत् ॥ दिग्विमोकः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋष्याद्यपेतः शिवप्रासादपञ्चाक्षरमन्तः ॥

Remarks :-

पत्रद्वयेपि भागो नष्टः ॥ अथापि समीचीना माद्रकायाः स्थितिः ॥

## ॥ महावाक्यचतुष्ट्यमन्त्रः ॥ MAHĀVĀKYACATUSTAYAMANTRAH

மஹாவாக்யசதுஷ்டய மந்த்ரம்

Supplemental No. 1109. Bundle No. 6. J. L. No. 34 (अक्रहोनम्) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

महादेवाय गुरवे नमः ॥ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् । बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

End:

स्फुरत्तारकसंकाशं विद्युत्कोटिसमप्रभम् । हृदिस्थं प्रणवं ध्यायेत् ओमिति ज्योतिरूपकम् ॥

Colophon : Nil.

Subject:

न्यासाद्युपेतः महावाक्यचतुष्टयमन्त्रः । प्रणवैकाक्षरन्यासादि-ध्यानान्तभागश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ सौन्दर्धलहरी ॥ SOUNDARYALAHARĪ

ஸௌர் தர்யலஹரி

Supplemental No. 1110. Bundie No. 10. J. L. old No. 1/465. Substance—Paper. Sheets—11. Script—Dev-nāgarī. No. of Granthas-200. Complete.

Author श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमत्तिपुरसुन्दर्ये नमः ॥ शिवश्शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खळ भवति स्पन्दितुमीप । अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ १ ॥

End:

निधं नित्यस्मेरं निरवधिगुणे नीतिनिपुणे
निराधारज्ञाने नियमपरचित्तैकनिलथे।
नियत्या निर्मुक्ते निखिलनियमान्तस्तुतियुते
निरातङ्के नित्ये निशमय मम त्वं स्तुतिमिमाम् ॥१००॥

Colophon:

इति श्रीमत्परम + + + + ॥

Subject :

सौन्द्र्यलहरीनामकं देवीस्तुतिशतकम्।।

Remarks:-

अतिप्राचीना मास्का झईारिता च । अन्तिमं पत्रं अत्यन्तं विशीर्णम् ।

## ।। शारदाष्ट्रकम् ॥ SARADASTAKAM

சாரதாஷ்டகம்

Supplemental No. 1111. Bundle No. 10. J. L. old No. 2/466.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—18. Complete.

Author— श्रीनिवास: 1

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीशारदाय नमः ॥
ये शासनं हरिमहेशादयस्तु विवुधेशा दिशंति जगतां
ते शाश्चतं पदनिवेशादिकं तव निदेशास्पदं विदधते ।
देशानवन्ति च नरेशास्त्वदक्षिरुचिलेशातुपेत्य धरणौ

हे शारदे जननि तेशावकोहामिति मे शामयख दुरितम् ॥

End:

निर्माय भिन्नगुणधर्मानहो विविधम(त्याशु)योजितवती कर्मात्मिका विषयनमीत्मिका निगमममीत्मिका च स । सच्छ्रीनिवासकृतमुच्छ्रीयमाणरसमीडे तवाष्टकमिदं हे शारदे जननि ते शबकोयमिति मे शामयस्व दुरितम् ॥

Colophon:

इति शारदामत्तेभनाम प्रथमसंक्रमः ॥ श्रीशारदाय नमः ॥ इदं पुस्तकं तुक्कदेवपात्ररघुभट्टपुत्रधीरभट्टेन लिखितम् ॥ श्रीशिव॥ श्रीशिव॥ श्रभमस्तु ॥

Subject:

शारदास्तुतिः ॥

Remarks:-

मातृकेयं झईरिता विशीणां च ॥

## ॥ विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

#### **VISNUSAHASRANĀMASTOTRAM**

விஷ்ணுஸ்ஹாஸ்ராமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1112. Bundle No. 10. J. L. old No. 4/468. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagarī. No. of Granthas—140. Complete.

Author - भारते शान्तिपर्वणि ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ स्तोत्राणामुत्तमं स्तोत्रं विष्णोनीमसहस्रकण् । हित्वा स्तोत्रसहस्राणि पटनीयं महामुने ॥

End:

शंखभृत्रन्दकी चक्री शार्क्षधन्यागदाधरः।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यस्सर्वप्रहरणायुधः॥
सर्वप्रहरणार्युधों नम इति॥ ओं तत्सदिति॥

Colophon: Nil.

Subject:

अवतारिकोषेतं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् । फलश्रुतिस्तु न विद्यते ॥
Remarks:—

निर्दुष्टा प्राक्तनी च मातृका ॥

# ॥ रेणुकासहस्रनामावितः ॥ RENUKĀSAHASRANĀMĀVALIH

ரேணுகாஸஹஸ்ரநாமாவளி

Supplemental No. 1113. Bundle No. 10. J. L. old No. 6/470. Substance—Paper. Sheets—17. Script—Devanagari. No. of Granthas—135. Complete. Author—?



Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमङ्गंलमूर्तये नमः ॥ श्री श्रों श्रीरेणुकायै नमः ॥ श्रों रामजनन्यै नमः ॥ जमद्गि-प्रियायै नमः ॥

End:

सर्वकल्याणनिलया(यै नमः) ... ... । ज्यम्बकस्तुता(यै नमः) ॥ १००० ॥

Colophon: Nil.

Subject:

रेणुकासहस्रनामाविः॥

Remarks :-

प्राचीनेयं मातृका । अस्याः पत्राणि निस्साराणि । अन्ते चास्याः पत्रपञ्चकं प्रणष्टमध्यभागम् ॥

## ॥ सुमुखीसहस्रनामस्तोत्रव ॥ SUMUKHISAHASRANĀMASTOTRAM

**ும்கீஸ்ஹஸ்ரநாம**ஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1114. Bundle No. 10. J. L. old No. 9/473 Substance—Paper. Sheets—13. Script—Devanagari. No. of Granthas—175. Complete.

Author - नन्धावतं उत्तरखण्डे।

Beginning .

अं स्वस्ति श्रीमहागणपतये नमः ॥ श्रीसद्गुरुभ्यो नमः ॥ श्रीसुमुखीदेव्ये नमः ॥ श्रीईश्वर उवाच— शृणु देवि प्रवश्यामि सांप्रतं त्वतपुरः परम् । सहस्रनामपरमं सुमुख्या ... ये मनोः ॥

End:

वन्दे श्रीसुमुखीं प्रसन्नमनसां पूर्णेन्दुबिम्बाननां सिन्द्राङ्कितमस्तकां मधुमदां लोलौंसमुक्ताफलाम्।

## श्यामां कञ्जलितां कराम्युजगतां चाध्यापयन्तीं शुकं गुञ्जापुञ्जविभूषणां सकरुणामामुक्तवेणीलताम् ॥

Colophon:

इति श्रीनन्द्यावर्ते उत्तरखण्डे श्रीसुमुखीसहस्रनाम संपूर्णमस्तु ॥ श्रीशुभं भवतु ॥

Subject:

न्यासाद्युपेतं फलश्रुत्युपेतं च सुमुखीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ इयाम-लाया एव सुमुखीति नामेति भाति ॥

Remarks: -

प्राक्तनी गतसारपत्नात्मिका चेयं मातृका ॥

# ॥ उमामहेशाष्ट्रोत्तरशतनामाविकः ॥ UMĀMAHEŠĀSTOTTARASATANĀMĀVALIH

உமாமஹேசாஷ்டோத்தாசதாரமாவளி

Supplemental No. 1115. Bundle No. 10. J. L. old No. 18/481. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Devanâgarī. No. of Granthas—108. Complete. Author—?

Beginning:

ओं महाकैलासशिख[र]निलयाय नमो नमः ॥ १ ॥ रजताचलशृङ्गाग्रगृहस्थायै नमो नमः ॥ २ ॥

End:

पराशक्तिसमायुक्तपरेशाय अमो नमः ॥ ११४ ॥ महादेवसमायुक्तमहादेव्यै नमो नमः ॥ ११५ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पूर्वार्धे शिवनामयुक्ता उत्तरार्धे देवीनामयुक्ता च अष्टे।त्तर-शतनामाविकः । शिवनामाविक १०८ देवीनामानि १०८



आहत्य २१६ नामान्यत्र वर्तन्ते । 140 नामानन्तरं शिवनामैकं लेखकप्रमादपरिश्रष्टमित्यते। नामैकं न्यूनम् ॥

Remarks : -

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ विष्णुसहस्रनामभाष्यम् ॥ VISNUSAHASRANAMABHASYAM

விஷ்ணுஸ்ஹஸ்ராமபாஷ்யம்

Supplemental No 1116. Bundle No. 10. J. L. old No. 27/490 Substance—Paper. Sheets—44. Script—Devanagari. No of Granthas—2400. Incomplete.

Author - श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरामाय नमः ॥

वैशंपायन उवाच--

श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥

End:

ससुरासु(र)गन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ।। इन्द्रियाणि० ॥

Colophon : Nil.

Subject:

श्रीमद्भगवत्पादकृतं विष्णुसंहस्रनामस्तोत्रभाष्यं फळश्रुतौ स्वरूप-भागन्यूनम् ॥

Remarks :-

प्राचीनेयं मात्का नातिदुष्टा च ॥

## ॥ वायुस्तुतिः ॥

#### VAYUSTUTIH

வாயுஸ்துதி

Supplemental No. 1117. Bundle No. 10. J. L. old No. 33/496 Substance—Paper. Sheets—7. Script—Telugu. No. of Granthas—300. Incomplete. Author—

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्याञ्चमः ॥ विन्नो नोहास्तु विन्नोघं भन्नभक्तद्यको हरिः । ?

End:

हाङ्गि आविष्य । मोखलंतु नोडोंध वरानि निन्त कुत्तं। अञ्जनेत्रं पृथुतुंगवक्षसं॥

Colophon: Nil.

Subject:

विषयस्सम्यङ्नावबुध्यते ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ गणेशादिस्तोत्राणि ॥ GANEŚĀDISTOTRĀNI

கணேசா திஸ்தோ த்ரங்கள்

Supplemental No. 1118. Bundle No. 10 J. L. old No. 36/499. Substance—Paper. Sheets—21. Script—Devanāgarī. No of Granthas—420. Complete.

Author - व्यासादयः।

Beginning:

गणेशाय नमः ।। श्री ।।

गुरुं गणपति दुर्गा वदुकं शिवमच्युतम् । ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभृतये ॥

End:

श्रीमुष्टिवेङ्कटाद्रि च सालिग्रामं च नैमिषम् ॥ ५ ॥ ततोद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाष्टकम् ॥

Colophon:

चिदं० अष्टकसमाप्तः ॥

Subject:

मङ्गलम् । विनायकस्तोत्रम् । गणेशाष्टकम् । सरस्वतीस्तोत्रम् । सरस्वत्यष्टकम् । उमामहेश्वरस्तोत्तम् । शिवनमसेस्तोत्रम् । शिवनमसेस्तोत्रम् । शिवनमसेस्तोत्रम् । श्रीशङ्करभगवत्यदस्तोत्तम् । गुरुपंपरास्तोत्रम् । भारतीपीठे स्थितानां गुरूणां अनुक्रमणिका] । मठाम्नायस्तोत्रम् । प्रदोषस्तेत्रम् । भज्ञगोविन्दम् (श्रीभगवत्पादकृतम् ) । विश्वनाथाष्टकम् । चिद्म्बरेशाष्टकम् । शिवापराधक्षमापणस्तोत्रम् । दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् । हरिहरनामावलीस्तोत्रम् ।
(श्रीभगवत्पादकृतम्)। मुकुन्दाष्टकम् । हर्यष्टकम् (प्रह्वादकृतम्)।
मनोलयाष्टकम् । निरञ्जनाष्टकम् । भिगवत्पादकृतम्)।
चिद्ननद्यष्टकम् । निर्वाणाष्टकम् । शिवमुखपद्कस्तोत्नम् ।
अष्टताण्डवक्षेत्राणि । वेङ्कटेशाष्टकम् । चिद्नवरेशाष्टकम् ।

Remarks:

प्रान्ते किञ्चिदिव नष्टपत्रभागापि नातिदुष्टा मात्रकेयम् ॥

# ॥ लिलतासहस्रनामावितः॥

#### · LALITASAHASRANAMAVALIH

லலி தாஸஹஸ்ர நாமாவளி

Supplemental No. 1119. Bundle No. 10. J. L. old No. 37/500 Substance—Paper. Sheets—14. Script—Davanagari. No. of Granthas—255. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणपतये नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीलितासहस्रनामस्तोत्रमह।मन्त्रस्य विश्वनीवाग्देवता ऋषिः ।

End:

सच्यापसच्यमार्गस्थायै० सर्वापद्विनिवारिण्यै० स्वस्थायै० ९१६

Colophon: Nil.

Subject:

छितासहस्रनामावछिः । षोडशाधिकनवशतनामान्ता ॥ ९१७ नामारभ्य न विद्यत इति बोध्यम् ॥

Rem rks:-

नातिसमीचीना स्थितिः ॥

# ।। वेङ्कटेशनवरत्नमालिका ।। VENKATEŚANAVARATNAMĀLIKĀ

வேங்கடேசநவரத்நமாலிகை

Supplemental No. 1120. Bundle No. 10. J. L. old No. 48/508. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—12. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीवेङ्कटेशाय नमः ॥
रतालङ्कृतमौलिभिन्दुवदनं कारुण्यपूर्णेक्षणं
कर्णालम्बितकुण्डलं करलसचकाम्बुजं पद्मया ।
भाखद्वसमिन्द्रनीलसुरुचिं पीताम्बरालङ्कतं
मङ्गीराश्चितपादपद्मयुगळं श्रीवेङ्कटेशं भजे ॥ १ ॥

End:

कस्तूरीहिमवालुकं परिमलं गोरोचनं कुङ्कुमं श्रीगन्धानुविलेपनं + + + + + + + .

Colophon: Nil.

Subject:

वेङ्कटेशाष्ट्रके 1-5 श्लोकाः समग्राः । पष्टश्लोकस्य भागश्च ॥

Remarks :-

मात्केयं प्राचीना । प्रान्तेषु पत्रभागो नष्टश्च ।

# ॥ शिवस्तोत्रम्॥ SÍVASTOTRAM

சீவஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1121. Bundle No. 10. J. L. old No. 44/507. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—15. Complete.

Author- (स्कान्दे)वृहस्पतिकृतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ आङ्गीरस उवाच— जयशंकर शान्त शशाङ्करुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे । श्रुचिदत्तगृहीततमोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥

End:

त्वत्प्रतिष्ठितिलङ्गस्य पूजां कृत्वा प्रयत्नतः। इमां स्तुतिमधीयानो मनोवाञ्छामवाप्स्यति॥

Colophon:

इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे बृहस्पतिविरचितं वाग्भवाख्यं स्तो तं संपूर्णम् । Subject:

वारभवार्ख्यं बृह । पतिकृतं जिवाष्टकस्तोलं फलश्रुत्युपेतम् ।।

Remarks:---

कीटजग्धे पत्रे ॥

# ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ SIVASTOTRAM

சிவஸ்தோ த்ரம்

Supplemental No. 1122. Bundle No. 10. J. L. old No. 45/508. Substance—Paper. Sheets—3-5=3. Script—Devana gari. No. of Granthas—40. Incomplete.

Author - कालिकाखण्डे रावणकृतम्।

Beginning:

र्तुभूतभर्तारे ॥ ४ ॥

अखर्वसर्वमङ्गळाकलानिधानमञ्जरी-रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुत्रतम् । स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजासुरान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ ५ ॥

End:

विष्णोर्नुकं दीर्घतमा नारायणस्त्रिष्टुप् ॥ श्री ॥

Colophon:

इति श्रीकाळिकाखण्डे रावणक्रतिश्वस्तोत्रं संपूर्णम्।। Subject:

रावणकृतशिवस्तुतिः । रुद्रैकादशर्यां नवमहर्ची च ऋषि छन्दो-देवताश्च ॥

Remarks :-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ ललितासहस्रना**मस्तोत्रम्**॥

#### LALITASAHASRANAMASTOTRAM

லலி தாவைஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1123, Bundle No. 10. J. L. old No. 50/513 Substance—Paper. Sheets—27. Script—Devanagari. No. of Granthas—184. Complete

Author - हयग्रीवः।

Beginnig:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीलिलिताम्बायै नमः ॥ लोकमाते नमः ॥ ओं श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमित्सिह्यासनेश्वरी । चिद्गिकुण्डसम्भृता देवकार्यसमुद्यता ॥

End:

श्रीचक्रराजानिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी। श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपा श्रीलिलताम्बिका॥ पुनर्हदयादिन्यासं ध्यानं च कुर्यात्॥ श्रीपरदेवतार्पणमस्तु॥

Colophon: Nil.

Subject:

उपोद्धातन्यासफलश्रुतिविद्दीनं लिलतासहस्रनामस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना ॥

# ।। शिवसहस्रनामावलिः ॥ ŚIVASAHASRANĀMĀVALIH

சிவஸ்ஹஸ்ரநாமாவளி

Supplemental No. 1124. Bundle No. 10. J. L. old No. 51/514. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसाम्बम्तये नमः ॥ ओं भवाय नमः । ओं शिवाय नमः । हराय नमः । रुद्राय नमः । पुष्कलाय॰ बलाय॰ अग्रगण्याय॰ ॥

End:

रसाय नमः। रसज्ञाय नमः। सारज्ञाय नमः। सर्वसत्वाव-लम्बनाय नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः॥ ११००॥

Colophon:

इति श्रीशिवसहस्रनामावाळिः सम्पूर्णः ॥ श्रीसाम्बशिवार्पणमस्तु । करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः ॥ श्रीसाम्बमूर्तये नमः । श्रीपार्वतीवञ्चभाय नमः ॥

Subject:

शिवसहस्रनामाविः ॥

Remarks: -

प्राचीना नातिदुष्टा च मातृका ॥

# ॥ शिवकवचम् ॥ ŚIVAKAVACAM

#### சீவகவசம்

Supplemental No. 1125. Bundle No. 10. J. L. old No. 52/515 Substance—Paper. Sheets—9. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—90. Complete.

Author- पाग्ने शिवप्रोक्तम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

End:

स्तवानां स्तवराजं यत्तस्मात्त्वं जप सर्वदा ॥ १६ ॥ समस्तसिद्धिप्राप्तिश्च भविष्यति न संशयः ॥ १७ ॥

Colophon:

इति श्रीपद्मपुराणे श्रीमाधवीये शिवस्तेत्रस्त्राकरे शिवखण्ड सर्वतो रश्रणीयेन शिवेन प्रोक्तं शिवकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

शिवकवचम् ॥

Ramarks:

प्राचीनेयं मातृका प्रान्तेषु नष्टपत्रभागाच ।

### ॥ वीरे इवरस्तोत्रम् (पार्थिवलिङ्गपूजाविधिः)॥ VĪRESVARASTOTRAM

வீரேச்வரஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1126. Bundie No. 10. J. L. old No. 53/516. Substance - Paper. Sheets - 2. Script - Devanagari. No. of Granthas - 18. Incomplete. Author - Nil.

Beginning:

श्रीगणेशसरस्वतिसाम्बशिवेभयो नमः ॥ श्रीरेणुकादेच्ये नमः ॥ अथ पार्थिविकङ्गपूजाविधानम् ॥ सरस्वत्यास्तटे रम्ये शौनकाद्यास्तपोधनाः । स्रतं परमया भक्तया पत्रच्छरिदमादरात् ॥

End:

अ ... मप्यतस्यच कानेष्ठं स्थात्ततः परम् । आनीया रणमध्याच मृदं गुद्ध + + + ॥

Colophon: Nil.

Subject;

पार्थिवलिङ्गपूजाविधिभागः ॥

Remarks:

जीर्णनष्टपत्रभागा मातृका ॥

# ॥ शिवरक्षास्तोत्रस् (शिवकवचस्)॥ ŚIVARAKSĀSTOTRAM

சிவரக்ஷாஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1127. Bundle No. 10. J. L. old No 55/518

Substance - Paper. Sheets - 2. Script - Devanagari. No. of Granthas - I3. Complete.

Author - भाविष्योत्तरे।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

याज्ञवलकय उवाच-

चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् । अपारं परमोदारं चतुर्वर्गैकसाधनम् ॥

End:

माता ईशो मित्पता चन्द्रचूडः
स्वामी शम्भुः मतमत्वा विश्वनाथः।
सर्वस्व मे चितस(त्स्व)रूपी द्याळः
नान्यं जाने नैव जाने न जाने।।

Colophon:

इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे शिवरक्षास्तोत्र(त्रं) सम्पूर्णम् ॥

Subject:

याज्ञवल्कयाय नारायणेन स्वेष्ठ उपिष्ट अभयङ्करनामकं शिव-रक्षाभिधानं शिवकवचम् ॥ Remarks:

प्राचीना जीर्णनष्टपत्रप्रान्ता मध्यभुग्ना चेयं मातृका ॥

### ॥ शिवध्यानपद्धतिः॥ SIVADYANAPADDHATIH

சீவத்யாகபத்ததி

Supplemental No. 1128. Bundle No. 19. J. L. old No. 62/525 Substance- Paper. Sheets-5. Script-Devanagari. No. of Granthas-150. Complete.

Author - अप्पय्यदीक्षिताः।

Beginning:

श्रीसाम्बशिवाय नमः।

मध्ये हृदयपाथोजं महादेवासनोचितम् । महिताकारशोभाढ्यं मण्टपं परिचिन्तयेत ॥

End:

इत्याकलय्य आस्त्राणि शैवानि सकलान्यपि । डद्धत्य तेभ्यस्सारांशः तड्ग्रहीतो यथामति ॥ ४८ ॥ श्रीपतिध्येयपादाब्जः श्रीशिवध्यानपद्धतिः ।

Colophon:

इति श्रीमद्द्वयदीक्षितस्य कृतिषु शिवध्यानपद्धतिः सम्पूर्णम् ।

Remarks:

नातिदुष्टा प्राक्तनी च मातृका ॥

# ॥ वेदसारशिवसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ VEDASĀRASĪVASAHASRANĀMASTOTRAM

வேதஸாரசிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் Supplemental No. 1129. Bundle No. 10, J. L. old No. 64/527 Substance—Paper. Sheets—14. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—300. Complete.
Author— पान्ने विष्णप्रोक्तम ।

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ।।

एकदा मुनयस्सर्वे द्वारकां द्रष्टुमागताः ।

वासुदेवं च सोत्कण्ठं कृष्णदर्शनलालसाः ॥

Eud:

पिशाचसर्पनाशाय जप्तव्यमिदमुत्तमम् । नाम्नां सहस्रेणानेन समं किश्चित्र विद्यते ॥

Colophon:

इति श्रीपाद्मे पुराणे उत्तरभागे कृष्णमार्कण्डेयव्यासादिसंवादे वेदसारशिवसहस्रनामकथनं नाम एकोनविंशोध्यायः॥

Subject:

रक्षार्थकशिवकवचपूर्वकं वेदसारशिवसहस्रनामस्तोत्नम् ॥

Remarks:

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ लिलताष्ट्रोत्तरशतनामावलित्रयम् ॥ LALITASTOTTARASATANAMAVALITRAYAM

லளி தாஷ்டோத்தாசதநாமாவளி முன்று

Supplemental No. 1130. Bundle No. 10. J.L. old No. 68/531. Substance—Paper. Sheets—15. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—100. Incomplete. Author—

Beginning:

अस्य श्रीलिताम्बाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य ब्रह्मणे ऋषये तमः शिरसि ॥ End:

महत्ये॰ मानिन्ये॰ मन्दाये॰ महामायाये॰ महेश्वर्ये॰ महा-देन्ये॰ महालक्ष्म्ये॰ त्रिपुरसुन्दर्ये॰ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

लालेताष्ट्रोत्तरशतनामावलिः । उमामहेशाङ्गपूजा । चिच्छक्तय-ष्ट्रोत्तरशतनामावलिः । अन्यादेव्यष्ट्रोत्तरशतनामावलिश्च ।।

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ विष्णुसहस्रनामस्तोत्रभागः॥ VISNUSAHASRANĀMASTOTRABHĀGAH

விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரபாகம்

Supplemental No. 1131. Bundle No. 10. J. L. old No. 78/536 Substance—Paper. Sheets—6. Script—Devanagari. No. of Granthas—45. Incomplete.

Author - महाभारते

Beginning:

श्रीवेदच्यासाय नमः॥

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् । विग्रच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥

End:

चतुरात्मा चतुर्व्यूश्वहतुर्देष्ट्रश्वतुर्भुजः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता +॥

Colophon: Nil.

Subject:

श्रीमद्दामारतान्तर्गतविष्णुसद्दस्रनामभागः ॥

Remarks:-

समिवीना स्थितिः ॥

### ॥ लिलतास्तवरत्नम् ॥ LALITASTAVARATNAM

லளி தாஸ் தவர த்ணம்

Supplemental No. 1132. Bundle No. 10. J.L. old No. 75/538 Substance—Paper. Sheets—26. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—300. Complete.

Author- दुर्वासमहर्षिः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

ओं वन्दे गजेन्द्रवदनं वासाङ्कारूढवछभाश्लिष्टम् । कुङ्कुमपरागशोणं कुवलयिनीजारकारकापीडम् ॥ १ ॥

End .

लितायास्तवरतं लितपदाभिः प्रणीतमार्याभिः । अनुदिनमनुचिन्तयतां फलानि वक्तुं प्रगल्भयते सैव ॥२॥

Colophon: Nil.

Subject.

आर्योद्धिशतीनामकम् ललितास्तवरत्नं

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

॥ नवग्रहकवचादयः ॥ NAVAGRAHAKAVACADAYAH

நவக்ரஹகவசம் முதலியன Supplemental No. 1133. Bundle No. 10. J. L. old No. 77/540. Substance—Paper. Sheets—16. Script—Devanagari. No. of Granthas—160. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीसूर्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतमऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः॥ सूर्यनारायणो देवता ॥

End:

शिरो में भार्गवः पातु फारुं पातु गृहाधिपः। नेत्रे दैत्वगुरुः पातु श्रोत्रे श्री + + + + + + ॥

Colophon:

इति श्रीब्रह्मोत्तरखण्डे त्र(ऋ)णहर अङ्गारकस्तोत्रं संपूर्णम्।। (in sheet No. 9)

Subject:

आदित्यादिगुर्वन्तानां पञ्चानां प्रहाणां कवचं स्तोतं च । शुक्रक-वचभागश्च ॥

Remarks:-

अर्वाचीनानि पत्नाणि समीचीना च स्थितिः।

### ॥ श्विवताण्डवस्तोत्रम् ॥ SIVATHĀNDAVASTOTRAM

சிவதாண்டவஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1134. Bundle No. 10. J. L. old No. 78/541 Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—22. Complete.

Author— रावणकृतम्

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ रावणकृतिश्ववताण्डवस्तोत्रप्रारम्भः ॥
जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमितिरुम्पनिर्झरो
विलोलगीचिवछरीविराजमानम्धिनि ।
धगद्धगध्वनिज्वलछठाटपद्दपावके
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥

End:

प्जावसानसमये दशकक्तगीतं

यश्यमभुप्जनपरं(रः) पठित प्रदोषे ।

तस्य स्थिरां मदगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां

लक्ष्मी प्रसादसमये प्रददाति शम्भुः ॥

Colophon:

इति श्रीरावणविरचितं शिवताण्डवनृत्यस्ते।त्रं सम्पूर्णम् ॥ श्रीरेणुकाम्बार्पणमस्तु ॥

Subject:

रावणकृतं श्रीशिवताण्डवस्तोलम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### । सरस्वती दशहलोकी ॥ SARASWATĪDASASLOKĪ

ஸாஸ்வதீ தசச்லோகீ

Supplemental No. 1135. Bundle No. 10. J. L. old No. 81/544. Substance—Paper. Sheets—10. Script—Devanagari. No. of Granthas—60. Complete.

Author - आश्वलायनपोक्ता।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ ऋषय ऊचुः

कथं सारस्वतप्राप्तिः केन ध्यानेन सुव्रता।
माहासरस्वती येन तुष्टा भवतु तद्वदा॥
आश्विलायन उवाच--

End:

नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी । त्वामहं प्रार्थये देवी विद्यादानं च देहि माम् ॥

Colophon:

इति सरस्वतीदशक्षोकीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Subject:

आश्वलायनकृता सारस्वतदशस्त्रोकी ॥

Remarks:-

प्राक्तनी मातृका समीचीना स्थितिश्र ॥

### ॥ वेङ्कटेशसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ VENKATEŚASAHASRANĀMASTOTRAM

வேங்கடேசஸ் ஹஸ்ரநாமஸ் தோத்ரம்

Supplemental No. 1136. Bundle No. 10. J.L. old No. 86/549. Substance—Paper. Sheets—10. Script—Devanagari. No. of Granthas—120. Complete.

Author- ब्रह्माण्डे।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीवेङ्कटेश्वरः स्वामी श्रीपतिर्जगदीश्वरः।

भक्त ... ... ताभीष्टदायकः ॥

End:

इदं पठित्वा · · · भक्तचा मासमेकं दिने दिने । कृपया वेङ्कटेशस्य कल्मषान्मोक्ष्यसे क्षणात ॥

Colophon:

इति ब्रह्माण्ड० वेङ्क० सहस्र० सम्पूर्णम् ॥

Subject:

श्रीवेङ्कटेशसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

प्राचीनेयं मातृका । पत्राण्यस्याः झईारितानि कृमिदूषितानि नष्टाक्षरपत्रभागानि च ॥

### ॥ राघवेन्द्रस्तोत्रभ् ॥ RĀGHAVENDRASTOTRAM

ராகவேந்த்ரஸ்தோத்ரம்.

Supplemental No. 1i37. Bundle No. 10. J. L. old No. 88/551 Substance — Paper. Sheets —7. Script—Devanagarī. No. of Granthas—70, Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमः ॥ तप्तकाश्चनसंकाश्वत्रक्षमालाकमण्डलुम् । दोभ्या द्धानं काशायवसनं राममानसम् ॥

End:

राघवेन्द्रगुरुं वन्दे तापत्रयनिवृत्तये । श्रीराघवेन्द्रगुरुराजार्पणमस्तु ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ यतिहस्ते जलं दद्यात् (ततान्नं च) पुनर्जलं । तदन्नं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥ श्रीपाण्डरङ्गार्पणमस्तु ॥ श्रीराम ॥

Colophon: Nil.

Subject:

श्रीराघवेन्द्राख्ययतीश्वरस्तुतिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ शिववेदसारसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ ŚIVAVEDASĀRASAHASRANĀMASTORAM

சிவவேதஸாரஸஹஸ்ரராமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1138. Bundle No. 10. J. L. old No. 90/553. Substance—Paper. Sheets—18. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—300. Complete.

Author— (पाझे उत्तरखण्डे) विष्णुप्रोक्तम् ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री अखिलाण्डेश्वर्ये नमः ॥ श्रीवेदच्यास उवाच— एकदा मुनयस्सर्वे द्वारकां द्रष्टुमागताः । वासुदेवं च सोत्कण्ठाः कृष्णदर्शनलालसाः ।

End:

पिशाचस्य विनाशाय जप्तव्यमिद्गुत्तमम् । नाम्नां सहस्रेणानेन समं किश्चित्र विद्यते ॥ २६ ॥

Colophon:

इति श्रीपाद्मे पुराणे उत्तरखण्डे विश्वेश्वरमाहात्म्ये कृष्णमार्कण्डेय-व्यासादिसंवादे वेदसारसहस्रनाम नाम एकोननवतितमो-ध्यायः॥

Subject:

पूर्वपीठिकाफलश्रुत्युपेतं वेदसारशिवसहस्रनामस्ते।त्रम् ॥

Remarks :-

प्राचीना मातृका प्रान्तेषु कृमिजग्धपत्रभागा च ॥

# शिवरक्षास्तोत्रम् ॥ SIVARAKSĀSTOTRAM

10000

சீவரக்ஷாஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1139. Bundle No. 10. J. L. old No. 91/554. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—13. Complete.

Author -- भविष्यात्तरे।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

याज्ञवल्क्य उवाच--चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् । अपारं परमोदारं चतुर्वर्गेकसाधनम् ॥ १ ॥

End:

माता ईशो मित्यता चन्द्रचूडः
स्वामिन् शम्भुर्मत्सखा विश्वनाथः।
सर्वस्वं मे चित्स्वरूपो दयाछ(ः)
नान्यं जाने नैव जाने न जाने॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवरक्षास्तोत्रनामकं लघुकवचम् !!

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

ा शिववेदपादस्तवः ॥ ŚIVAVEDAPĀDASTAVAH

சிவவேதபாதஸ்தவம் Supplemental No. 1140. Bundle No. 10. J. L. old No. 93/556. Substance—Paper. Sheets—28. Script—Devanagari. No. of Granthas—280. Complete.

Author - भविष्योत्तरे । जैमिनिकृतम् ॥

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

मातामहमहाशैलं महस्तद्पितामहम् । कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरिवारणम् ॥

End:

अधीत्य विस्मृतो वेदान्वेदपादस्तवं पठन्। स चतुर्वेदसाहस्रपारायणफलं लभेत्॥ १३०॥

Colophon:

इति अविषयोत्तरपुराणे षट्संहितायां पुण्डरीकमाहात्म्ये जैमिनि-कृते वेदपादस्तवो नाम द्वादशोध्यायः ॥ श्रीशिववेदपादस्तवं सम्पूर्णम् ॥ श्रीवडेरस्येदं पुस्तकम् ॥

Subject:

श्रीशिववेदपादस्तवः ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना ॥

# ॥ सकलजननीस्तवः॥ SAKALAJANANĪSTAVAH

ஸகலஜு நீஸ் தவம்

Supplemental No. 114!. Bundle No. 10. J.L. oid No. 95/558. Substance — Paper. Sheets—5. Script—Devanāgarī. No. cf Granthus—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेञाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥

अजानन्तो यान्ति क्षयमवश्यमन्योन्यकलहैः अमी मायाग्रन्थौ तव परिलुटन्तस्समाइ(यि)नः । जगन्मातर्जन्मज्वरभयतमःकौम्रदी(दि) वयं नमस्ते कुर्वाणाः शरणम्रुपयामो भगवती(तीम्) ॥ १ ॥

End:

त्रवन्त्येते तत्वं भगवति समंन्ये विदुरस-त्वरे मातः प्राहुस्तव सदसदभ्यस्य च सत्। परे नैतत्सर्वं समभिद्धते देवि सुधियः तदेतत्त्वन्मायाविलसितमशेषं नुनु शिवे।। ७॥

Colophon: Nil.

Subject :

देवीस्तवः ।

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ सौन्दर्यलहरीटीका ॥ SOUNDARYALAHARĪTĪKĀ

**ஸௌ**ந்தர்யலஹரிடீகை

Supplemental No. 1142. Bundle No. 10. J.L. old No. 99/562. Substance—Paper. Sheets—3+2=5. Script—Devanagari. No. of Granthas—110. Incomplete.

Author— उक्सींबर: 1

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ देव्यै नमः ॥ श्रुभमस्तु ॥ वन्दे महीमहीयांसमंसलम्बिजटाधरम् । वत्क ... णात्कारस्वश्चव्दानुश्चासनम् ॥

End:

गतिरिति ॥ गतैः प्राप्तैर्माणिक्यत्वं रत्नभावं गगनमणिभिः द्वादशादित्यैः तेषामत्यन्ततिकृष्टसर्वार्थं भूषणगत-मणित्वं युज्यते । सान्द्रघटितं सान्द्रं नीरन्ध्रं यथा भवति तथा ॥

Colophon:

इति प्रथमोंशः ॥

Subject:

लक्ष्मीधरकतसौन्दर्यलहरीटीकायां प्रथमांशमात्रम् ॥

Remarks :-

प्राचीना सातृका । पत्राण्यस्याः नष्टप्रान्तानि ॥

### ॥ <mark>इयामलाकवच</mark>म् ॥ ŚYĀMALĀKAVACAM

#### ச்யாமளாகவசம்

Supplemental No. 1143. Bundle No. 10. J. L. old No. 104/567.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—32. Complete.

Beginning:

| ining :<br><b>३यामलायै</b> | न्मः ॥            |
|----------------------------|-------------------|
|                            |                   |
| 4                          | गतङ्गीकवचं परम् ॥ |
| गोपनीयं प्रयत्नेन          | समाचरेत्।         |
| दचादुरुस्सुशिष्याय         | गुरुभक्तिरताय च।  |
| शिवे रुष्टे गुरुस्नाता स्  |                   |

Colophon:

End:

इति श्यामलाकवचं सम्पूर्णम् ॥

Subject :

रयामलाकवचम् ॥

Remarks:-

मधीनाशात् प्रणष्टाक्षराधिमपुटा मातृका ॥

# । शिवनामावलिः ॥ ŚIVANĀMĀVALIH

சீவநாமாவள் .

Supplemental No. 1144. Bundle No. 10. J. L. old No. 108/571. Substance—Paper. Sheets—10. Script—Devanagarī. No. of Granthas—300. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

(ई) शाय नमः । औं भवाय नमः । औं शिवाय नमः । ओं हराय नमः । रुद्राय नमः । पुष्कलाय । अयुग्म-लोचनाय नमः । अयुग्याय । सदाचाराय । ॥

End:

अरोगाय । तपनाध्यक्षाय । त्रिश्वामित्राय । द्विजेश्वराय ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्णा शिवसहस्रनामाविः।

Remarks:-

संकुचितनष्टपत्रप्रान्तभागा प्राक्तनी मात्का ॥

# ॥ सोमसुन्दरेश्वरस्तोत्रम् ॥

SOMASUNDAREŚVARASTOTRAM

ஸோமஸு ந்தரேச்வரஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1145. Bundle No. 10. J. L. old No. 109/572

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीसोमसुन्दरेश्वरस्तोत्रप्रारम्भः ॥ एकं ब्रह्माद्वितीयं च परिपूर्ण परात्परम् ॥ इति यो गीयते वेदैः तं वन्दे सोमसुन्दरम् ॥ १ ॥

End:

यस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्त्यादिपातकम् । अवशं नश्यति क्षिप्रं तं॰ ... ... ... ।।

Colophon: Nil.

Subject:

सोमसुन्दरेश्वरस्तुतिदशकम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः। अस्याः पत्रप्रान्तानि वर्णचित्रितानि ॥

# ॥ काशीस्तोत्रम् ॥ KĀŚĪSTOTRAM

காசீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1146. Bundle No. 10. J. L. old No. 112/575
Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्री अम्बिकासुताय नमः॥

यत्र देहपतनेन देहिनां

ग्रुक्तिरेव भवतीति निश्चितम् ।

पूर्वपुण्यनिचयेन लभ्यते

विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥

End:

विश्वनाथनगरीस्तवन्तु वै
यः पठेत्प्रयतमानसनित्यम् ।
पुत्रदारधनलाभमन्ययं
मुक्तिमार्गगमने लभेत्सुखम् ॥ ९ ॥

Colophon:

इति विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् ॥ विक्वतिमाघशुद्धद्शमी आदित्य-वासरे मध्याह्वसमये ब्रह्मपुरीश्वरेश्वरसिव्याने वृकोपनाम्ना महादेवेन लिखितम् ॥ तस्यदं ज्ञेयम् ॥ पत्रसंख्या २ ग्रन्थ १५॥

Subject:

काशीमहिमानुवर्णनात्मकं स्तोलम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ शनैश्चरस्तोत्रभागः ॥ ŚANAIŚCARASTOTRABHĀGAH

சடைச்சாஸ்தோத்ரபாகம்

Supplemental No. 1147. Bundle No. 10. J.L. old No. 114/577 Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—12. Incomplete. Author— Nil.

Beginning:

े ... ... दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम् ॥ ५ ॥ देशाश्च नगरग्रामा भयभीताः समन्ततः ।

End:

वरं ब्र्हि प्रदास्यामि स्वेच्छया रघुनन्दन ॥ १६ ॥ अघ 🕂 ॥ Colophon: Nil.

Subject:

आद्यन्तहीनं शनैश्चरस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ राजानतेस्तोत्रम् ॥ RĀJĀNATESTOTRAM

**ராஜாகதேஸ்தோத்**ரம்

Supplemental No. 1148. Bundle No. 10.J. L. old No. 115/578 Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanagari. No. of Granthas—90. Complete. Author—Nil.

Beginning:

यैः खल्पोपि न दीयते द्विजनुषे राजानतेजानते कस्मैचिन्विमतः स सन्ततमसद्राजानतेजानते । किन्तैः स्वान्तपदाम्बुजे दिविषदां राजानतेजानते । किन्तैः स्वान्तपदाम्बुजे दिविषदां राजानतेजानते ।।

End:

यो नैवाहितलक्षणः किमग्रना राजानतेजानते

सूनुं सेष नृपस्त हे हृदयताराजानतेजानते।

यस्मै श्रीःस्पृहयेत योग्रिमजन्राजानतेजानते

सेच्यं सोपि भवे भवत्रतिमदं राजानतेजानते॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवस्तुतिपञ्चकं सव्याख्यम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति:॥

॥ विष्णुसहस्रनामाविष्ठः ॥ VISNUSAHASRANAMAVALIH

விஷ்ணுஸ்ஹஸ்ரநாமாவளி Supplemental No. 1149. Bundle No. 10. J. L. old No 116/179 724

Substance—Paper. Sheets—59. Script—Davanagari. No. of Granthas—200. Incomplete.

Author— भारते।

Beginning:

श्रीरामचन्द्राय नमः ॥

स्कं करोति बाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरीन् ।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

हिरः ओं ॥ विश्वस्मै नमः ॥ विष्णवे नमः ॥ वषट्काराय

नमः ॥

End :

सर्वप्रहरणायुधाय नमः ॥ सर्वप्रहरणायुधोन्नम इति ॥ नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये + युगधारिणे नमः ॥ श्रीरामार्पण० ॥

Colophon: Nil.

Subject :

विष्णुसहस्रनामावलिः ॥

Remarks: --

नातिसमीचीना स्थितिः॥

### ॥ शिवसहस्रनामस्तोलम् ॥

#### **ŚIVASAHASRANĀMASTOTRAM**

சீவஸ்ஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1150. Bundle No. 10. J. L. old No. 119/582
Substance—Paper. Sheets—1—9 & 14—13=14. Script
—Devanigari. No. of Granthas—155. Incomplete.

Author - स्कन्दाय शिवोपदिष्टम्।

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

सञ्जय उवाचपुरा कैलासशिखरें शङ्करं लोकशङ्करम्।
प्रणतः परिपप्रच्छ पुरुषार्थस्य साधकम्॥
स्कन्दः-

End:

चत्यप्रियो नाटककृत् नूपुराभरणप्रियः ॥ नामितारिर्नारकारी +॥

Colopho: Nil.

Subject :

शिवसहस्रनामस्तेत्रभागः ॥

Remarks :-

प्राचीना मातृका । समीचीना च स्थितिः ॥

### ॥ सुब्रह्मण्यसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

#### SUBRAHMANYASAHASRANAMASTOTRAM

வு பானுமண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1151, Bundle No. 10, J.L. old No.122/585 Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanagari. No. of Granthas—140, Incomplete, Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः॥

स्तः-

तुष्टु वुस्सुरसङ्घास्ते स्कन्दं सेनापति तदा । नामिभस्तत्र मुदिताः सहस्राष्ट्रशतैर्मुदा ॥ १ ॥

End

रञ्जनो रणगी रुष्टो रमणो रात्रिवर्धनः । विर + ॥ Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्ण सुब्रह्मण्यसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ VISNUSAHASRANĀMASTOTRAM

விஷ்ணுஸ்ஹஸ்ராமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1152. Bundle No. 10. J. L. old No. 125/588 Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—175. Complete.

Author - भारते शान्तिपर्वणि ।

Beginning:

श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः ।।

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् ।

विग्रच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ।।

End:

नरा मुक्तिमवामोति चक्रपाणेर्वचो यथा। ब्रह्महत्यादिकं पापं सर्वं पापं विनश्यति ॥

Colophon:

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि श्रीविष्णोर्नामसहस्रस्तोत्नम् ॥

Subject:

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

Remarks :-

चतुर्भी संविष्ठितेयं मातृका चतुर्धा प्रभग्ना नष्टाक्षरा च ॥

### ॥ लक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

#### LAKSMISAHASRANAMASTOTRAM

லக்ஷமீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1153, Bundle No. 10, J. L. old No. 126/589 Substance—Paper. Sheets—22. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—190. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीमह।लक्ष्मीनामाष्टकसहस्रश्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वर (रा) ऋषयः। अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता ॥

End:

पठतां शृण्वतां स्तोतं वरमेकं प्रयच्छिस । दुष्टविद्राविणी देवी दुष्टदारिद्यभज(ज्ञ)नी ॥ १८३ ॥

Colophon: Nil.

Subject :

न्यासाद्येपतं फलश्रुतिहीनं च सम्पूर्णं लक्ष्मीसहस्रनामस्त्रोत्रम् ॥

Remarks:-

नातिदुष्टा मात्का ॥

# ॥ शिवपूजाविधिः॥ SIVAPÜJÄVIDHIH

சிவபூஜாவிதி

Supplemental No. 1154. Bundle No. 10. J. L. No. 1(अक्ट्रीनम्) Substance—Paper. Sheets—1—3 & 5=4. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—34. Incomplete.

Author - शिवरहस्ये।

Beginning:

काश्यप उवाच-

कृतनित्यिकयः श्रातः समभ्युश्याथ वारिणा । नदीतीरे शिवागारे बिल्बम्लेअप वा द्विज ॥ End:

स्तुत्वैवं शिवमिष्टदानकरुणापाङ्गश्च लिङ्गस्थितं
सम्पूज्य प्रणताधिनाथमगजाकान्तं स मुर्क्ति लभेत् ।
कामानप्यमितानवाप्य स मुदा भुक्तवा सुखं शाङ्करः
पुण्यैश्वापि प्रदोषपर्वणि तथा पापैर्विमुक्तो भवेत् ॥

Colophon:

इति श्रीशिवरहस्ये अष्टमांशे एकोनविंशोध्यायः ॥

Subject:

काइयपोपदिष्टः संक्षिप्तः शिवपूजाविधिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# । शिवानन्दलहरीआगः ॥ SIVĀNANDALAHARĪBHĀGAH

சிவாகக்தலஹரிபாகம்

Supplemental No. 1155. Bundle No. 10. J. L. No. 2 Substance—Paper. Sheets—1, 2, 5, & 6=4. Script—Devanagari., No. of Granthas—14. Incomplete. Author— भगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः-

फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे । शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां ह(ह)दि पुन-भवाभ्यामानन्दस्पुरदनुभवाभ्यां नितिरियम् ॥ १ ॥

End:

प्रभुरस्त्वं दीनां(दीनानां) खलु परमबन्धुः पशुपते
प्रभुष्योऽहन्तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः ।
त्वयैव श्वन्तव्याः शि + ॥

Colophon: Nil-

Subject:

शिवानन्द् छहरीभागः ।।

Remarks: -

अप्रिमपते केवलं कियानिव भागा नष्टः ॥

# ॥ सदाशिवाष्ट्रकम् ॥ SADĀŚIVĀSTAKAM

ஸ்தாசிவாஷ்டகம்

Supplemental No. 1156. Bundle No. 10. J. L. No. 3. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagarī. No. of Granthas-20. Complete.

Author - भगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणाधिवाय नमः॥

सुवर्णपित्रिनीतटान्तिदिव्यहर्म्यवासिने
सुपर्णवाहनित्रयाय सूर्यकोटितेजसे।
अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे
सदा नमिश्रवाय ते सदाशिवाय शम्भवे॥ १॥

End:

सदाशिवाष्टकमिदं यः पठेत्प्रयतो नरः। भुकत्वा तु सकलान्भोगानन्ते शिवपदं व्रजेत् ॥ ९॥

Colophon:

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं सदाशिवाष्टकं समाप्तिमगमत् ॥ शालीवाहनशके १७५२ विकृतिसंवत् माघे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शनौ तञ्जपुर्या इदं पुस्तकं वृकोपनाम्नो महा-देवेन लिखितम् ॥ शिवार्षणम् ॥

Subject:

सदाशिवाष्ट्रकस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

पत्रप्रान्ते भागो नष्टः ॥

### ॥ सुब्रह्मण्योपनिषत् ॥

#### SUBRAHMANYOPANISAD

**ுப்ரஹ்மண்**யோபரிஷத்து

Supplemental No. 1157. Bundle No. 10. J. L. No. 4. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—22. Complete.

Author- उपनिषत्।

Beginning:

शक्तो + तिः ॥

अच्युतोस्मि महादेव भवकारुण्यदेशतः। विज्ञानघन एवास्मि शिवोस्मि किमतः परम्॥

End:

पाश्चद्धस्तदा जीवः पाश्चयुक्तस्सदाशिवः । शिवाय विष्णु० शिवस्य हृद्यं० शिवः ॥ औं श्वान्तिः ॥

Colophon:

सुब्रह्मण्योपानिषत् ॥

Subject :

कस्याप्युपानिषदो भागः ॥ नेयं सुब्रह्मण्योपानिषत् भवितुमहिति ॥ सत्यचतुर्श्विशकञ्च ॥

Remarks:-

नातिदुष्टा स्थितिः ॥

### ॥ शिवपश्चाक्षरस्तोत्रम् ॥

ŚIVAPANCAKSARASTOTRAM

சீவபஞ்சாக்ஷாஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1158. Bundle No. 10. J. L. No. 5.

Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No: of Granthas—7. Complete.

Author - भगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीनृसिद्धाय नमः ॥
नागेन्द्रहाराय विलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
दिच्याय देवादिदिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ १ ॥

End:

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । ज्ञानाय नित्यं शिवभम्तु ... तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥

Colophon:

इति श्रीशङ्कराचार्यविराचितशिवपत्राक्षरीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Subject:

शिवपञ्चाक्षरस्त्रतिः ॥

Remarks:-

नातिसमीचीना स्थिति: ॥

### ॥ शिवाष्ट्रकम् ॥

ŚIVĀSTAKAM

சீவாஷ்டகம்

Supplemental No. 1159. Bundle No. 10. J. L. No. 6. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—13. Complete.

Author- श्रीभगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीशिव ॥

तस्मै नमः परमकारणकारणाय

दीप्तोज्वलज्ञालितपिङ्गळलोचनाय ।

### नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय ॥

End:

शिवाष्टकिमदं पुण्यं यः पठेच्छिवसिन्धौ । शिवलोकमवाभोति शिवेन सह मोदते॥

Colophon:

इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं शिवाष्टकं संपूर्णमगमत् ॥ Subject:

भगवत्पाद्विरचितं शिवाष्टकस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ लिङ्गाष्टकम् ॥ LINGĀSTAKAM

லிங்காஷ்டகம்

Supplemental No. 1160. Bundle No. 10. J. L. No. 7. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No. of Granthas—12. Complete.

Author- भगवत्पादाः।

Beginning:

#### श्रीगणपतयेहं नमामि ॥

त्रह्ममुरारिसुरार्चितालिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् । जन्मविदुरख(विद्र)विनाशितालिङ्गं तं प्रणतोस्मि सदाशिवलिङ्गम् ॥ End:

> यक्षसुरासुरवन्दितालेङ्गं कुक्षजगत्त्रयकारणलिङ्गम् । दक्षकयज्ञविनाशनलिङ्गं तं प्रणतोस्मि सदाशिवलिङ्गम् ॥

Colophon':

इति श्रीमत्प महंसपरित्राजकाचार्यविरचितं लिङ्गाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

Subject :

लिङ्गाष्ट्रकस्तोत्रम् ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ SIVASTOTRAM

சிவஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1161. Bundle No. 10. J. L. No. 8. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagari. No. of Granthas—16. Complete.

Author - सूतसंहितायाम्।

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ॥

देवा ऊचुः— नीलकण्ठं विरूपाक्षं तुष्टुतुश्च सुरादयः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः॥

End:

एवं सुरासुरैरन्यैः शंकरोभिष्टुतः पुनः । कृत्वा प्रसादं सर्वेषां तत्रैवान्तिहैतोभवत् ॥

Colophon:

इति सूतसंहितान्तील देवकृत शिवस्तोन समाप्त ।।

Subject:

श्रीरुद्रान्तर्गतवाक्यघटितं शिवस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ लक्ष्मीद्वादशनामस्तोलम् ॥ LAKSMĪDVĀDAŚANĀMASTOTRAM

லக்ஷமீத்வாதசநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1162, Bundle No. 10. J. L. No. 9. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—10. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ तक्ष्मीहृद्यं ॥ धर्मपुतस्य श्रीकृष्ण उवाच—

धर्गमेतद्रमामन्त्रं गोविन्दस्समुपादिशत् । श्रीरेव प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्भवा ॥

End:

इत्येतद्रीष्पतिप्रोक्तं लक्ष्मीहृद्यमुत्तमम्।

Colophon:

इति लक्ष्मीद्वादशनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

लक्ष्मीहृद्यनामकं लक्ष्मीद्वाद्शनामस्तोलम् ॥

Remarks :--

मषीनाशात् दुईयान्यक्षराणि ॥

### ॥ विष्णुसहस्रनामव्याख्या ॥ VISNUSAHASRANĀMAVYĀKHYĀ

விஷ்<u>ணுஸ்</u>ஹஸ்ராமவியாக்யை

Supplemental No. 1163. Bundle No. 10. J. L. No. 10. Substance—Paper. Sheets—14. Script—Devanagari. No. of Granthas—300. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यभ्यो नमः॥ ओं ॥ ज्ञानानन्द्घनानन्दतनवेऽनन्तशक्तये । नमोऽनन्ताभिधानाय रमानाथाय विष्णवे ॥

End :

अमेय आत्मदेहो यस्येति वा परोमात्रया त + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

विष्णुसहस्रनामसु प्रथमशतकव्याख्या संपूर्णा । द्वितीयशतके द्वितीयस्य अमेयात्मेत्यस्य नाम्ना व्याख्या तु असमाप्ता ।। मध्वाचार्यसंप्रदायानुसारिणा प्रणीता ।

Bemarks :-

समीचीना स्थितिः।

### ॥ वेदसारशिवसहस्रनामञ्याख्या ॥ VEDASARASIVASAHASRANAMAVYAKHYA

வேதஸாரசிவஸ்ஹஸ்ரநாமவ்யாக்யை

Supplemental No. 1164. Bundle No. 10. J. L. No. 11. Substance - Paper. Sheets - 50. Script - Devanagari. No. of Granthas - 1200. Incomplete. Author - Nil.

Beginning:

श्रीमन्महागणपतये नमः ॥ वेदसारसाहस्राख्य व्याख्या-प्रतिज्ञा उच्यते । अस्मिन्नामसहस्रे अतिशयबाहुळ्यस्य विद्यमानत्वात् । तथाहि—

End:

पद्मवराय ॥ पद्मश्रब्देन पद्मासनपद्मनाभावुच्येते । ता + ॥

Colophon : Nil.

Subject:

वेदसारशिवसहस्रनामव्याख्या असंपूर्ण।।

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

### ॥ श्रीविद्यामालामन्त्रः ॥ ŚRĪVIDYĀMĀLĀMANTRAH

ஸ்ரீவித்யாமாலாமர் த்ரம்

Supplemental No. 1165. Bundle No. 10. J. L. No. 12. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—28. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीमिथुनजगदम्बामालामन्त्रस्य पुरुषप्रकृत्यिधिष्ठाई रुद्र · · · · · · मादित्य ऋषिः ।।

End:

आईपछ्ठितैः परस्परयुतैः द्वित्रिक्रमाद्यक्षरैः काद्यैः श्वान्तगतैः खरादिभिरतः श्वोतेश्च तैस्ख्यस्वरैः । नामानि त्रिपुरे भवन्ति खछ तान्यत्यन्तगुद्यानि ते तेभ्यो भैरवपत्निर्विश्वतिसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः ॥ २०॥

Colophon:

इति श्रीविद्यामालापञ्चद्शी सम्पूर्णमस्तु ॥

Subject:

पद्भदशपद्भदशीमालामन्त्राणां प्रयोगफलादिकथनम् ॥ माला-मन्त्रास्तु नात्र विद्यन्ते ॥

Remarks:-

मातृकेयं कीटजग्धा अतिप्राचीना च। प्रथमपुटे मधीनाशात् दुर्होयान्यक्षराणि ॥

### ॥ शिवोत्कर्षमञ्जरी ॥

### SIVOTKARSAMANJARI

சீவோத்கர்ஷமஞ்சரி

Supplemental No. 1166. Bundle No. 10. J. L. No. 13. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Devanagarī. No. of Granthas—130. Complete.

Author अपय्यदीक्षितेन्द्राः।

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ॥

या लक्ष्मीस्त्रिजगच्छरण्यचरणा तस्याः पतिर्यच्छरः
यदेयं निखिलैर्वदान्यनिवहैस्तद्यस्य जीर्णं धनुः।
या संविच्छुतिषु श्रुता रहिस सा यत्पादसंसेविनी
स स्वामी सम दैवतं तिदतरो नाम्नापि नाम्नायते॥ १॥

End:

साराक्शब्दकुलस्य येन निगमा वाहा इति स्वीकृताः सारावद्रिषु कार्धकं गृहमिति द्वौ हैमरूप्यौ हतौ। सारा वारिषु जाह्ववीति विधृता भक्तानुकम्पाच्छलात् स स्वामी मम दैवतं तदितरो नाम्नापि नाम्नायते ॥ ५१ ॥

Colophon:

इति श्रीमद्भरद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमद्प्पय्यदीक्षितकृतिषु शिवो-त्कर्षमञ्जरी समाप्ता ॥ श्रीसाम्बशिवाय प्रव्रह्मणे विश्वा-धिकाय नमः ॥

Subject:

शिवोत्कर्षमञ्जरी ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ शिवानन्दलहरी ॥ SIVĀNANDALAHARĪ

சிவாகக்தலஹரி

Supplemental No. 1167. Bundle No. 10. J. L. No. 14. Substance—Paper. Sheets—II. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—185. Incomplete.

Author - श्रीमद्भगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः-

फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे ।

शिवाभ्यामस्तोकत्रिभ्रवनशिवाभ्यां हृदि श्रुनः भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नित(रियम्) ॥

End:

क्रीडार्थं शृजसी प्रपश्चमित्रं क्रीडामृगास्ते ज ...

यत्कर्माचिरितं मयापि भवतः प्रीत्ये भवत्येव तत् ।

श्चम्भो स्वस्य कुत्हलस्य करणं मचेष्टितं निश्चितं

नित्यं मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेतस्वया ॥ ६६ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवानन्दलहरीभागः।

Remarks:-

प्राचीनेयं मातृका । प्रथमपत्रे प्रायेण भागार्धं विशीर्णं नष्टं च ॥

# ॥ शिवोत्कर्षश्लोकाः ॥

SIVOTKARSAŚLOKĀH

சீவோத்கர்ஷச்லோகங்கள்

Supplemental No. 1168. Bundle No. 10. J. L. No. 15

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Incomplete. Author—?

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ॥

यो रम्भापिरम्भगेपि शुनकीतुङ्गाङ्गसङ्गेपि वा तुल्यत्वं मनुते शिवार्चनपरः स खर्गवाञ्छां कथम् । कर्तुं वा यतते विरक्तमनसां तत्राप्यपेक्षा कथं मोक्षेच्छा परमस्ति तस्य सततं लिंगार्चकस्य ध्रवम् ॥ १ ॥

End:

विद्यातीर्थे जगित विबुधाः साधवस्सत्यतीर्थे लज्जातीर्थे कुलयुवतयः दानतीर्थे धनाह्याः।

गङ्गातीर्थे मलिनमतयः योगिनो ध्यानतीर्थे भारातीर्थे भरणिपतयः पातकं क्षालयन्ति ॥ १ ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शिवशैवोत्कर्षप्रतिपादकं स्रोकदशकम् ॥ अन्ते नीतिस्रोकमेकं च ॥

Remarks:-

सभीचीना स्थितिः॥

## ॥ शिवकवचभागः ॥ ŚIVAKAVACABHĀGAH

சிவகவசபாகம்.

Supplemental No. 1169. Bundle No. 10. J. L. No. 16. Substance—Paper. Sheets—1, 3—5=4. Script—Devanagarī. No. of Granthas—50. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥ अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य वृषभयोग ऋषिः॥ End:

इति भद्राइषुं सम्यक् अनुशासः समात्रकम् । ताभ्यां संपूजित सोयः योगीश्वरगतिर्ययौ ॥

Colophon:

इति श्रीबद्धोत्तरखण्डे शिवकवचरहस्यं नाम द्वादशोध्याय:॥ श्रीसाम्बशिवार्पणमस्तु ॥

Subject:

द्वितीयपत्रहीनतया कवचामिद्मसमाप्तम् ॥

Rema:ks:-

नातिसभीचीना मातृका ॥

# ।। शिववेदपादस्तवैक्षदेशः ॥ ŚIVAVEDAPĀDASTAVAIKADEŚAH

சிவவேதபாதஸ்தவைகதேசம்

Supplemental No. 1170. Bundle No. 10. J. L. No 17. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Davanāgarī. No. of Granthas—10. Incomplete.

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥ अनुपयुक्तेयं मातृकेत्यतः आद्यन्तादिकं न छिखितम् ॥

### ॥ रामस्तोत्रम् ॥

#### RAMASTOTRAM

ராமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1171. Bundle No. 10. J. L. No. 18. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanagari. No. of Granthas—35. Incomplete. Author—

Beginning:

श्रीरामचन्द्राय नमः ॥
संपूर्णचन्द्रवदनं सरसीरुहाक्षं
माणिक्यकुण्डलधरं मकुटाभिरामं ।
चाम्पेयगौरवसनं शरचापहस्तं
श्रीवीरराममनिशं शिरसा नमामि ॥ १ ॥

End:

सकलभुवनरतं सर्वशास्त्रार्थरतं समयविजयरतं सचिदानन्दरत्नम् । दश्चरथकुलरतं सीतया सेव्यरतं दश्चमुखरिपुरतं पातु मां रामरत्नम् ॥ १७॥

Colophon: Nil.

Subject:

रामस्तोत्रम् ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ इयामलादण्डकम् ॥ ŚYĀMALĀDANDAKAM

ச்யாமளாதண்டகம்

Supplemental No. 1172. Bundle No. 10. J. L. No. 19. Substance—Paper. Sheets—10. Script—Devanagari. No. of Granthas—47. Incomplete.

Author - कालिदासः।

Beginning:

... ... मञ्जसंभाषणे ॥

चारुशिखतकियुत निर्भेहसता + ॥

En d: सर्वसर्वात्मिक सर्वग पाहि मां देवि तुभ्यं नमो ॥ ३३३ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

**रयामलाद्ण्डकभागः** ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥ नूत्रेयं मातृका ॥

# ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ SÍVASTOTRAM

சிவஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1173. Bundle No. 10. J L. No. 20. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Devanagari. No. of Granthas—35. Incomplete.

Author— शिवरहस्य ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । शिवरहस्ये तृतीयांशे पूर्वभागे एकोन-पञ्चाशोध्याये—-श्रीविश्वनाथ शरणागतवत्सलेश

त्वत्पाद्पद्मभजनाय मनः प्रवृत्तम् ।

पुण्येरगण्यविभवेस्तदपारपुण्य-

निक्षेपलाभमनुवांच्छति तत्प्रयच्छ ॥ १ ॥

End:

कृत्यं किमस्ति मरणोत्तरमौषधानां संजीवनी + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवस्तात्रे 1-20 श्लोकारसंपूर्णाः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थिति:।।

स्वयंत्राहितक सन्ते कहि वह होते स्था म ३३३ ॥

### ॥ लिलतात्रिशतीस्तोत्रम् ॥ LALITĀTRIŚATĪSTOTRAM

லலி தாத்ரிசதீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1174 Bundle No. 10. J. L. No. 21. Substance—Paper. Sheets—5—8 = 4+10—12 = 3 = 7. Scrlpt—Devanägarī. No. of Granthas—70. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीमत्पश्चद्शाक्षर्याः कादिवर्णक्रमान्ध्रने ॥ २४ ॥

End:

सकाराख्या समरमा सकलागमसंस्तुता। सर्ववेदान्त + + + + + + ॥ ४३॥

Colophon: Nil.

Subject:

आदिमध्यान्तहीनं ललितात्रिशतीस्तेत्रम् ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ यूर्णमन्त्ररामायणम् ॥ PÜRNAMANTRARAMAYANAM

**பூர்ணம**ந்த்ராமாயண ம்

Supplemental No. 1175. Bundle No. 10. J. L. No. 22. Substance — Paper. Sheets — 3. Script — Devanāgarī. No. of Granthas—35. Incomplete.

Author - मयूरपन्त

Beginning:
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
श्रुभमस्तु ॥ अविघ्नमस्तु ॥
श्रीमन् राजाशरोमणि दशरथजो निजयशैंबरामहित ।

End: श्रीराज्य नमन मार्ते अनुजसमयथार्थमान राशिमहा। रजनि + ॥

Colophon: Nil.

Subject :

महाराष्ट्रभाषामयस्तात्मम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः

#### ॥ परस्परासङ्गतपत्रचयः ॥

### PARASPARASANGATAPATRACAYAH

் ஒன்றுக்கோன்று ஸம்பந்தமில்லாத ஒஃகள்

Supplemental No. 1176. Bundle No. 10. J. L. No. 23. Substants-Paper. Sheets - 52. Script - Devanagari.

Remarks :-

गुच्छेऽस्मिन् विद्यमानेषु पत्नेषु नैकोपि विषयः संपूर्णः नाप्यु-पादेयश्चेत्यतः प्रतिपत्रं विद्यमानो विषयः नोदाहृतः ॥

## । दत्ताहिकभ्। DATTANHIKAM

தத்தா**ந்ஹி**கம்

Supplemental No. 1177. Bundie No. 13. J. L. old No. 16/474. Substance—Paper. Sheets—5—28=24. Script—Devanâgarī. No. of Granthas—350. Incomplete. Author—?

Beginning:

सं हं मनोबुद्धिचित्त अहंकारात्मने विज्ञानात्मने करत० इति षद्भिष्यडङ्गन्यासः ॥

End:

ब्रह्मणे इदं न मम । ततः पूर्ती श्रीदत्तात्रेयाया खहा।

### श्रीदत्तात्रेय(याय) इदं न मम ॥

Colophon:

इति आहिकं समाप्तम् ॥ इति श्री आत्मारामगुरुनाथाय प्रणमस्तु ॥ श्रीदत्तावयपरमगुरुभ्यो नमः ॥

करकृतमपराधं क्षन्तुमहीन्त सन्तः ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Subject:

स्नानविधिः । सन्ध्याविधिः । जपविधिः । मानसिकपूजाविधिः । बाह्यपूजाविधिः । होमविधिश्च ॥

Remarks:-

मात्रकेयं प्राचीना समीचीना च। आदौ 1-4 पत्राणि नष्टानि ।

# ॥ पह्णीसरटपतनशान्तिः॥ PALLĪSARATAPATANAŚĀNTIH

பல்லீஸாடபதாசார்தி

Supplemental No. 1178. Bundle No. 13. J. L. old No. 12/475. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete.

Author — गर्गश्रोक्तः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ पह्णीसरटशान्तिः ॥ गर्गः--

> पह्याः प्रपातस्य फलं सरटस्य तथैव च । शीर्षे राज्यं श्रियः प्राप्तिः फाले चैश्वर्यवर्धनम् ॥

End:

इत्थं मन्त्रविधानेन यः कुर्याच्छान्तिम्र तम्म । तस्यायुर्विजयो लक्ष्मीः कीर्तिः पृष्टिश्च जायते ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शरीरावयवेषु पहीसरटपतनेन जातस्य दोषस्य शान्तिविधानम्।

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ दायविभागः ॥ DAYAVIBHAGAH

தாயவிபாகம்

Supplemental No. 1179. Bundle No. 13. J. L. old No. 13/476. Substance—Paper. Sheets—1—7+3—10=15. Script—Devanāgarī. No of Granthas—300. Incomplete.

Beginning:

पाकरणे पुत्रपौत्रैः ऋणं देयमित्यधिकारश्रवणात् ।

End:

इयं मर्यादा मदीयभुव इत्युक्ते नेत्येवंविधः सीमा +॥

Colophon: Nil.

Subject:

आहै। पत्नसप्तकं अनक्कं। तत्र असङ्गतिवषयकः आद्यन्तहीनः दायिवभागः। ततः 3—10 पत्नेषु साङ्केषु क्षेत्रव्यवहारादिः विषयः। अयमपि विषयः आद्यन्तविहीन एव ॥

Remarks :-

मातृकायाः स्थितिस्समीचीना । पञ्चषः विलिखितानां पत्राणां सञ्चयात्मिकेयं मातृका ॥

# ॥ दत्तात्रेयसहस्रनामावलिः ॥ DATTATREYASAHASRANAMAVALIH

தத்தாத்ரேயஸ்ஹஸ்ரநாமாவளி

Supplemental No. 1180. Bundle No. 13. J. L. old No. 22/485.

Substance — Paper. Sheets—22. Script — Devanagari.

No. of Granthas—170. Incomplete. Author— दासप्रोक्तम्।

Beglinning:

श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥

यतः प्रवृत्तिर्वेदानां भूतानां भवनात्मनाम् । ज्ञानं विज्ञानप्राप्तिश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

Eud:

ओं साधनेश्वराय नमः ५२९ ॥ ओं साधवे नमः ५३० ॥ ओं साधुवरिष्ठातम + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पूर्वपीठिकाऋष्याद्येपता दत्तावयसहस्रनामाविः ॥

Remarks:-मातृकायाः स्थितिः समीचीना । आदितः 530 नामान्येव
सम्पूर्णीनि भवन्ति ॥

## ॥ लिलतात्रिशतीस्तोत्रम् ॥ LALITATRISATISTOTRAM

லலி தாத்ரிசதீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1181. Bundle No. 13. J.L. old No. 30/493. Substance—Paper. Sheeis—9. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—100. Complete.

Author— ब्रह्माग्डे हयशीवोपदिष्टम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीदेव्यै नमः ॥ अगस्त्य उवाच— हयग्रीव दयासिन्धो भगवन् भक्तवत्सल । त्वत्तः श्रुतमश्रेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् ॥ End:

स्तोत्रेणानेन लितां स्ति(स्तु)त्वा त्रिपुरसुन्दरीम्। आनन्दलहरि[री]मग्रमानसत्स्स(स्स)मवर्ततः॥

Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे अगस्त्यह्यग्रीवसंवादे विश्वति [ती]स्तोत्रं संपूर्णम ।।

Subject:

उपोद्धातोपतं लिलतात्रिशतीस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

उदक्कित्रापीयं मातृका समीचीना ॥

# ॥ दत्तात्रेयसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ DATTATREYASAHASRANAMASTOTRAM

தத்தா த்ரேயஸ்ஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1182. Bundle No. 13. J L. old No. 59/522 Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—170. Complete.

Author - दिगम्बरानुचरदासविरचितम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ यतः प्रवृत्तिर्वेदानां भूतानां भवनात्मनाम् । ज्ञानविज्ञानप्राप्तिश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

End:

देशकालार्थनिर्मुक्तं देशकालसमाश्रयम् । गुणादन्यं पवित्रं च दत्तात्रेयं गुरुं नमः ॥ १५४ ॥

Colophon:

इति श्रीमहिगम्बरानुचरिवरिचतं सहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णमस्तु ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ श्रीरामप्रा०॥ Subject.

उपाद्धाताचुपतं दत्तात्रेयसहस्रनामस्तात्रम् ॥

Remarks:-

एकस्मिन् प्रान्ते परं क्वित्रशिष्ठसर्वपत्राया अप्यस्या माधकायाः स्थितिस्समीचीना ॥

## ॥ लिलतात्रिशतीनामाविलः ॥ LALITATRISATINAMAVALIH

லலிதாத்ரிசதீருமாவளி

Supplemental No. 1183. Bundle No. 13. J. L. old No. 74/587 Substance- Paper Sheets-7. Script-Devanagari. No. of Granthas-120. Complete.

Author - हयत्रीवोपदिष्टम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीनमः ॥ ओं ककाररूपाय नमः ॥ १ ॥ ओं कल्याण्य न० ॥ २ ॥

End:

अं हीं कारपरसी ख्यदाये नमः ॥ ३०० ॥ ओं श्रीलिता-म्बाये०॥ श्रीचक्रराजनिलयाये०॥ श्रीराजराजेश्वयें०॥ श्रीशिवकामेश्वराङ्कस्थाये०॥ श्रीमहिषासुरमर्दिन अम्बाये०॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये नमः॥

Colophon:

त्रिशतिनामावली संपूर्णम् ॥ पत्र ॥ ७ ॥

Subject:

ललितात्रिशतीनामावलिः ॥

Remarks:-

स्थितिश्समीचौना ॥

## ॥ दक्षिणामृर्तिपञ्जरम् ॥

### DAKSINAMURTIPANJARAM

தக்ஷிரைப்த்திபஞ்சாம்

Supplemental No. 1184. Bundle No. 13. J. L. old No. 80/513 Substance—Paper. Sheets-10. Script—Devanagarī. No. of Granthas—80. Complete.

Author - ब्रह्माण्डे गुहेन नारदायोक्तम्।

Beginning ::

IN INSTITUTE

श्रीगणेशाय नमः ॥

वटतरुतलवासबद्धतृष्णं मुनिनिकराय विवेकमादिशन्तम् । पशुपतिनगराट्कन्यकाये स्सहदृद्यसुवितीर्णवामभागम् ॥ १ ॥

End:

कपदिनं चण्ड जटाकलापं त्रिनेत्रमिन्दुप्रतिमं स्मितोज्वलम् । चतुर्भुनं ज्ञानवदश्वसूत्र-पुस्ताग्रहस्तं हृदि भावये सदा म ३०॥

Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे गुहनारदसंवादे दक्षिणामृर्तिपञ्जरस्तोत्र-कथनं नाम अष्टाशीतितमोध्यायः ॥ श्रीदक्षिणामृर्तये नमः ॥

Subject:

न्यासाबुपेतं दक्षिणामृर्तिपञ्जरम् ॥

Remarks:-

मात्का प्राचीना । स्थितिस्समीचीना ।

# ॥ वगळामुखीस्तोत्रम् ॥

#### BAGALAMUKHISTOTRAM

பகளாமுகீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1185. Bundle No. 13. J. L. old No. 83/546 Substance—Paper. Sheets—7. Script—Devanagari. No. of Granthas—50. Complete.

Author- रुद्रयामळे।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अमेति रुद्रयामेले बगळास्तोत्रम् ॥ अस्य श्रीबगळाम्रुखीस्तोत्रमन्त्रस्य भगवात्रारद ऋषिः।

End:

इदं ब्रह्मास्त्रमाख्यातं तिषु लोकेषु दुर्लभम् । गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ ३५ ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामले बगळामुखीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

न्यासाचुपतं बगलामुबीस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना ॥

# ॥ भवानीभुजङ्गस्तोत्रम् ॥

### BHAVĀNĪBHUJANGASTOTRAM

பவாநீபுஜங்கஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1186. Bundle No. 13. J. L. old No. 92/556. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—86. Complete.

Author - श्रीभगबत्पादाः।

Beginning:

श्रीभवान्ये नमः॥

पडाधारपङ्केरुहान्तर्विराज-त्सुषुम्नान्तरालेऽतितेजोछसन्तीम् । सुधामण्डलं द्रावयन्तीं पिबन्तीं सुधामृर्तिमीडे महानन्दरूपाम् ॥

End:

भवानी भवानीति वाणीति वाणी
मुदारामुदारा सर्वदा ये जपन्ति ।

न शोको न पापं न दुःखं न भीतिः

कदाचित्कुतश्चित्कथश्चित्वरूपम् ॥

Colophon:

इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं भवानी भुजङ्गस्तोत्रं संपूर्णन् ॥
॥ श्रीभवान्यर्पणमस्तु ॥

Subject :

भवानीभुजङ्गस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

गतसारं पत्रद्वयभित्यतो न समीचीना स्थितिः ॥

### ॥ लिलतापश्चग्रतीस्तवः॥

### LALITAPANCASATISTAVAH

லலி தாபஞ்சசதீஸ் தவம்

Supplemental No. 1187. Bundle No. 13. J.L. old No. 105/568 Substance—Paper. Sheets—18. Script—Devanagari. No. of Granthas—350. Complete.

Author - सौभाग्यलक्ष्मीकल्पान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय (नमः) । गुरुलक्ष्मीनृसिक्षपरदेवताभ्यो नमः ॥ श्रीरस्तु ॥

कदाचित्कमलानाथं कमलायतलोचनम् । पप्रच्छ करुणाराशिं प्रणम्य शिरसा मुहुः ॥

End:

श्रीविद्या यस्य जिह्वाग्रे श्रीचकं यस्य मन्दिरे । श्रीमत्पश्चशती यत्र तत्र श्रीललिताम्बिका ॥

Colophon:

इति श्रीचातुर्छक्षिविस्तारप्रन्थे सौभाग्यळक्ष्मीकलेप उपरिभागे मोक्षपादे कमलाकमलाभ्रमंत्रादे ललितापञ्चशतीस्तवसारी नाम पञ्चाशत्पटलः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिद्धललिताम्बापणमस्तु ॥

Subject:

सोपोद्धातः ललितापञ्चशतीस्तवः ॥

Remarks:-

प्राचीना मातृका स्थितिश्व समीचीना ॥

## ॥ देवीकवचम् ॥ DEVĪKAVACAM

தேவீகவசம்

Supplemental No. 1188. Sundle No. 13. J.L. old No. 124/587 Substance — Paper. Sheets—3-6=4. Script—Devanāgarī. No. of Granthus—40. Complete.

Author = वराहपुराणान्तर्गतम्।

Beginning:

जया मे चाग्रतः स्था(पा)तु विजया स्था(पा)तु पृष्ठतः । अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता ॥

End:

दुर्गा क्षमा शिवा धाली खाहा खधा नमोस्तु ते । जय अंव त्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥ जगदंवार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

आद्यभागहीनं दुर्गाकवचम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ शिवाष्ट्रकस्तोत्रम् ॥ SIVĀSTAKASTOTRAM

சிவாஷ்டகஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 11.9. Bundle Nc. 13. J.L old No. 127/590 Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—12. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

नमस्ते नीलकण्ठाय नमस्ते निर्मलाय च। नमस्ते पार्वतीशाय नमस्ते मारवैरिणे।।

End:

पूजान्ते च जपान्ते च होमकाले तथैव च। यः पठेदग्रजश्रेष्ठो भुक्ति मुक्ति च विन्दति॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवनमस्काराष्ट्रकस्तोलम् ।

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिः न समीचीना ॥

# ॥ भवानीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ BHAVĀNĪSAHASRANĀMASTOTRAM

பவாநீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1190. Bundle No. 13. J.L. No. 1 (अङ्ग्रहीनम्)
Substance—Paper. Sheets—14. Script—Devanāgarī. No.
of Granthas—135. Complete.

Author — शिवोपदिष्टम् ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरेणुकादेव्यै नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ कैलासशिखरे रम्ये देवदेवं महेश्वरम् । ध्यानोत्परतमासीनं प्रसन्नग्रुखपङ्कजम् ॥

End:

सर्वतीर्थप्रदा शक्तिः सर्वमङ्गलसंस्थिता । पुण्यं सहस्रनामेदं सर्वपापप्रणाशनम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पूर्वपीठिकोपतं फलश्रुतिविहीनं च भवानीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ कालभैरवाष्ट्रकम् ॥ KALABHAĪRAVĀSTAKAM

காலபைரவாஷ்டகம்

Supplemental No. 1191. Bundle No. 13. J L. No. 2 (अङ्गहीनम्)
Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No.
of Grantha:—15. Incomplete.

Author - श्रीमद्भगवत्पादाः।

End:

दुर्गा क्षमा शिवा धाली खाहा खधा नमोस्तु ते । जय अंव त्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॥ जगदंवार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

आद्यभागहीनं दुर्गाकवचम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ शिवाष्टकस्तोत्रम् ॥ ŚIVĀSTAKASTOTRAM

சிவாஷ்டகஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 11.9. Bundle Nc. 13. J.L. old No. 127/590 Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—12. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

नमस्ते नीलकण्ठाय नमस्ते निर्मलाय च। नमस्ते पार्वतीशाय नमस्ते मारवैरिणे ॥

End:

पूजान्ते च जपान्ते च होमकाले तथैव च। यः पठेदग्रजश्रेष्ठो अक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवनमस्काराष्ट्रकस्तोत्नम् ।

Remarks:-

मातृकायाः स्थितिः न समीचीना ॥

# ।। भवानीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ BHAVĀNĪSAHASRANĀMASTOTRAM

பவாநீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1190. Bundle No. 13. J.L. No. 1 (अङ्ग्हीनम्)
Substance—Paper. Sheets—14. Script—Devanāgarī. No.
of Granthas—135. Complete.

Author — शिवोपदिष्टम् ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरेणुकादेव्यै नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ कैलासशिखरे रस्ये देवदेवं महेश्वरम् । च्यानोत्परतमासीनं प्रसन्तमुखपङ्कजम् ॥

End:

सर्वतीर्थप्रदा शक्तिः सर्वमङ्गलसंस्थिता । पुण्यं सहस्रनामेदं सर्वपापप्रणाशनम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

पूर्वपीठिकोपतं फलश्रुतिविद्दीनं च भवानीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ कालभैरवाष्ट्रकम् ॥ KALABHAIRAVÄSTAKAM

காலபைரவாஷ்டகம்

Supplemental No. 1191. Bundle No. 13. J L. No. 2 (अङ्गहानम्)
Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagarī. No. of Grantha:—15. Incomplete.

Author - श्रीमद्भगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः।

देवराजसेव्यमानपावनां विपङ्कजं व्याळयज्ञस्त्वमिन्दुशेखरं कृपाकरम् । नारदादियोगिचन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥

End :

कालभैरवाष्टकं पठिनत ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं पवित्रपुण्यवर्धनम् । शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं का॰ + + + + + + + ॥ ९॥

Colophon:

शङ्कराचार्यकृतभैरवाष्ट्रकं सम्पूर्णम् ॥

Subject:

श्रीमत्काशीकालभैरवाष्ट्रकम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

॥ नदीस्तोत्रम् ॥ NADĪSTOTRAM

**நதீஸ்தோத்ரம்** 

Supplemental No. 1192. But die No. 13. J. L. No.3 (अक्टॉनम्)
Substance — Paper. Sheets — 2. Script — Devanâgarī. No.
of Granthas — 25. Complete.

Author - भविष्योत्तरे नारदप्रोक्तम्।

Beginning:

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

नदीस्तोतं प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशनम् । भागीरथी वाराणसी यमुना च सरस्रती ॥

End:

य इदं पठते नित्यं सत्यलोकं स गच्छति ।

Colophon:

इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे नारदप्रोक्तं नदीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ इदं नागेश्वरस्य पुस्तकम् ॥

Subject:

पुण्यनदीनां नामसङ्ग्रहात्मकं स्तोत्रम् ॥

Remarks:-

प्राचीनेयं मातृका प्रान्तयोविंशीणी किञ्चिदिव नष्टा च ॥

## ॥ शिवाष्टकम् ॥ SIVĀSTAKAM

#### சீவாஷ்டகம்

Supplemental No. 1193. Bundle No. 13. J. L. No. 4 (अक्रहोनम्)
Substance -- Paper. Sheeta 2. Script -- Devanagari. No. of Granthas -- 1c. Complete.

Author श्रीव्यासप्रोक्तम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ यस्यास्ति शक्तिः स तु वावदीतु

प्रोर्घ्व करोत्वङ्गुलिकां पुरो मे ।

कः पूजितस्स्याच्छिशिशेखरेण नाराधितो भृतपतिस्तु श कैः॥

End:

व्यासाष्टकिमदं पुण्यं यः पठेत शिवसानिधौ । सन्त्यज्य विष्णुलोकादीन् शिवलोकमवाप्तुयाद् ॥ Colophon:

व्यासोक्तं शिवाष्टकं संपूर्णम् ॥

Subject:

विष्णुं सर्वोत्कृष्टं वर्णितवता व्यासस्य करद्वेय स्तम्भाभूते, यथा-पुरं करद्वयस्य आकुञ्चनप्रसारणादिसामध्यसिद्धयर्थं व्यासेन कृतं परमेश्वरस्य सर्वोत्कृष्टत्वप्रतिपादकं स्तुत्यष्टकम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ लिलतात्रिशतीस्तोत्रम् ॥ LALITĀTRIŚATĪSTOTRAM

லளி தாத்ரிசதீஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1194. Bundle No. 18.J.L. No. 5 (आ案更有中)
Substance—Paper. Sheets—5. Script—Devanāgari. No.
of Granthas—60. Complete.
Author— 東京で記載する

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

ओं ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी ।

End:

हींकारमन्त्रसर्वस्वा हींकारपरसौख्यदा ॥

Colophon:

इति त्रिशतिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Subject:

उपोद्धातादिविहीनं छिलतात्रिशतीस्तोत्रम् ॥

Remarks :-

स्थितिस्समीचीना किञ्चिदिव कीटजग्धा च ॥

on elections of the first seems

### ॥ सङ्कटहरचतुर्थापुजाविधिः॥

### SANKATAHARA CATURTHĪPŪJĀVIDRIH

ஸங்கடஹாசதூ்த்தீபூஜாவிதி

Supplemental No. 1195. Bundle No. 30. T. S. No. 1010. Substance - Paper. Sheets-7. Script - Devanagari. No. of Granthas-90. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ एवंगुणविशेषणविशिष्टायां पुण्यतिथौ सम सङ्कटनिवारणार्थं + ॥

End:

ये (च)शृण्वान्ति सततं ये पठन्ति सदा नराः । ते सर्वे पापनिर्भक्ता यास्यन्ति परमां गतिम् ॥

Colophon :

इति श्रीसङ्कष्ट(हर) चतुर्थीव्रतं सम्पूर्णम् ॥

Subject:

सङ्कटहरचतुथ्यौ सङ्कटहरगणपतिपूजाविधिः ॥ अयं पूजा-विधिः भागवपुराणाख्यगणेशपुराणोक्तो न भवति ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ वैश्वद्वविधिः॥ VAISVADEVAVIDHIH

வைச்வதேவவி தி

Supplemental No. 1196. Bundle No. 30. T. S. No. 1011. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanāgari. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य शुभतिथौ ममोपात्तसमस्तदुरित-श्रयद्वारा परमेश्वरत्रीत्यर्थं + ॥ End:

गोदोहनमात्रं तत्र स्थित्वा अतिथिमाकांक्षेत् । हस्तौ पादौ प्रक्षाळ्य प्रशान्त उ० ॥

Colophon: Nil.

Subject :

वैश्वदेवविधिः॥

Remarks :-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ सिद्धिगणपत्यष्टाक्षरमन्त्रः ॥

### SIDDHIGANAPATYASTAKSARAMANTRAH

ஸித்திகணபத்யஷ்டாக்ஷாமந்த்ரம்

Supplemental No. 1197. Bundle No. 30. T. S. No. 1012. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीसिद्धिगणपतिमहामन्त्रस्य गणक ऋषिः ॥

End:

अङ्गन्यासादि पूर्वमिति ज्ञेयम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

सिद्धिगणपतिमन्त्रः ॥

Remarks:-

the he was been

समीचीना स्थिति:।

#### ॥ वालामन्त्रः॥

#### BALAMANTRAH

பாலாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1198. Bundle No. 30. T. S. No. 1013
Substance—Paper. Sheet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्त्रत्ये नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीबालातिपुरसुन्द्ये नमः । अस्य श्रीबालातिपुरसुन्द्री-महामन्त्रस्य दक्षिणामृर्तिऋषिः ॥

End:

अङ्गन्यासादि पूर्वमिति ज्ञेयम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

श्रीबालापरमेश्वरीषडक्षरमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना खितिः॥

### ॥ वाञ्छाकल्पलतामन्त्रः॥

### VANCHAKALPALATAMANTRAH

வாஞ்சாகல்பலதாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1199. Bundle No. 30. T. S. No. 1014. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगणपतये नमः ॥ अस्य श्रीवाञ्छाक-ल्पलताख्यमहागणपतिमन्त्रस्य । आनन्दभैरवांगिरसंगनना ऋषयः ॥ End:

शतावृत्ती सार्वभौमो दरिद्रोपि भवेत्वरः । अथर्वदोथर्वणे च वसिष्ठवचनं यथा ॥

Colophon:

इत्यथर्वणतन्त्राणेवे सौभाग्यकाण्डे वाञ्छाकल्पछता समाप्ता ॥ श्रीरस्तु ॥ शुभमस्तु ॥

Subject:

चतुर्विधवाञ्छाकरूपलतामन्त्राः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ गायत्रीमालामन्त्रः ॥ GAYATRIMALAMANTRAH

காயத்ரீமாலாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1200. Bundle No. 20. T. S. No. 1015, Substance—Paper. Sheets—2. Script—Davansgarī. No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रागणशोय नमः ॥ अस्य श्रीगायत्रीमालामन्त्रस्य विश्वा-मित्र ऋषिः।

End:

गायत्री सावित्री सरस्वती हुंफद् खाहा ॥

Colophon:

गायत्रीमालामन्त्रसमाप्तः ॥

Subject:

ऋष्याद्यपेतः गायत्रीमालामन्त्रः ॥

Remarks: -

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ जपारम्भकालः॥

### JAPARAMBHAKALAH

ஐபாம்பத்திற்குக்காலம்

Supplemental No. 1201. Bundle No. 30. T. S. No. 1916, Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—8. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशसरस्वत्ये(ती)दक्षिणामृतिंगुरवे(रुभ्यो) नमः ॥ जपारंभकालः—

मन्त्रारंभस्तु चैत्रे स्याद्धहुदुःखप्रदायकः ।

End:

कोटिर्देवालये प्रोक्तः अनन्तिश्चवसिन्धौ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

जपारम्भकाले मासर्भतिथिवारस्थलानां फलकथनम् ॥

Remarks:-

स्थितिस्समीचीना ॥

# ॥ अम्यानित्याचेनम् ॥ AMBANITYARCANAM

அம்பாகத்யார்சகம்

Supplemental No. 1202. Bundle No. 30. T. S. No. 1017. Substance—Paper. Sheets—1—21. Script—Devanagari. No. of Granthas—280. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीरामाय नमः ॥

मम न जन(नि) शक्तिः पादयोस्ते न भक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगे न शक्तिः। इति मनसि सदाई चिन्तयनाद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैरर्चनं सन्ततापि(नोमि) ॥

End:

764

काचिद्रायित सुस्वरं सहचरी वाद्यं परा वादय-त्यन्या नृत्यित केळिमञ्जुळपदं मातः पुरस्तात्तव। सुस्वीकृत्य मनोऽपरा मधुमदव्याघूर्णमीनेक्षणं नित्या ... ... ।।

Colophon: Nil.

Subject:

देवीमानासिकपूजास्तवः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: | अन्तिमे पत्रे भागो नष्ट: | 1 to 122 श्लोकास्सन्ति ॥

# ॥ रुद्राक्षप्रतिष्ठाविधिः ॥ RUDRĀKSAPRATISTHĀVIDHIH

ருத்ராக்ஷப்ரதிஷ்டாவிதி

Supplemental No. 1203, Bundle No. 30. T S. No. 1018. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—30. Complete.

Author - रुद्रयामलोक्तः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ रुद्राक्षप्रतिष्ठा ॥ तत्रायं क्रमः॥ प्राक्तनतरुपखण्डस्फुटितदुष्टातिस्रक्षम + ।

End:

एकं शिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः कल्पयित वा तन् स स्वयं नीलकण्ठः ।। श्रीमल्लारिर्जयित ॥ श्री साम्बशिवार्पणमस्तु ॥ श्रीगुरुचरणयोदशरणम् ॥ Colophon: Nil.

Subject:

धारणार्थकानां रुद्राक्षाणां स्थितिः वर्णः तेषां प्रथनविधिः मालादिशुद्धिकामः तेषां मन्त्रः होमः प्रतिष्ठा च निरूपिताः ॥

Remarks:-

मधीनाशेन कचिद्धराणि न ज्ञायन्ते ॥

## ॥ शिवपूजाविधिः॥ SIVAPÜJÄVIDHIH

#### சிவபூஜாவிதி

Supplemental No. 1204. Bundle No. 30. T. S. No. 1019. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanagari. No. of Granthas—90. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकाली संकीर्त्थ + सांबसदाशिवपूजां करिष्ये ॥

End:

अनेन साम्बसदाशिवपूजनेन श्रीभगवान्सर्वात्सकः श्रीसाम्ब-सदाशिवः प्रियताम् । तत्सद्रह्मापणमस्तु ॥ शशिशेखराय नमः ॥ बं महादेव ॥

Colophon: Nil.

Subject:

वैदिकमन्त्रकलापोपेतः शिवपूजाविधिः । अथापि सद्योजातादि-पञ्चपात्रासादनादिकं नास्मिन्विद्यते ॥

Remarks:

प्रांचीनयं मातृका । समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्रः ॥

### NĀRĀYANĀSTĀKSARAMANTRAH

**நாராயணுஷ்டாக்ஷரம**ந்த்<mark>ரம்</mark>

Supplemental No. 1205. Bundle No. 30. T. S. No. 1020 Substance—Paper. Sheets—37+1=38. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ऐन्द्यादिदिक्षु बझामि नमश्रकाय स्वाहा । ओं रं सहस्रार्हुं(रहुं) अस्त्राय फट् ॥ इति दिग्बन्धः ।

End:

मातृकान्यासः । तत्वन्यातः । ध्यानश्लोकं पठि० । यस्य स्मृत्या च नामो० ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Colophon:

इति नारायणाष्टाक्षरमन्त्र कृष्णषडक्षरमन्त्र समाप्ता ॥ दुर्मति नामसंवत्सरदक्षिणायण हैमन्तऋतौ पुष्यमासशुक्रपक्ष चतुर्थि-ब्रहस्पतीवार हिरलेकरशांभटसुतितमणेन लिखितं स्वार्थं परार्थं च ॥

Subject:

न्यासासुपेतः नारायणाष्ट्राक्षरमन्तः कृष्णषडक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks :-

स्थितिस्समीचीना ॥

## ॥ बाला**मन्त्रः** ॥ BĀLĀMANTRAH

பாலாமக்தாம்

Supplemental No. 1206. Bundle No. 30. T. S. No. 1021. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीबालादेवीमहामन्त्रस्य ।

End:

पुनहृदयादिषडङ्गं कृत्वा देव्यर्पणं कुर्यात् ।

Colophon:

युवसंवत्सर आषाढशुद्धदाद्श्यां राक्ष्स(।मेण लिखितं समाप्तम् ॥

Subject :

न्यासाद्यपेतः बालाज्यक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ शिवपश्चाक्षरन्यासः ॥ SIVAPANCAKSARANYASAH

சிவபஞ்சாக்ஷாக்யாஸம்

Supplemental No. 1207. Bundle No. 30. T. S. No. 1022. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—8. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीपश्चाक्षरीमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः॥

End:

शान्तं पद्मासनस्थं + पार्वतीशं नमामि ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शिवपञ्चाक्षयीः ऋष्यादिन्यासः ध्यानं च ॥

Remarks:-

नातिसमीचीना स्थितिः ॥

# ॥ ब्रह्मगायत्रीभाष्यम् ॥ BRAHMAGAYATRIBHASYAM

ப்ரஹீமகாயத்ரீபாஷ்யம்

Supplemental No. 1203. Bundle No. 30. T. S. No. 1023. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

गायत्रीभाष्यम् ॥ तत्सिवतुः + प्रचोदयात् ॥ देवस्य दिव्य-पुरुषस्य सिवतुः सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतोः सूर्यस्य + ॥

End :

जकारो जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशः(नः)।
गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्रीत्युच्यते बुधैः॥
ऑ तत्सत्।

Colophon:

बहुधान्यमार्गशीर्षशुद्धप्रतिपदा भृगौ राक्षसभुवनकररामभट्टेन लिखितं संपूर्णम् ॥

Subject:

ब्रह्मगायत्रीभाष्यम् ॥ भर्गशब्दार्थः चन्द्रचूडपरतया व्याख्यात इति विशेषः॥

Bemarks :-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ नवग्रहकवचस्तोलाणि ॥ NAVAGRAHAKAVACASTOTRĀM

கவக்ரஹகவசஸ்தோத்ரங்கள் Supplemental No. 1209. Bundle No. 80. T. S. No. 1024. Substance—Paper. Sheets—1—7, 13—17 and 28—32=17. Script—Devarāgarī. No.of Granthas—180. Incomplete. Author— ब्रह्माण्डपराणान्तर्गतानि ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीवेदच्यासाय नमः ॥ अस्य श्रीसूर्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतम ऋषिः ॥

End:

तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद्भयं भवेत् ॥

Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रियंवदसूर्यसंवादे केतुस्तोत्रं संपूर्णम् !! कृष्णापणमस्तु ।।

Subject:

आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां कवचानि स्तोत्राणि च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥ मातृकायामस्यां कुजस्तोत्रबुधकवस्थागा-त्मकानि 8 to 12 पत्राणि, शुक्रस्तोत्रशनिकवस्तोत्रात्मकानि 18 to 27 पत्नाणि च न दृश्यन्ते ॥

# ॥ गायत्रीदुर्गम् ॥ GĀYATRĪDURGAM

காயத்ரீதுர்கம்

Supplemental No. 1210. Bundle No. 30. T. S. No. 1025. Substance—Paper. Sheets—1—?0. Script—Devanagari. No of Granthas—135. Incomplete. Author—Nil.

Beginning :

श्रीगणेशाय नमः ॥

उनसि दुर्ग पठेनित्यं ब्रह्माणं स्थिरमासनम् । स्वमलं पूजयेदादौ उपचारैस्तु पश्चभिः॥ End:

पठेनित्यं प्रयत्नेन वाचा सिद्धिमवाप्नुयात् । एकवारं पठेनित्यं स पूज्यः स + + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

गायत्रीभेदानां उपासनाविधेश्च प्रपञ्चनात्मकं गायत्रीदुर्गात्मकं स्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः । असंपूर्णीयं प्रन्थः ॥

# ॥ गायत्रीहृदयम् ॥

### GĀYATRĪHRDAYAM

காயத்ரீஹீரு தயம்

Supplemental No. 1211. Bundle No. 30. T. S. No. 1026. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—110. Complete.

Author- उपनिषत्।

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ॥ अस्य श्रीगायत्रीहृदयमहामन्त्रस्य प्रह्लाद ऋषिः ॥ गायत्री छन्दः ॥

End:

सर्वपापैः प्रमुच्यते । परब्रह्मलोके महीयते परब्रह्मलोके महीयत इत्स्राह भगवान्ब्रह्मा याज्ञवल्क्यः ॥ १ औं तत्सत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

त्रह्मगायत्रीहृद्यम् ।। गायत्रीकवचैकदेशश्च ॥

Remarks:—
समीचीना स्थितिः ॥ प्रथमपतं किञ्चिदिव कटिजग्धम् ॥

### ॥ मार्ताण्डभैरवमन्त्रः ॥

### MARTANDABHAIRAVAMANTRAH

<u>மார்த் தாண்ட</u>பை எபமக்த்ரம்

Supplemental No. 1212. Bundle No. 30. T. S. No. 1027. Substance-Paper. Sheets-3+1=4. Script-Devanagari. No. of Granthas-10 Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्री ममो व करिष्ये ॥ अस श्रीमार्ताण्डभैरवमहामन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः । गायत्री छन्दः ॥

End:

ओं हीं हूं मल्लारये नमः ॥ श्रीरस्तु ॥ गुरुब्रह्म ॥ तमी० ॥

Colophon: Nil.

Subject :

महारिनामकमातीण्डभैरवाष्ट्राक्षरमन्त्रः न्यासायुपेत: ॥

Remarks: -

समीचीना स्थितिः ॥

# (भिन्न) विस्तानिक ।। नृसिह्मकवचम् ॥ NRSIMHAKAVACAM

ந்<sub>ருஸிம்ஹகவசம்</sub>

Supplemental No. 1213. Bundle No. 30. T. S. No. 1023, Substance—Paper. Sheets-3+1=4. Script-Devanagari, No. of Granthas-35. Complete.

Author- प्रह्लादप्रोक्तम्।

Beginning:

श्रीलक्ष्मीनृसिद्धाय नमः ॥ ओं ॥ नमस्कृत्य गणाधीशं सर्वविध्ननिवारणम् । नुसिमकप्यं वश्ये प्रह्वादेनोदितं पुरा ॥

End:

तप्तहाटककेशान्तं ज्वलत्पावकलोचनम् । वज्रायुधनखस्पर्धं दिव्यसिक्षं नमोस्तु ते ॥

Colophon:

इति श्रीनृसिह्यकवचं संपूर्णम् ॥

Subject:

न्यासायुपेतं नृसिद्धकवचम् ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ कृष्णमन्त्राः ॥ KRSNAMANTRĀH

கிருஷ்ணமக்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1214, Bundle No. 30. T. S. No. 1029. Substance—Paper. Sheets—1, 2, 4—6=5. Script—Devanigari. No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगोपीजनवस्रभाय नमः ॥ अस्य श्रीभुवन समोहन (कृष्णै)काश्वरमन्त्रस्य संमोहननारद् ऋषिः ॥

End:

अव्याद्याकोचनीलांबुजरुचिररुणाम्भोजनेतो ... ... ... बालो जङ्घाकटीरस्थलघटिश(त)रणत्किङ्किणीको मुकुन्दः । दोभ्याँ हृय्यंगनीनं दधदतिनिमलं पायसं निश्चनन्द्यो गोगोपीगोपनीतो रुरुनखनिलसत्कण्ठभृषित्ररं नः ॥

Colophon: Nil.

Subject :

कृष्णेकांक्ष्रंमन्त्रः । द्विपञ्चाशदक्षरकृष्णमन्त्रः । कृष्णचतुरस्री-

मन्त्रः । अत्रगोपालमन्त्रः । गोपालदशाक्षरीमन्तः । कृष्णा-ष्टाक्षरमन्त्रश्च ॥ अन्ते सुदर्शनन्यासभ्यानानि च ॥

Supplemental No. 1816. -

Remarks:-

समीचीनां स्थितिः ॥

## ॥ मञ्जारिखङ्गमालामन्त्रः ॥ MALLARIKHADGAMALAMANTRAH

மல்லாரிகட்கமாலாமந்தாம்

Supplemental No. 1215. Bundle No. 30. T. S. No. 1080. Substance—Paper. Sheets—9. Script—Devenagari. No. of Granthas—50. Complete

Author — पार्वत्ये शिवोपदिष्टः।

Beginning:

श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीमार्ताण्डभैरवाय नमः ॥ श्रो पार्वत्युवाच--कथं मल्लारिमाहात्म्यं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥ मालामन्त्राभिधानेन मन्त्राणामुसमोत्तमम् ॥

End :

सर्वाभीष्टप्रदास्याद्धि नात्र कार्या विचारणा । यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ।

Colophon:

इति परापद्मशिखायां विश्वागमसारे पार्वतीशिवसंवादे महारि-खड्गमालामन्त्रं संपूर्णमस्तु ॥ श्रीसाम्बसदाशिवार्पणमस्तु ॥ ग्रुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Subject:
-यासाद्युपेत: महारिनामकमार्ताण्डभैरवमालामन्तः ।।

Remarks :-

समीचीना स्थिति: ॥

# MALLÄRIPADDHATIH

மல்லார்பத்ததி

Supplemental No. 1216. Bundle No. 30. T. S. No. 1081. Substance—Paper. Sheets—5. Script—Devanagari. No. of Granthas—55. Complete.

Author - ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

सनत्कुमार उवाच-अथ वक्ष्यामि मह्नरेर्मन्त्रं मिद्धिप्रदायकम् ।
वेदानामाद्यवीजं स्याद्भुवनेशी ततः परम् ॥

Hed:
त्रिकालं यः पठेनित्यं शिवलोकं स गच्छति।
देहान्ते स शिवं गच्छेत्सर्वलोकसुखप्रदः॥
सर्वलोकप्रद शिवों नम इति॥

Colophon:

इति श्रीत्रद्धाण्डपुराणे क्षेत्रखण्डे मञ्जारिमाहात्म्ये मञ्जारिकवर्षे नाम चतुर्विशोध्यायः ॥

राश्वसभुवनकररामेण लिखितम् ॥ धातृसंघत्सर आदवीजशुद्ध-चतुर्थी सौम्यवासरे महारिकष्णं संपूर्णम् ॥

Subject:

महारिमन्त्रयन्त्रप्रस्तारः पूजाविधिः कव चक्र ॥

Remarks:

समीपीना स्थिति: ॥

#### ॥ श्रीविद्याषोडशाक्षरीमन्तः॥

#### ŚRĪVIDYĀSODA ŚĀKSARĪMANTRAH

ஸ்ரீவித்யாஷோடசாக்ஷரிமக்த்ரம்

Supplemental Nc. 1217. Bundle No. 80. T. S. No. 1082. Substance—Paper. Sheets—10 & 11=2. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—14, Complete. Author—Nil. Beginning:

श्रीगणेञाय नमः ॥

अस्य श्रीषोडशाक्षरीमन्त्रस्य दक्षिणामृर्ति ऋषिः । पङ्क्ति-इछन्दः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी राजराजेश्वरी देवता ॥

End:

पुनः पञ्चोपचारान् ॥ गुह्यादि + सुरेश्वरी ॥ इति जपं देव्ये समर्प्य ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाचुपेत: श्रीविद्याषोडशाक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ।। शिववेदपादस्तवः ॥ SÍVAVEDAPĀDASTAVAH

சிவவேதபா தஸ் தவம்

Supplemental No. 1218. Bundle No. 30. T. S. No. 1033. Substance—Paper. Sheets—2—19=18. Script—Devanigari. No. of Granthas—145. Incomplete.

Author— जीमनिः।

Beginning:

पपाबुत्थाय देवस्य ताण्डवामृतमागलम् ॥ ४ ॥

#### A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

#### पार्श्वस्थितां महादेवीं पश्यन्तीं तस्य ताण्डवः[वम् ]।

End:

तान्त्वामुमाकान्त नितान्तकान्ति भ्रान्त्वामुपांत्वानतहर्यजेन्द्र । नतोस्म्युपास्ते गिरिश्वख पार्श्वे

बि ... ।।

Colophon: Nil.

in the 11 fresh +

Subject:

शिववेदपादस्तवः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ बगळाखुजीमन्त्रः ॥

#### BAGALAMUKHIMANTRAH

பகளாமுகீமக்தாம்

Supplemental No. 1219. Bundle No. 5. P. A. No. 250. Substance-Paper. Sheet-1. Script-Devanagari. No. of Granthas-6. Incomplete. Author-

Beginning;

वाचं मुखं पदं स्तम्भय मध्यमा० । जिह्वां अनामिकाभ्यां 🕂 ॥

End:

पुनद्दियादिषडङ्गं ऋष्यादिषडङ्गं च विधाय जपं देच्या दश्च-करे समर्पयेत ॥

Colophon: Nil.

Subject:

इदयादिन्यासोपेतः बगलामुखीमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ अन्नपूर्णाद्मन्त्राः ॥ ANNAPÜRNADIMANTRAH

அன்னபூர்ணா திமக் த்ரங்கள்

Supplemental No. 1220. Bundle No. 5. P. A No. 251
Substance—Paper. Sheets 13. Script—Devanagari. No.
of Granthas—55. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः । केशव । नारायण । माधव ।

End:

बालार्कप्र [भिमन्द्रनीलज] दिलं भसाङ्ग [रागोज्ब] लं शान्तं नादिवलीन चि[त्तपवनं शार्द्लच] मीम्बरम् । ब्रह्मग्यं [ज्ञं] सनकादि(भिः परि) वृतं । सिद्धैमहा [योगिभिः] दत्तात्रेयसुपासमहे हृदि सुदा धे [ध्ये] यं सदा योगिभिः ॥

Colophon: Fil.

Subject :

असपूर्णाशिवपद्धाक्षरदत्तात्रेयमन्त्राः ।

Remarks:-

मात्केयं कृमिभक्षणेन प्रायेण नष्टा अनुपयुक्ता च ॥

#### ॥ दत्तैकाक्षरमन्त्रः॥

#### DATTAIKAKSARAMANTRAH

தத்**த**எகாக்ஷாம**ர்**த்ரம்

Supplemental No. 1221. Pundle No. 5. P. A. No. 252.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagarī. No. of Granthas—15. Complete.

Beginning:

श्रीदत्तात्रेय प्रसन्न ।। श्रीगुरवे नमः ।। ओ अस्य श्रीदत्तात्रय येकाक्षरी महामन्त्रस्य ॥

End:

आसाध्यबन्धनाशाया सकलत्रीश्वतीदाया ओं हीं द्रां॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाद्युपेतः दत्तावेयैकाक्षरमन्त्रः दत्तमाला च ॥

Remarks:-

नातिसमीचीना स्थितिः ॥

# ॥ वस्त्रभागणपतिमन्त्रः ॥ VALLABHAGANAPATIMANTRAH

வல்லபாகணபு திமக்த்ரம்

Supplemental No. 1232 Bundle No. 5. P. A. No. 253 & 254 (2 Mss.) Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagar. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्रीमहागणपतिमहामन्त्रस्य गणकऋषिः ॥

End:

उत्तरन्यासः पश्चपूजा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

वह्नभागणपतिमन्त्रः बालाषडक्षरमन्त्रश्च ॥

Remarks :-

समीचीना स्थिति: ॥ संघटितपत्रद्वयगतावेवैतौ मन्त्रौ । अथापि

एकैकस्मिन् पत्रे एकैको मन्त्रो विद्यत इत्यत: संख्याद्वयं दत्तं भवेदिति भाति ॥

#### ॥ पश्चाक्षरमन्त्रः॥

#### PANCAKSARAMANTRAH

பஞ்சாக்ஷாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1223. Bundle No. 5. P. A. No. 255. Substance — Paper. Sheets —2. Script—Devanagarī. No. of Granthas—22. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचेम्या । पूर्वीक्त एवंगुणविशेषण-विशिष्टायां + शक्तिपश्चाक्षरीमन्त्रज्ञपं करिष्ये ॥

End:

अनेन शक्तिपश्चाक्षरीमन्त्रज्येन भगवान् सर्वात्मकः श्री-साम्बसदाशिवः प्रियेताम् ॥ आचेम्या ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाद्यपेतः शक्तिपञ्चाक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

#### ॥ राममन्त्रः ॥

#### RAMAMANTRAH

ராமமக்த்ரம்

Supplemental No. 1224. Bundle No. 5. P. A. No. 253 & 257. Substance — Paper. Sheets—3+1=4. Script—Devanāgarī. No. cf Granthas—12+3=15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीशिवाय नमः ॥ आचम्य मूलेन प्राणायामं कृत्वा श्रीराम-चन्द्रप्रीत्यर्थे रामषडक्षरीजपं करिष्ये ॥

End:

अनेन रामषडक्षरीजपेन रामचन्द्रः प्रीयताम् ॥ श्रीशिवार्पणमस्तु

Colophon: Nil.

Subject :

न्यासाचुपेतः रामषडक्षरीमन्तः, देवीनवावरणदेवताजपसङ्गरूप-मात्रं च ॥

Remarks :-

नातिसमीचीना स्थितिः ॥ आदौ पत्रत्रये राममन्त्रः । अन्तिम-पत्रे नवावरणजपसङ्करूपमात्रं च ॥ विषयभेदानुरोधेन संख्या-द्वयं दत्तं प्राक्तनैर्विपश्चिद्धिरिति ज्ञेयम् ॥

# ॥ अन्नपूर्णामन्त्रः॥ ANNAPÜRNÄMANTRAH

அன்னபூர்ணாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1225. Bundle No. 5. P. A. No. 258
Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No
of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ मम समस्तदुरितक्षयद्वारा अन्नपूर्णेश्वरीः प्रसादिवद्वचर्थं + ॥

End:

हां हृदयाय नमः॥

Colophon: Nil.

Subject:

असमग्रः अन्नपूर्णामन्त्रःयासः ॥ मन्त्रस्तु न विद्यत इति विवेकः॥

Remarks:-

न समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ दत्तात्रेयमन्त्रः ॥ DATTATREYAMANTRAH

தத் தாத்ரேயமக்த்ரம்

Supplemental No. 1226. Bundle No. 5. P. A. No. 259. Substance—Paper. Sneet—1. Script—Devanagari. No. of Granthas—10. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीदत्तात्रयमहाविष्णूमहामन्त्रस्य अतिभगवाचिषः

End:

पुनन्यसः। ध्यानं। पश्चोपचाराः॥ यस्य समृत्या०॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासाब्षेतः दत्ताष्टाक्षरमन्तः ॥

Remarks :-

पत्रमध्ये कियानिव भागो नष्टः ॥

# ॥ रामत्रयोदशाक्षरीमन्त्रः ॥ RAMATRAYODAŚAKSARIMANTRAH

**ராமத்ரயோ தசா கூசிம**க்<mark>த்ரம்</mark>

Supplemental No. 1227. Bundle No. 5. P. A. No. 260. Substance—Paper. Sheets—1+'=2. Script—Devanagari. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

केशव । नारायण । माधव । गोविन्द । विष्णु ।

End:

अनेन रामत्रयोदशाक्षरीमन्त्रजपेन भगवान् सर्वात्मकः श्री-रामचन्द्र प्रियतां । अचम्या । श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

Subject:

संकल्पन्यासाचुपेतः रामत्रयोदशाक्षरीमन्त्रः ॥

Remarks:-

कृमिभक्षणनष्टैकदेशा शिथिला चयं मातृका।

## ॥ गायत्रीविवरणस् ॥ GĀYATRĪVIVARANAM

காயத்ரீவிவரணம்

Supplemental No. 1228. Bundle No. 5. P. A. No. 261. Substance—Paper. Sheets—5. Script—Devanāgarī. No. of Granthas—50. Complete.

Author - श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ आचार्यकृतगायत्रीविवरणप्रारम्भः ॥ अथ सर्ववेदातमनः
सर्वशक्तेः सर्वावभासकतेज्ञोमयस्य परमातमनः सर्वातमकत्वद्योतनार्थं सर्वातमकब्रह्मप्रतिपादकगायत्रीमन्त्रोपासनप्रकारः प्रकार्यते ॥

End:

यो देवस्सवितास्याकं थियो धर्मादिगोचराः। प्रेरयचस्य तद्भगः तद्धरेण्यसुपास्महे ॥ Colophon:

इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीशङ्करकृतगायत्रीविवरणं सम्पूर्णम् ॥

Subject :

गायत्रीमन्त्रस्य ब्रह्मात्मैक्यबोधकत्वप्रतिपादकं विवरणम् ॥

Remarks:-

नातिसमीचीना स्थितिः॥

#### ॥ गीतामालामन्त्रः ॥ GİTAMALAMANTRAH

கீதாமாலாமர் த்ரம்

Supplemental No. 1229. Bundle No. 5. P. A. No. 262, Substance—Paper. Sheets—3. Script—Devanagari. No. of Granthas—25. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीताशास्त्रमालामन्त्रस्य ० ॥

End:

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहेः। या स्त्रयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिम्सृता॥ हरिः ओं॥

Colophon: Nil.

Subject:

श्रीभगवद्गीतामाहात्म्यबोधकाः एकादश स्रोकाः ॥ प्रायेणेते भारत-गताः ॥

Remarks:-

नातिसमीचीना स्थिति: ॥

#### ॥ नीलकण्ठनृसिद्धादिमन्त्राः ॥ NILAKANTHANRSIMHĀDIMANTRĀH

**நீ**லகண்டக்குஸிம்ஹா திமக்த்ரங்கள்

Supplemental No. 123). Bundle No. 5. P. A. No. 263. Substance—Paper. Sheets—8. Script—Devanagari. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचेम्या ॥ प्राणानायम्या ॥ शुभतीथु॰ परमेश्वरप्रीत्यर्थे श्रीनीलकण्ठरुद्रमाहामन्त्रजेषं करिष्य ॥

End:

तिपश्चकोष्ठेषु विलिख्य ग्रुलिनीमध्ये च साध्याङ्कितमध्यबीजम् ।
रेखाश्चिरे कल्पितग्रूलयुक्तं
यन्तं महद्वोरपिशाचवैरी ॥

Colophon: Nil.

Subject:

नीलकण्ठज्यक्षरीमन्त्रः ॥ असमाप्तः नृसिह्यमालामन्त्रः । न्यासैकदेशोपेतः शूलिनीमन्त्रः । प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः पञ्चमुद्रा-लक्षणोपेतः ॥ प्रस्तारोपेतं शूलिनीयन्त्रञ्चेति नानापत्रसंघातः ॥

Remarks:-

सर्वाण्यप्येतानि पत्राणि विशीणीनि नष्टाश्चराणि च ।।

## ॥ दत्तात्रेयादिविषयाः ॥ DATTATREYADIVISAYAH

தத்தாத்ரேயாதிவிஷயங்கள்

Supplemental No. 1231. Bundle No. 5. P. A. No. 264. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Devanagari. No. of Granthas—30. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:-

End :-

Colophon :-

Subject:

सर्वाण्यप्येतानि पत्राणि जीर्णानि नष्टभागानि च । नैकोपि विषयः समयः संगतो वा विद्यते । कार्तवीययन्त्रं परं प्रायेण संपूर्णं वर्तते ॥

Remarks :-

अतिशिथिलानि पत्राणि ॥

## ॥ वृसिह्माष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ NRSIMHASTOTTARASATANAMASTOTRAM

ந்ருஸ்ட்ஹாஷ்டோத்தாசதநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No 1232. Bundle No. 5. P. A. No. 265. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Devanagari. No. of Granthas—28. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीलक्ष्मीनृसिद्धाय नमः ॥ अस्य श्रीनृसिद्धनामाष्टोत्तरञ्चत-मन्त्रस्य नारायण ऋषिः॥

End:

यत्र कुत्र यथाशक्तया श्रीकामस्सततं जपेत् ॥ २५ ॥

Colophon:

इति श्रीनरकेसरिणा दत्तं स्वप्नोपिहिष्टनृसिद्धाष्टे।त्तरशतनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिद्धाय नमः ॥

Subject:

कस्यापि भगवता नृतिहोन खारे उपदिष्टं अष्टोत्तरशतनामस्ते।त्रम् ॥

Remarks :-

प्राचीनेयं मातृका मध्ये भग्ना ॥

#### ।। दत्तात्रेयमन्त्राः ।। DATTATREYAMANTRAH

தத்<mark>தாத்ரேயமந்த்</mark>ரங்கள்

Supplemental No. 1233. Bundle No. 5. P. A. No. 266, Substance—Paper. Sheets—48. Script—Devanāgarī. (15+12+21=48). No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरखत्यै नमः ॥ श्रीदत्तात्रयाय नमः ॥ अथ दत्तात्रयभुलोधारभतु ॥ ?

End:

जीवन्युक्तो भवति । इत्याह नारायणो ब्रह्माणमीत्युपनीशत् ॥ हिरः ओतत्सत् ॥

Colophon:

इति आथर्वणे रहस्ये दत्तात्रेयपूर्वातरतापीनीयोपनिषत् समाप्ता ॥ Subject:

द्वादशाक्षर षोडशाक्षर एकाक्षर विंशत्यक्षर षडक्षर दत्तमन्त्राः। दत्तमालामन्त्रः। दत्तकवर्च। दत्ततापिन्युपनिषचेति 16-27 पत्रेषु विद्यमाना विषयाः॥ आदौ 1-15 पत्रेषु अन्ते 28-48 पत्रेषु च हिन्दुस्थानीभाषामयाः स्तुत्यादयो विशेषाः॥

Remarks:-

सिद्धिकात्मिकापीयं मातृका शैथिल्यमुपगता दृश्यते । नाति-समीचीना स्थिति: ॥

#### ॥ मन्त्रमहोद्धिः॥ MANTRAMAHODADHIH

**ம**்த்ரமஹோததி

Supplemental No. 1284. Bundle No. 6, G. K. D. No. 259.

Substance—Paper. Sheets—1-238. Scrlpt—Devanägari. No. of Granthas—3250. Complete.

Author - महीधरः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रणम्य लक्ष्मीनृहरिं महागणपति गुरुम्। तत्राण्यनेकान्यालोक्य वक्ष्ये मन्त्रमहोद्धिम्॥

End:

विक्रमार्काद्वते वर्षे बाणवेदनृपैर्मिते । ज्येष्ठाष्टम्यां शिवस्थाग्रे पूर्णो मन्त्रमहोद्धिः ॥

Colophon:

इति श्रीमन्महीधरविरचिते मन्त्रमहोद्धौ षट्कर्मादिनिरूपणं नाम पञ्चविंशतिस्तरङ्गः ॥

Subject: प्रन्थेस्मिन्विद्यमाना विषया: 6714 संख्याके प्रन्थे द्रष्टव्याः ॥ प्रन्थान्ते तु श्रीकण्ठमातृकान्यासी विश्वत इति विशेषः ॥

Remarks :-समीचीना स्थितिः । 1-25 तरङ्गाः संपूर्णाः सन्ति ॥

#### ॥ बृहस्पतिमन्त्रादयः ॥ BRHASPATIMANTRADAYAH

ப்ருஹஸ்ப சமந்த்ரம் முதலியன

Supplemental No. 1235. Bundle No. 6. G.K.D. No. 230-278 Substance—Paper. Sheets—2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 2, 2, 1, 1, 2, 1, 5. Script—Devanagari. No. of Granthas— 14, 19, 30, 30, 10, 15, 8, 12, 18, 15, 7, 7, 12, 30. 5, 7, 17, 10, 30. Complete. Author—Nil.

OFTE II THE SE TO

Beginning:-

End:-

Colophon:-

Subject :-

Ms. No.

- 260 बृहस्पतिकवचं, सरस्वतीस्तोत्रं च। (ब्रह्मवैवर्तविष्णुपुराणयोः)
- 261 बालाकवर्च।
- 262 खप्नवाराहीमन्त्रः, संप्रहेण पुरश्चयीविधिश्च।
- 263 सुत्रह्मण्यकवचम । (स्कान्दे शिवरहस्य)
- 264 श्रीविद्यापब्चद्शी षोडशी च।
- 265 सर्वविषहरगरुडमन्त्र: (தமிழ் கலந்தது)
- 266 शक्तिपञ्चाक्षरमन्त्रः।
- 267 महावाक्यचतुष्ट्यमन्त्रः ।
- 268 महागणपतिशक्तिपञ्चाक्षरमन्त्रौ ।
- 269 एकोनविंशत्यक्षरश्लिनीमन्त्रः।
- .270 महागणपतिमन्त्रन्यासः ।
- 27। अथवणभद्रकालीमन्त्र:।
- 272 रामपडश्ररसन्तानगोपालमन्त्रौ ।
- 273 स्वप्नवाराहीमन्त्रः प्रयोगश्च ।
- 274 चतुर्विशत्यक्षरलक्ष्मीनृसिह्ममन्त्रः।
- 275 शरभमन्त्रः।
- 276 रुद्र, निन्द, गुह, गणेश, चण्डेश, बुष, दुर्गा, गायज्यः।
- 277 चामुण्डानवाणीबालाषडणमन्त्रौ ।
- 278 महागणपतिशक्तिपञ्चाक्षरीचामुण्डानवार्णमः त्राः ॥

#### Remarks : -

मातृका एताः एकपत्रात्मका पत्नद्वयात्मकाश्च भवन्तीत्यतः आद्यन्तभागा न लिखिताः ॥ प्रायेण सर्वासामपि मातृकाणां स्थितिस्समीचीना ॥ सर्वेपि मन्त्रा न्यासाद्यपेताः ॥

#### ॥ भद्रकालीमन्त्रादयः॥ BHADRAKĀLĪMANTRĀDAYAH

பத்ரகாளீமந்த்ரம் முதலியவை

Supplemental No. 1236. Bundle No. 1. K. M. No. 3. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Felugu. No. of Granthas—40. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीअथर्वणभद्रकालीमहामन्त्रस्य प्रत्यक्तिराऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।

End :

ताम्रपटे यन्त्रं विलिख्य अष्टसहस्रं जप्त्वा यन्त्रं धारयेत्। सर्वग्रहोचाटनं भवति ॥

Colophon: Nil.

Subject:

अथर्वणभद्रकाली, भद्रकाली, रक्तचामुण्डी, पश्चिदुर्गी, शिवद्ती-मन्त्राः सप्रयोगाः ॥

Remarks:--

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ आम्रायस्तोत्रम् ॥ ĀMNĀYASTOTRAM

ALEDI VI MORTH TO 10

ஆம்நாயஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1257. Bundle No. 1. K. M. No. 4. Substance — Paper. Sheets — 2. Script—Telugu. No. of Granthas—38. Complete.

Author— शैवागमोद्धतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ जाम्नायस्तुतिः ।

महालक्ष्मीकल्पे ॥ श्रीदेव्युवाच— नमस्तेस्तु महादेव सर्वविद्यास्त्ररूपिणे । पश्चागमानां मन्त्राणां नामध्यानपुरस्सरम् ॥

End:

भुक्तवा भोगान्यथाकामं सर्वप्रियहिते रतः। श्रीविद्यालोकमाप्नोति वेदवाक्यानुसारतः॥

Colophon:

अांतत्सत् इति श्रीशैवागमे आम्नायस्ते।त्रं सम्पूर्णम् ॥ एवं महालक्ष्मीकरुपे । एवं श्रीसौभाग्यतन्त्रे । एवं सुन्दरी-तापिनीये। एवं त्रिपुरासिद्धान्ते ॥ शिवचिद्म्बरम् ॥

Subject:

त्रिपुरसुन्दर्याम्नायस्तोत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ आसुरीकल्पभागः॥ ASURĪKALPABHĀGAH

ஆஸுரிகல்பபாகம்

Supplemental No. 1238. Bundle No. 1. K. M. No. 5. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthus—100. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ नमो अथर्वाङ्गिरसे ॥ अथ आसुरीकल्प उपदेष्टा अथमणः।

End:

अप्रिवेतालमन्त्रस्य भृगु ऋषिः । गायत्रीछन्दः । वेताळो देवता । यं बीजम् ॥ Colophon: Nil.

Subject :

गणेशचिन्तामणिमन्त्राख्यनवाक्षरमन्त्रः । वदुक, हनुमत्, क्षेत्रपाल, नारसिद्धमन्त्राश्च सर्वे न्यासाद्यपेताः ॥

#### ॥ <mark>आनन्दलहरी ॥</mark> ĀNANDALAHARĪ

ஆகந்தலஹரி

Supplemental No. 1239. Bundle No. 1. K. M. No. 6, Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—50. Complete.

Author - श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥
भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिन वदनैः
प्रजानामीशानः त्रिपुरमथनः पश्चिमरिप ।
न षड्भिस्सेनानीर्दशशतग्रुखैरप्यहिपतिः
पदं स्वेषां केषां कथय कथमसिन्नवसरः ॥

End:

वसन्तेनानन्दं कुसुमितलताभिः परिवृते
स्फुरन्नानापद्मे सरिस कलहंसातिसुभगे।
सखीभिः खेलन्ते मलयपवनान्दोलितजले
समरेद्यस्त्वां तस्थ[स्य] ज्वरजनितपीडापसरित ॥

Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकार्यविराचितायां आनन्द छहरी समाप्तः [प्ता] ॥ शिव ॥ श्री ॥

Subject:

आनन्दछहरीनामिका विंशतिश्लोकात्मिका देवीस्तुतिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ काटाम्बिकामन्त्रः ॥ KATAMBIKAMANTRAH

காடாம்பிகாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1240. Bundle No. 1. K. M. No. 7. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीकाटाम्बिकदेवीमन्त्रस्य कल्याणवीरभद्र ऋषिः जगती छन्दः । काटाम्बिका देवता ।

End:

ततः जपं होमं ब्राह्मणपूजं कुर्यात् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

ऋषिन्यासाचुपेतः काटाम्बिकामन्त्रः । गायत्रीपुरश्चर्याविधिः प्रयोगाः यन्त्रविधिः पूजाविधिश्च ॥

Remarks:-

समीचीना खितिः ॥

#### ॥ कार्तवीर्यमन्त्रः कवचं च ॥

#### KARTAVIRYAMANTRAH KAVACANCA

கார்த்தவீர்யமந்தாமும் கவசமும்

Supplemental No. 1241. Bundle No. 1. K. M. No. 8
Substance—Paper. Sheets—5. Script—Telugu. No. of
Granthas—150. Complete.

Author - शिवोड्डामहेश्वरतन्त्रे ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ कार्तवीर्यार्जनाय नमः ॥ अस्य श्री-कार्तवीर्यार्जनमहामन्त्रस्य दत्तात्रेयभगवानृषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।

End:

कार्तवीर्यस्य कवचं दुर्लभं गिरिजे सदा। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कवचं धारयेत्सदा॥

Colophon:

इति श्रीशिवोड्डामहेश्वरतन्त्रे कार्तवीर्यकवचं संपूर्णम् ॥ श्री-गुरुनाथार्पणमस्तु ॥ शिवचिदंबरं ३ । श्रीमीनाक्षीसुन्दरेशाय नमः ॥ शिव ॥

Subject:

न्यासाद्युपेतः कार्तवीर्यार्जुनमन्त्रः कवचक्र ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

### ॥ कुलाचारविधिः॥ KULĀÇĀRAVIDHIH

தளாசாரவிதி

Supplemental No. 1242. Bundle No. 1. K. M. No. 9. Substance—Paper. Sheets—22, Script—Telugu. No. of Granthas—65. Complete.

Author - रद्रयावले।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपार्वत्युवाच — देवदेव जगन्नाथ सर्वविद्याविशारद । कौळिकानां हितार्थाय चक्रभेदं वद प्रभो ॥ End:

तुलसी बिल्वपत्राणां धात्रीपत्नाणि पार्वित । अर्चनं मन्त्रराजश्र सर्वधर्मोत्तमं प्रिये ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामळे पार्वतीशिवसंवादे कुळाचारविधिनिरूपणन्नाम पटलः ॥ श्रीशिवचिदंबरम् । चिदंबरम् ॥

Subject:

कौळिकानां आचारविधिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ कुलाणेवसंग्रहः ॥ KULARNAVASANGRAHAH

**தலார்ணவஸங்க்ரஹம்** 

Supplemental No. 1243. Bundle No. 1. K. M. No. 10. Substance - Paper. Sheets-10. Script-Telugu. No. of Granthas-275. Complete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरुं गणपति दुर्गां बद्धकं शिवमच्युतम् । ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये ॥

End:

सुगन्धवस्ताभरणे पुष्पादिभिरलङ्कृतः । तस्य हस्तगता सिद्धिरन्यस्य जपकोटिभिः ॥

Colophon:

इति श्रीकुलार्णवसङ्ग्रहे पञ्चद्शोद्धासः ॥

Subject:

ज्ञानार्णवे प्रश्चदशोहासानां सङ्ग्रहः॥

Remarks :-

समीचीना स्थिति: ॥

#### ॥ सन्ध्यावन्दनविधिः ॥ SANDHYÄVANDANAVIDHIH

ஸந்த்யாவந்தநவிதி

Supplemental No. 1244 Bundle No. 1. K. M. No 11. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Telugu. No. of Granthas—450. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरुस्तोत्रम् ॥ प्रातस्सारामि परमेशमुखारविन्दं ॥ प्रालेयाचलमिन्दुकुन्द्धवलं इत्यादिपश्चमुखस्तोत्रम् ॥

End:

हुं रक्ष रक्ष मम शतून भक्षय भक्षय मम सर्वशतून भक्षय भक्षय स्वाहा ॥ तत्सत् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

सुप्तोत्थितस्य गुर्वादिस्मरणस्तुतिसंग्रहः । सप्रमाणं स्नानादी-नामितिकर्तेव्यताप्रकारकथनं । सन्ध्यावन्दनगतानां मन्त्राणां प्रत्येकं ऋष्यादिकथनपूर्वकं कर्तव्यकमैकलापप्रकारकथनं । अथीनुसन्धानपुरस्सरं कर्तव्यानां कर्मणां प्रपञ्चनम् । सांगो-पांगं मन्त्राणां प्रपञ्चनं च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

### ॥ श्रीविद्यागणेशसन्त्रः ॥ ŠRĪVIDYĀGANĒŚAM ANTRAH

ஸ்ரீவித்யாகணேசமக்த்ரம்

Supplemental No. 1245. Bundle No. 1. K. M. No. 12. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—80. Incomplete.

Author - कुमारतन्त्रोकः।

Beginning :

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गणपतिविषयम् ॥ मूलेन प्राणानायम्य संकल्प्य ॥ कुमारतन्त्रे ईश्वरः—

शृणु ब्रह्म[ न् ]यथान्यायं विद्यागणपतेर्मनुम् ।

End :

आं गां शक्तयानन्दात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः । श्री गां सुमुखीभूय महागणपतये तर्ज० । हीं ग्लूं राजेद्रा + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

श्रीविद्यागणेशमन्त्रः । यन्त्रं । आवरणपूजा । चतुरावृत्तितर्पणिविधिः । महागणपितमन्त्रांगन्यासैकदेशश्च ॥ श्रीविद्यागणेशविषयास्तु 838 सं० मातृकायां संपूर्णतया
भवन्ति ॥

Bemarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ चैत्रनवरात्रिपूजापद्धतिः॥ CAITRANAVARĀTRIPŪJĀPADDHATIH

சைத்ராவராத்ரிபூஜாபத்ததி

Supplemental No. 1246. Bundle No. 1. K. M. No. 13. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—25. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ चैत्रमासनवरात्रिप् अबद्धति चैत्रमासे सिते पक्षे विना निनव पार्वति । त्रिक्टां पूज्येदेवि सिद्धिहानिस्तु नान्यथा ॥

End:

देवता पुरतः नवशक्तीर्वा पश्चशक्तीर्वा पीठार्चनपूर्वकं सं ॥

Colophon: Nil.

Subject:

वैत्रनवरात्रे कर्तव्यदेवीपूजाविधेः भागः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

& Congression Contains

### ॥ चकाष्टकस्तोत्रम् ॥ CAKRASTAKASTOTRAM

சக்ராஷ்டகஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1247. Bundle No. 1. K. M. No. 14. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—30. Complete.

Author - श्रीशंकराचार्यः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

भूरेवा यत्र देवा सुलितवदना दिन्यकन्यायमाना आनन्दं गीतकाधा विदधत विधिविधिप्रवत्सर्ववर्णाः। द्वारे सायुज्ययुक्ता हरिहरविधिभिः सर्वदा सेन्यमानां श्रीचकं संप्रयुक्तं जगति विजयते दैवतं दैवतानाम् ॥ १ ॥

End:

दोषादेषीं न विद्यः स्तवपदक्रपया कण्ठपूर्णः पिवामो स्वच्छन्दं विश्वरूपं सुललितवदनास्वादनेनाविशिष्टम् । शुद्धैश्शुद्धं नराणां सपदि विद्यतामन्तराग्नौ च होमौ श्रीचकं संप्रवृत्तं जगित विजयते दैवतं देवतानाम् ॥

Colophon:

इति श्रीमच्छंकराचार्यस्वामिनां विरचितं चक्राष्टकस्तोत्रं संपूणम्।। Subject:

श्रीचऋस्तुतिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ तुळसीबृन्दावनपूजाविधिः॥ TULASIBRNDĀVANAPŪJĀVIDHIH

**து**ளஸீப்ருந்தாவநபூஜாவிதி

Supplemental No. 1248. Bundle No. 1. K. M. No. 17. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ तुळक्षीत्रृन्दावनपूजाविधिः ॥ पूर्वोक्त एवंगुणविशेषण 🕂 ॥

End:

अनेन यथाज्ञानेन यथामिळितोपचारैः पूजेनन भगवान् बृन्दासहितः श्रीकृष्णः प्रियताम् ॥ श्लिबचिदंबरम् ॥ चिद्रम्बरं श्लिव ॥ Colophon: Nil.

Subject :

तुळसीबृन्दापूजाविधि: ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ।। त्वरितरुद्रविधानम् ॥ TVARITARUDRAVIDHĀNAM

த்வரி தரு த்**ரவி** தாகம்

Supplemental No. 1249. Bundle No. 1. K. M. No. 18. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Telugu. No. of Granthas—75. Complete.

Author — गङ्गासुतः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ त्वरितरुद्रविधानं लिख्यते ॥ ग्रुक्कांबरधरः कृतनित्यक्रियः शिवाह्वयमन्यपवित्रस्थानं गत्वा यथालब्धोपचारैः शिवपूजां०॥

End :

अयुतद्वयमल्पे तु यावस्रक्षं ततो धिके । एवं त्वरितसिद्धिस्स्यानिष्कामः प्राप्तुयाच्छिवम् ॥

Colophon:

इति त्वरितगङ्गासुतो(क्तः) त्वरितरुद्रविधिः ॥ शिवचिद्म्बरम् ॥ शिव ॥

Subject:

त्वरितरुद्रमन्त्राख्यस्य ''यो रुद्रो अग्निः" इत्याद्यस्य ऋखान्त्रस्य सिद्धिक्रमः प्रयोगाश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

### ॥ त्रिक्टारहस्यम् ॥ TRIKŪTĀRAHASYAM

த்ரீகூடாரஹஸ்யம்

Supplemental No. 1250. Bundle No. 1. K. M. No. 19. Substance—Paper. Sheets -20. Script—Telugu. No. of Granthas—800.

All the other particulars are the same as in Ms. Supplemental No. 737 in page No. 360.

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ त्रिपुराक्रवचादयः॥ TRIPURĀKAVACĀDAYAH

த்ரீபுராகவசம் முதலியன

Supplemental No. 1251. Bundle No. 1. K. M. No. 20. Substance—Paper. Sheets—7. Script—Telugu. No. of Granthas—20. Complete.

Author - रुद्रयामळे ।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीदेव्युवाच— भगवन्सर्वलोकेश सर्वलोकेकवन्दिता । गुह्याद्गुह्यतमं तत्वं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥

End:

नीरजासनकोटीरिनघृष्टचरणांचुजाम् । पदशोभापराभूतप्राकारितरुपछ्ठवाम् ॥ ४८ ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामळे त्रिपुराकवचम् ॥ in sheet No. 1.

Subject:

तिपुराकवचम् । पञ्चलक्ष्मी, पञ्चकोशेश्वरी, पञ्चकल्पलता, पञ्चकामदुघा, पञ्चरत्नानि । चतुरसमयदेवताः । कामेश्वरीध्यानं च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

### ॥ कामेश्वर्यादिध्यानम् ॥ KĀMESVARYĀDIDHYĀNAM

காமேச்வர்யா தித்யாகம்

Supplemental No. 1252. Bundle No. 1. K. M. No. 21. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthar—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अं पाञाङ्कुश्वधनुर्वाणां सिंधुपात्रकरं यजेत्। कामेश्वरी च विश्राणां यजे बालार्कसिनाम् ॥ १ ॥

End:

मूलं तितारमुचार्य मस्तकादिपादान्तं त्रिव्यापकं कुर्यात्।

Colophon:

इति कुङ्कुमन्यासः॥

Subject:

कामेश्वराभगमालिन्यादिपञ्चदशदेवत्।ध्यानानि । कुर्कुम-

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ दूतीयागविधिः॥ DÜTİYAĞAVIDHIH

து தீயாகவி தி

Supplemental No. 1253, Bundle No. 1. K. M. No. 22. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Telugu. No. of Granthas—150. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणपतये नमः ॥ दूतीयागविधिः ॥ अर्ध्यस्थापनान्तरमेव तदुक्तं ज्ञानार्णवे— अत एवार्घ्यपात्रस्य प्रतिष्ठानन्तरं । अधिकारी च ततत्वे-

End:

परमानन्दनिर्भरो भूत्वा श्रीगुरुं प्रणम्य परदेवतायाः पीठ-यजनमारभेत् ॥ श्रीगुनाथार्पणमस्तु ॥

Colophon: Nil.

प्युक्तः।

Subject:

दूतीयजनविधिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ षड्दर्शनक्रमः [देवीन्यासः] ॥ SADDARSANAKRAMAH

ஷட்தர்சுக்ரமம்

Supplemental No. 1254. Bundle No. 1. K. M. No. 23. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—40. Complete. Author—Nil.

Beginning:

ह्ब्ट्रें हीं भगमालिनी समयदेवता श्रीपा०॥

End:

#### ओं हीं सुवनेश्वरीदेवताधिष्ठितञ्चाक्तदर्शनदेवता श्रीपादुकां पूजयामि नमः॥

Colophon:

इति षड्दर्शनक्रमम् ॥ चिद्म्बरम् ॥

Subject:

लिता आवरणपूजात्मके न्यासे चतुरसमयदेवतानिरूपणे अन्तिमभागः, पड्दर्शनदेवतास्वरूपाया देव्याः पूजात्मक-

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ देवीयूजाविधिः॥ DEVĪPŪJĀVIDHIH

தேவீபூனாவிதி

Supplemental No. 1255, Bundle No. 1, K. M. No. 24. Substance—Paper. Sheets — 5+1=6. Script—Telugu. No. of Granthas—225. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय हस्तपादौ प्रक्षाळ्याचम्य स्वासने समुपविष्य +॥

End:

इति संहारमुद्रया देवीं हृदये उद्घाख षडङ्गं विधाय देव्ये... भावनाभावितो यथामुखं विचरेदिति श्चित्रम् ॥ शिव-चिदम्बरम् ॥ चिदम्बरम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

सुप्तोत्थितशाक्तदिनचर्या पद्मावरणोपेतदेवीपूजाविधिश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ देवीविषयः ॥ DEVIVISAYAH

தேவீவிஷயம்

Supplemental No. 1256. Bundle No. 1. K. M. No. 25. Substance—Paper. Sheets—S. Script—Telugu. No. of Granthas—250. Incomplete. Author—Nil.

Beginning;

श्रीगणेशाय नमः ॥ इत्थं सन्ध्यां विधाय प्रातस्सन्ध्यानन्तरं पितादितर्पणं निर्वर्त्य तान्त्रिकतर्पणं क्रयति ॥

End:

सिक्षारूढां स्यामलांगीं खड्गखेटकधारिणीम् । अधस्यां देहळीं वन्दे पश्चिमस्यां सुरक्षिणीम् ॥ १८॥

Colophon:

Subject:

प्रातस्सन्ध्यातर्पणजेपपूजादिक्रमः ॥

Remarks:-

संभीचीना स्थितिः ॥

### ॥ नवग्रहहोमविधिः॥ NAVAGRAHAHOMAVIDHIH

**கவக்ரஹஹோமவி**ூரி

Supplemental No. 1257. Bundle No. 1. K. M. No. 26. Substance—Paper. Sheets—8+1=9, Script—Telugu. No. of Granthas—200. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ स्नात्वा नित्यकर्म निवृत्य(र्वर्त्य) ग्रहूर्तप्रोक्तकाले देशकाली संकीत्र्य + ॥

End:

अनेकरूपवर्णेश्व शतशोथ सहस्रशः। उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु ते शिखी ॥ ९ ॥

Colophon:

इति प्रहमन्त्राः ।

Subject:

नवग्रहयज्ञविधिः॥

Remarks: -

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ देवीनवावरणपूजाविधिः॥ DEVĪNAVĀVARAŅAPŪJĀVIDHIH

தேவீநவாவரணபூஜாவிதி.

Supplemental No. 1258. Bundle No. 1. K. M. No. 27. Substance—Paper. Sheets—7+1=8. Script—Telugu. No. of Granthas—300. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

...सद्रत्नमकुटां कृतकर्णावतंसिनीम् ॥ ९ ॥ खड्गमुण्डवराभीतिसमन्वितकराम्बुजाम् ॥

End:

ततश्रक्रेश्वरो भक्त्या पूजयेच्छक्तिसाधकान् । गन्धसाक्षतपुष्पैस्तु शिवशक्तिधिया क्रमात् ॥ ततः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

आद्यन्तविहोनः देवीनवावरणपूजाविधिः॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ नाथस्तोत्रादयः ॥ NĀTHASTOTRĀDAYAH

**நாதஸ்தோத்ராதிகள்** 

Supplemental No. 1259. Bundle No. 1. K. M. No. 28. Substance—Paper. Sheets—15. Script—Telugu. No of Granthas—650. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ गुरुस्तोत्रम् ॥ गुक्कातपत्रतलवर्तिनि हंसपीठे मिश्राश्चवेषममलेन्दुगळं सुधार्द्रम् । कारुण्यपूरपरिपूरितदृष्टिपातं प्रातगुरुं सकलकालतनुं स्मरामि ॥

End:

वर्गान्ते पठितंमस्यास्तोत्रमेतत्समाहितैः। पुन ऋष्या करषडङ्गन्यासः॥

Colophon: Nil.

Subject:

गुरुसरणादिनामपारायणान्तशाक्तानित्यकर्मक्रमकथनम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति:।

#### ॥ नृसिह्ममन्त्रः ॥

#### NRSIMHAMANTRAH

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரம்

Supplemental No. 1260. Bundle No. 1. K. M. No. 29. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—88. Complete.Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीनृतिह्यानुष्टुभमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुपुश्छन्दः । नृतिह्यरूपी नारायणो देवता ॥

End:

नृसिद्धाय विद्यहे वज्जनखाय धीमहि । तन्निस्सिद्धाः प्रचोदयात् ॥

Colophon : Nil.

Subject:

नृसिद्धानुष्टुभैकाक्षरषडक्षरमन्त्राः। मदनगोपालसुद्र्शनरामसन्तान-गोपालार्कपुत्र (पुत्रद्) नृसिद्धमालामन्त्राः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ दमनारोपणविधिः॥

#### DAMANĀROPANAVIDHIH

தமநாரோபணவிதி

Supplemental No. 1261. Bundle No. 1. K. M. No. 30. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—60. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ नैमित्तिकपूजा ॥ अथ चैत्रमासि पौर्णमायां दमनारोपणं कुर्यात ॥

End:

शक्तिपादैकान् परितोष्य ब्राह्मणान् भूरिदक्षिणादिभिः परितोषयेत् ॥

Colophon:

इति दमनारापणविधिः ॥

Subject :

शाक्तानुष्ठेयद्मनारोपणविधिः॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ पश्चमकारनिरूपणम् ॥

#### PANCAMAKARANIRUPANAM

பஞ்சமகாரிருபணம்

Supplemental No. 1262. Bundle No. 1. K. M. No. 31. Substance—Paper. Sheets—15. Script—Telugu. No. of Granthas—600. Complete.

Author-श्रीकृष्णानन्दवागीशभद्दार्यः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ पश्चमकारानिरूपणप्रकारः ॥ तत्रादौ कुळाचार निरूप्यन्ते ॥ ततः काळीतन्त्रे ॥

End:

तारूढक्टविशदीकरणेन जातान् दोषान् क्षमस्व तव पादयुगार्चया चेत्।।

Colophon:

इति श्रीकृष्णानन्दवागीशभट्टाचार्यसंप्रहं तन्त्रसारमगमत् ॥

Subject :

सुलभतरनरकमार्गप्रदर्शकधमिविगाहितकौलशाक्तसमयसिद्धमपञ्चक-स्वरूपविवरणम् ॥

Remarks -

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ पश्चमीस्तवराजः॥

## PANCAMISTAVARAJAH

பஞ்சமீஸ்தவராஜம்

Supplemental No. 1263. Bundle No. 1. K. M. No. 32, Substance—Paper. Sheets—13+1=14. Script—Telugu. No. of Granthas—275. Complete.

Author — रुद्रयामळोकः।

Beginning:

श्रीगुरुचरणारविन्दाय न्मः। औं अस्य श्रीपश्चमीस्तवराज-महास्तोत्रमन्त्रस्य + ॥

End:

तत्सर्वे शुभमात्रोक्तं आचार्येणैव कीर्तितम्।

Colophon:

इति रुद्रयामले बहुरूपाष्ट्रप्रस्तारे शतसहस्रकोटिविस्तारे उमा-महेश्वरसंवादे पञ्चमीस्तवराजं संपूर्णम्।।

Subject :

देवीपञ्चमीस्तवराजस्तोत्रम् ॥

Remarks :-

नातिस्मभीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ देवीत्रैलोक्यमोहनकवचम् ॥

#### DEVĪTRAILOKYAMOHANAKAVACAM

தேவீத்ரைலோக்யமோஹநகவசம்

Supplemental No. 1264. Bundle No. 1. K. M. No. 33. Substance-Paper. Sheets-2. Script-Telugu. No. of Granthas-50. Incomplete. Author-Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीपश्चदशीऋद्धचादिकरषडङ्गध् ॥ कुङ्कमपङ्कसमाभा इति ध्यात्वा + ॥

End:

अष्टोत्तरशतं जप्त्वा दशांशं हवनादिकम् । ततस्तु सिद्धिसम्पूर्णं +॥

Colophon: Nil.

Subject:

प्रतिवाक्यं महाषोडशीमन्त्रोपेतं देवीत्रैलोक्यमोहनकवचम् ॥

Remarks :-

स्थितिस्समीचीना ॥ फल्रश्रुतिरसंपूर्णा ॥

#### ॥ पश्चाम्रायः ॥

#### PANCAMNAYAH

#### பஞ்சாம்நாயம்

Supplemental No. 1265. Bundle No. 1. K. M. No. 34. Substance—Paper. Sheets—19+1=20. Script—Telugu-No. of Granthus—1000. Incomplete. Author—Nil. Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ पश्चाम्नायः ॥ महालक्ष्मीकल्पे-

परा पुरा च सा देवी विद्या श्रीषोडशाक्षरी। कामाद्यादि उपासाख्या विद्या च बहुधा प्रिये॥

End:

अकाररूपाय सृष्टिकर्ते ब्रह्मणे शुद्धविद्यादिचतुर्विश्वतसहस्र-देवतासहितत्युरुषाय पूर्वीम्नाय नमः ॥ शिवाचिदम्बरम् । शिवचिदम्बरम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

नानातन्त्रसंकलिताः पूर्वाम्नायदेवतामन्त्राः।

Remarks:-

समीचीना स्थिति:॥

#### ॥ पराशास्भवीमन्त्रः ॥ PARĀŚĀMBHAVĪMANTRAH

பராசாம்பவீமர்த்ரம்

Supplemental No. 1266. Bundle No. 1. K. M. No. 35. Substance — Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीपराशाम्भनीमहामन्त्रस्य चिद्रूपानन्दभैरवऋषिः।

End:

कणनमञ्जीराट्यां कितमणिकाश्चीगुणलस-द्गुरुशेणीविस्या तनुतरवलमं पृथुकुचाम् । कनत्कणीकल्पां करकलितपाशाङ्कुशधनु-दशरं शोणाराध्यां स्मितमुखमुपैति त्रिनमनाम् ॥ Colophon: Nil.

Subject:

न्यासासुपेतः पराशाम्भवीमनत्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

# ॥ षोढान्यासविधिः॥ SODHĀNYĀSAVIDHIH

ஷோடாக்யாஸவிதி

Supplemental No. 1207. Bundle No. 1. K. M. No. 36, Substance—Paper. Sheets—6. Script—Felugu. No. of Granthas—125. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ पूजाध्यानप्रदेशं च ध्यानपूजागृहस्य वा । पादुकास्मरणं चैव देवनाथार्चनं प्रिये ॥

End:

ततो गुरुपादुकां पूर्व न्यसेदिति स्वनारंपर्यन्यासः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

षोढान्यासादिन्यासाः ॥

Remarks :-

स्थितिस्समीचीना ॥

#### ॥ महान्यासभागः ॥ MAHĀNYĀSABHĀGAH

மஹாக்யாயைாகம்

Supplemental No. 1268. Bundle No. 1. K. M. No. 37. Substance—Paper. Sheets— +2=4. Script—Telugu. No. of Granthas—160. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथातः पश्चाङ्गरुद्राणां न्यासपूर्वकं जपहोमार्चनाभिषेकविधि व्याख्यास्यामः॥

End:

निर्मालयपुष्पादिकं च जलमध्ये नद्यादौ विन्यसेत् ॥

Colophon:

इति पाथिवल्लिगपूजा । शिव ॥

Subject:

आद्यपत्रद्वये महान्यासभागः। अन्त्यपत्रद्वये समन्नः पार्थिव-लिङ्गपूजाविधिः। पार्थिवलिङ्गनिर्माणविधिस्तु नास्मि-न्दृश्यते॥

Remarks:-

सभीचीना स्थितिः॥

#### ॥ मृत्युञ्जयमन्त्रः ॥

#### MRTYUNJAYAMANTRAH

ம்ருத்யுஞ்ஜயமர்த்ரம்

Supplemental No 1269. Bundle No. 1. K. M. No. 38. Substance—Paper. Sheets—3. Script—Telugu. No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

महामृत्युद्धयं वक्ष्ये दुरितौधनिवारणम् । यं प्राप्य भागवश्यांभो मृतान्दैत्यानजीवयेत् ॥

End:

पुनहृदयादिध्यानम् । श्रीमहामृत्युज्जयसदाशिवः प्रियताम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शुक्राचार्योपासितः वर्णपदन्यासोपेतः महामृत्युञ्जयमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ महापादुकादिमन्त्राः ॥ MAHĀPĀDUKĀDIMANTRĀH

மஹாபாதுகாதிமக்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1270. Bundle No. 1. K. M. No. 39. Substance—Paper. Sheets—5-12=8. Script—Telugu. No. of Granthas—200. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अथ महापादुकामन्त्रम् ॥ अस्य श्रीमहापादुकामहामन्त्रस्य हंसरूपी परत्रहा ऋषिः।

End:

गुद्यातिगुद्य + त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥

Colophon: Nil.

Subject :

महापादुका आत्माष्ट्राक्षर महागणपति सुत्रह्मण्य शक्तिपञ्चाक्षर बाला लघुश्यामला सौभाग्यविद्येश्वरी लोपामुद्रा तुर्यविद्यांबा पराषोडशी पराप्रासाद पराशांभवी अनुत्तरविद्या महावाक्य-मन्त्राः ॥ Remarks : -

समीचीना स्थितिः॥

#### ॥ महालक्ष्मीकल्पभागः॥ MAHĀLAKSMĪKALPABHĀGAH

மஹாலக்ஷமீகல்பபாகம்

Supplemental No. 1271. Bundle No. 1. K. M. No. 40. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Telugu. No. of Granthas—260. Incomplete.

Author - ईश्वरप्रोक्तः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः।

देव्युवाच-

नमस्तेस्तु महादेव सर्वविद्यास्वरूपिणे । पश्चागमानां मन्त्राणामेतद्वचानपुरस्सरम् ॥

End:

वरदाभयहस्ताश्च ध्यातव्यास्सिद्धदेवताः। तारत्रितारमुचार्यं कामलक्ष्मीं + ॥

Colophon:

इति श्रीमहालक्ष्मीकल्पे षडशीतितमोध्यायः ॥ (in sheet No. 4)

Subject:

महालक्ष्मीकरुपे देव्याम्नायदेवतामन्त्रकथनात्मकः 84-87 अध्यायात्मको भागः । 87 अध्यायस्त्वसंपूर्णः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ वनदुर्गास्तोत्रमन्त्रः ॥ VANADURGASTOTRAMANTRAH

வாதுர்காஸ்தோத்ரமக்த்ரம்

Supplemental No. 1272. Bundle No. 1. K. M. No. 41. Substance—Paper. Sheets—8. Script—Telugu. No. of Granthas—250. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ सर्वमङ्गलभाङ्गलये शिवे सर्वार्थसाधके । शरण्ये व्यंबके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥

End:

अों ब्लूं हीं श्रीं हीं क्वीं हुं + हा । मामाहिग्सीर्जा + या ॥ सन्ततं श्रीरस्तु ॥ समस्तमङ्गलानि भवन्तु । शिशिके शिर अरूपा + ॥

Colophon: Nil.

Subject :-

बहुमन्त्रकलापसंकुलो वनदुर्गास्तात्रमन्त्रः॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ चामुण्डामन्त्रः ॥ CAMUNDAMANTRAH

சாமுண்டாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1273. Bundle No. 1. K. M. No. 42. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script — Tamil. No. of Granthas—35. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

ஓம் பச்சை மரகதமேனியும் மேல்ரோக்கிய பெருமுகமும்

End:

ऐं क्लीं सी: क्षीं ऐं चामुण्डाये विचे हुंफद् स्वाहा ॥ चिदम्बरम् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

சத்ருநாசம் செய்யக்கூடிய சாமுண்டா மாலாமக்கிரம்.

Remarks:-

கல்ல கிலே.

## ॥ त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्राः ॥ TRIPURASUNDARIMĀLĀMANTRĀH

திர்புரஸுக்தரிமாலாமக்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1274. Bundle No. 1. K. M. No. 43. Substance—Paper. Sheets—3-24=22. Script—Grantha. No. 101 Granthas—803. Complete.

Author - श्रीलिलितापरिशिष्टाख्यतन्त्रोकाः।

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीनमोन्तमालामन्त्रस्य पाद्याधिष्ठायै मित्रादित्य ऋषिः॥

End:

सप्ताष्टमालासंख्याभिर्मन्त्रयित्वा घटोदकम् । सप्ताहं सेवनं कुर्यात् वन्ध्या पुत्रवती भवेत् ॥

Colophonj:

इति श्रीलिलितापरिषिष्टाख्ये महातन्त्रे पञ्चदशीमालामन्त्रकथनं नाम ... पटलः ॥ Subject:

नमोन्तस्वाहान्ततर्पणान्तजयान्तदेवीमालाः । शुद्धनमोन्तस्वाहान्त-तर्पणान्तजयान्तशिवमालाः । शुद्धनमोन्तस्वाहान्ततर्पणान्त-जयान्तमिथुनमालाश्च । शुद्धदेवीमाला तु नेति ज्ञेयम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ देवीन्यासभागः ॥ DEVINYĀSABHĀGAH

தேவீர்யாஸ்பாகம்

Supplemental No. 1275. Bundle No. 1. K.M. No. 44. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—30. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ मूलमन्त्रन्यासः ॥ सा चास्यां विद्यायां त्रिविधः । षोढाश्रीचक्रकरग्रुद्धचादिभेदात् ॥

End:

४ गं अः वृषध्वजाय सुरसायै नमः । ओं ऐं हीं श्री गं कं +॥

Colophon: Nil.

Subject:

देवीषोढान्यासभागः॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

#### ॥ दक्षिणामृत्यीदियन्त्राः॥

#### DAKSINAMURTYADIMANTRAH

தக்ஷிணுமுர்த்தி முதலிய மக்த்ரங்கள்

Supplemental No. 1276. Bundle No. 1. K. M. No. 45. Substance—Paper. Sheet—1. Script — Telugu. No. of Granthas—25. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्य श्री मेधादक्षिणामृतिंमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री० ॥

End:

आपदुद्धात्यथोचार्य रणायेति पदं ततः। महादारिद्रमुचार्य + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

न्यासायुपेतमेघा दक्षिणामूर्तिस्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रौ । आपदुद्धारण-भैरवमन्त्रन्यासश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ यक्षिणीमन्त्राः ॥ YAKSINĪMANTRĀḤ

யக்ஷிணீமந்தாங்கள்

Supplemental No. 1277. Bundle No. 1. K.M. No. 46. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीमोहिनीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीमोहिनी देवता ॥ End:

तावत्करुपसहस्रन्तु शिवस्य वचनं यथा ॥ इष्टान्नयक्षिणी ॥ ओं भोगद्रावणि द्रावय द्रावय स्वाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject.

मोहिनीयक्षिणी वटयक्षिणी रञ्जनयक्षिणी राजयक्षिणी मन्मथ-यक्षिणीमन्त्राः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ योगिनीहृदयदीपिका ॥ YOGINIHRDAYADIPIKA

யோகிநீஹ்ரு தயதீபிகை

Supplemental No. 1278. Bundle No. 1. K. M. No. 47. Substance—Paper. Sheets—68. Script—Telagu. No. of Granthas—2900. Complete.

Author - अमृतानन्दनाथः।

Beginning:

श्रीगुरुचरणारिबन्दाभ्यां नमः ॥ श्रीगणपतये न जगद्वन्द्यावेतौ गणपबदुकौ विश्वविनुतौ जगद्रक्षाशीलौ जपनिरतसाहित्यफलदौ । रथाङ्गे सन्नद्धौ रिवशिश्वशानुज्यलद्दशौ मिय स्यातां रक्षापरवशिषयौ मद्गुरुमयौ ॥

End:

शिवेनाम्बरहस्यत्वादिवस्पष्टतयोदिवम् । त्वरूपनाथवचनाि वृत्तं नो क्षमस्य तत्।। Colophon:

श्रीमत्परमयोगीन्द्र पुण्यानन्दनाथशिष्यामृतानन्दनाथ-इति विरचितायां यो।गिनीहृद्यदीपिकायां पूजासंकेतः ॥ समाप्तायं प्रनथ: ॥

Subject:

वामकेश्वरतन्त्रे दुरवबोधविषयकानां स्रोकानां टिप्पणीरूपोऽयं म्रन्थः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ योगसूत्रम् ॥ YOGASUTRAM

யோகஸு ூத்ரம்

Supplemental No. 1279. Bundle No. 1 K. M. No. 48. Script - : elugu. Substance - Paper. Sheets-2. of Granthas-85. Complete. Author - पतञ्जलिमहर्षिकृतम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीदक्षिणामृर्तिरूपाय श्रीगुरवे नमः ॥ योगपादः -अथ योगानुशासनम् ॥ योगश्चित्रवृत्तिनिरोधः ॥

End:

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तानिप्रीद्यः क्रमः पुरुषार्थश्चन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवरुयं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ते-शिति ॥

Colophon:

इति कैवल्यपाद्श्रतुर्थः ॥ श्रीदक्षिणामूर्तिरू(पा)य श्रीगुरवे नमः॥ शिवचिदम्बरं २ ॥ श्रीशिव ॥

Subject :

समग्रं पातञ्जलयोगसूत्रय ॥

Remarks:-

म्हाइस्राह्य

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ श्रीरजखलास्तोत्रम् ॥ ŚRĪRAJASVALĀSTOTRAM

ஸ்ரீரஜஸ்வலாஸ்தோ த்ரம்

Supplemental No. 1280. Bundle No. 1. K. M. No. 49. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—25. Incomplete.

Author - रुद्रयामळोक्तम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीरजस्वलास्तोत्रमहामन्त्रस्य ईश्वरऋषिः । अनुष्टुप् -छन्दः ॥

End:

प्रणवादौ जपेन्मन्त्रं त्रिवारं सर्वसिद्धिदम् । एषा रजस्वलाविद्या पिता पुत्रं न कथ्यते ॥

Colophon:

इति श्रीरुद्रयामछे डमामहेश्वरसंवादे रजस्वलास्तोत्रं संपूर्णम् ॥ शिवचिद्म्बरम् २ ॥

Subject:

रजस्वलास्तोत्रम् ॥

Remarks :-

॥ १८७ अनु । स्थितिसमीचीना ॥

#### ॥ रुद्रयामलादिसंग्रहः ॥

#### RUDRAYAMALADISANGRAHAH

ருத்ரயாமளா திலங்க்ரஹம்

Supplemental No. 1281. Bundle No. 1. K. M. No. 50. Substance—Paper. Sheets—6. Script—Telugu. No. of Granthas—260. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

रुद्रयामले--

कन्याकोटिप्रदानस्य हेमभारशतानि च। फलमाभोति देवेशि कौलिके बिन्दुदानतः॥

End:

संविदे ब्रह्मसंभूते ब्रह्मपुत्रि सनातने । भैरवाणा च तुप्त्यर्थं पविता भव सर्वदा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्णपरस्परासंगतकौछिकविषयसङ्महः ॥

Remarks: -

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ लिखितासहस्रनामभागः॥ LALITASAHASRANAMABHAGAH

லளி தாஸஹஸ்ரநாமபாகம்

Supplemental No. 1282. Bundle No. 1. K. M. No. 51. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—35. Incomplete.

Author- ह्यग्रीवः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

अस्य श्रीलितासद्द्वनामस्तोत्नमहामन्त्रस्य ॥

End:

कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः ॥ ३२ ॥

Colophon: Nil.

Subject:

लितासहस्रनामभागः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ लिलतास्तवराजः ॥ LALITASTAVARAJAH

லளி தாஸ் தவராஜம்

Supplemental No. 1283. Bundle No. 1. K. M. No. 52. Substance - Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—45. Complete.

Author - ब्रह्माण्डपुराणोक्तः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥ अथ लितास्तवराजम्॥ देवा उच्चः—

जय देवि जगन्मातर्जय देवि परात्परे । जय कल्याणनिलये जय कामकलात्मिके ॥

End:

इति लब्ध्वा वरो देवा देवेन्द्रोपि महाबलः । आमोदं परमं जग्छस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः ॥

Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे लिलितोपाख्याने लिलिता-स्तवराजो नाम नवमोऽध्यायः॥ Subject:

छितास्तवराज: II

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ लिलितासहस्रनामपूर्वपीठिका ॥ LALITĀSAHASRANĀMAPŪRVAPĪTHIKĀ

லளி தாஸஹஸ்ரநாமபூர்வபீடிகை

Supplemental No. 1284. Bundle No. 1. K. M. No. 53. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—50. Complete.

Author — हयग्रीवः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः॥

अगस्त्य उवाच — अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद ।

End :

आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया प्रोक्तो मुनीश्वर । इदानीं नामसाहस्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु ॥ ५०॥

Colophon: Nil.

Subject:

लित।सहस्रनामपूर्वपीठिका ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ा लिलेतोपाच्यानम् ॥ LALITOPĀKHYĀNAM

லளிதோபாக்யாகம்

Supplemental No. 1285. Bundle No. 1. K. M. No. 54. Substance—Paper. Sheets - 91. Script—Telugu. No. of Granthas—3500. Complete.

Author - ब्रह्माण्डपुराणोक्तम्।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्तु नक्श्रेयसे नित्यं वस्तु वामाङ्गसुन्दरम् । यतस्त्रितीयो विदुषां तुरीयस्तु परं महः ॥

End:

पूजाविधानमिखलं शास्त्रोक्तेनैव वर्तमना । खण्डान्तरे वदिष्या ... तद्विधानमिहाद्भुतम् ॥

Colophon:

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे लिलितोपाख्याने हयप्रीवा-गस्त्यसंवादे यन्त्रराजसाधनकथनं नाम द्वात्रिशोध्यायः॥

Subject :

लितोपाख्यानम् !!

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

#### ॥ लक्ष्मीपश्चमीस्तवराजः ॥

## LAKSMĪPANCAMĪSTAVARĀJAH

லக்ஷமீபஞ்சமீஸ்தவராஜம்

Supplemental No. 1286. Bundle No. 1. K. M. No. 55. Substance - Paper. Sheets-7. Script - Telugu. No. of

Granthas—325. Complete. Anthor— रद्भयामलोकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे । प्रभवे सर्वविद्यानां शंभवे गुरवे नमः ॥

End:

सकरन्दकणाईमाननं वा मरुतामञ्जलिलालितं परं वा। शयनं पत्रमानपारणं वा वितरत्पश्च कटाक्षवीक्षणं ते॥ २७९॥

Colophon:

इति रुद्रयामले बहुरूपाष्टकप्रविस्तारे पञ्चमीस्तवराजस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ शिवचिदम्बरं चिदम्बरम् ॥

Subject:

छक्ष्मीप**ञ्चमीस्त**वराजस्तोत्रम् !!

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

## ॥ लक्ष्म्यादिमन्त्राः ॥ LAKSMYADIMANTRAH

லக்ஷம்யாதிமந்தாங்கள்

Supplemental No. 1287. Bundle No. 1. K. M. No. 56. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीलक्ष्मीमहामन्त्रस्य वामेशक्रिषः । बहती छन्दः। श्री देवता ॥ End:

होमप्रकारस्तु जपदशांशेन सतिलतण्डुलैः पायसेन जुहुयात्॥

Colophon: Nil.

Subject :

लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, सौभाग्यधनधान्यप्रदाग्नि, विश्वावधु, धान्यलक्ष्मी, नित्यक्तित्रा, सन्तानगोपाल, धन्वन्तीर, कार्तवीर्यमन्त्राः ॥

Remarks: -

समीचीना स्थितिः ॥

# ।। वरदगणेशसहस्त्रनामस्तोत्रत् ॥ VARADAGANEŚASAHASRANĀMASTOTRAM

வரதகணேசஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1288. Bundle No. 1. K. M. No. 57. Substance—Paper. Sheets—3-9+7. Script—Telugu. No. of Granthas—120. Incomplete.

Author - रुद्रयामलोक्तम्।

Beginning:

... द्यो वेदकर्ता च वेदवेद्यस्सनातनः। विद्याप्रदो वेदधरो वैदिको वेदपारगः॥

End:

रणे राजभये जाते पठेन्नामसहस्रकम् । महागणपतेर्मोप्यं गोपनीयं खयोनित्रत् ॥

Cotophon:

इति रुद्रयामळे तन्त्रे महारहस्ये वरद्गणेशसहस्रनाम सम्पूर्णम् । श्रीमहागणपत्यर्पणमस्तु ॥

Subject: वरदगणेशाख्यवह्नभागणपतिसहस्रनामस्तोत्रं। आदौ 1-20 क्षोका न विद्यन्ते ।

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

## ।। वाराहीमन्त्रः ।। VĀRĀHĪMANTRAH

வாராஹீமந்த்ரம்

Supplemental No. 1289. Bundle No. 1. K. M. No. 58. Substance—Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—15. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीवाराहीमन्त्रस्य अघोर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । वार्ताली देवता ॥

End:

ओं ऐं ग्लौं ऐं + ठः ४ हुं फट् खाहा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

वाराहीमन्त्रः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### । हनुमन्मालामन्त्रः ॥

#### HANUMAN.AĀLĀMANTRAH

ஹநமந்மாலாமந்த்ரம்

Supplemental No. 1290. Bundle No. 1, K. M. No. 59. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—75. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेश्वाय नमः ॥ औं रां रीं रूं रैं रौं रः पश्चवक्त्राय महाबलपराक्रमाय 🛨 ॥ End:

ओं नमो भगवते श्रीरामदूतमहामते हुं फद् खाहा ॥

Colophon:

इति वीरह्नुमन्तमालामन्त्रं संपूर्णम् ॥ शिवचिद्म्बरं शिव ॥

Subject:

पञ्चवकत्रहनुमन्मालावीरहनुमन्मालामन्त्री ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

## ॥ वीरभद्रमालामन्त्रः ॥ VĪRABHADRAMĀLĀMANTRAH

வீரபத்ரமாலாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1291. Bundle No. 1. K. M. No. 60. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—50. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीवीरभद्रमालामन्त्रस्य कालाप्ति-रुद्र ऋषिः । गायत्री छन्दः ॥

End:

दुष्टग्रहान् स्तम्भय २ शीघं हिमळ २ गृह्ण २ कंपय २ हीं हुं फट् खाहा ॥ श्रीवीरभद्रसर्वसमयाचार रक्ष २ खाहा ॥

+ 1100011000130

Colophon: Nil.

Subject:

श्रीवीरभद्रमाला ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ।। शिववेदपादस्तवः ॥ SIVAVEDAPĀDASTAVAH

சீவவேதபாதஸ்தவம்

Supplemental No. 1292. Bundle No. 1. K. M. No. 61. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Telugu. No. of Granthas—160 Incomplete. Author— जोमनिमहर्षिः।

Beginning:

श्रीगणपतये नमः ॥ हरिः औं ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

सप्तार्णवपरिक्षिप्तां द्वीपैस्सप्तिभरन्विताम् ।

पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णां ध्यायेत्सर्वां सभां महीम् ॥

End:

भवाभिभृतोरुभयापहन्त्री
भवानुभोग्या भरणैकभागे।
भियं परादे · · · शिवश्शयादा
ययाति विश्वादु + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्णिदिशववेदपाद्स्तवः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ शतचण्डीविधानम् ॥ ŚATĀCANDĪVIDHĀNAM

சதசண்டீவிதாகம்

Supplemental No. 1233. Bundle No. 1. K M. No. 62.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—80. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुनाथ ॥ श्रतचण्डीविधानम् ॥ श्रतचण्डीविधानन्ते यथावत्कथयाम्यहम् । सुघोरायामनावृष्ट्यां भूकम्पे च सुदारुणे ॥

End:

श्रीचिण्डिकां ध्यात्वा भूतशुध्यादिकं कृत्वा मूलेन प्राणायाम-त्रयं कृत्वा मूलमन्त्रस्य ऋष्याद्यखिलं न्यामजालं विधाय प्रधानकुम्भे + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

शतचण्डीविधानभागः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

#### ।। श्रमन्त्रः ॥ ŚARABHAMANTRAH

சாபமக்த்ரம்

Supplemental No. 1294. Bundle No. 1. K. M. No. 63. Substance—Paper. Sheets—1×1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—30. Complete. Author—Nil.

Beginning:

अस्य श्रीशरभमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः। जगती छन्दः। शरभरुद्रो देवता॥

End:

अघोरवीरश्वरभ हुं फट् खाहा॥

Colophon:

इति वीरशरभमन्त्रं प्रहोचाटनम् ॥

Subject:

न्यासाद्येपतं शरभमन्त्रत्रयम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ शरभमन्त्रः॥

#### SARABHAMANTRAH

#### சாபமக்த்ரம்

Sapplemental No. 1295, Bundle No. 1. K. M. No. 64. Substance - Paper. Sheets -2. Script - I'elugu. of Granthas -40. Complete. Author -Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशरभसाळ्त्रपक्षिराजमाला-मन्त्रस्य ॥ कालाग्निरुद्रऋषिः ॥

End:

ऐं२ कं हुं फट् खाहा ॥ शिवचिदम्बरम् ॥

Colophon : Nil.

Subject:

शरभमालामन्त्रः।

Remarks:-

समीचीना स्थिति:॥

#### ॥ शरभमन्त्रः॥ SARABHAMANTRAH

சரபமக்த்ரம்

Supplemental No. 1290. Bundle No. 1. K. M. No. 65.

Substance—Paper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—20. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशरमसाळवपश्चिराजमहामन्त्रस्य कालाग्निरुद्र ऋषिः ॥

End:

हीं हरिहरपुत्राय महाशास्ताय नमः ॥ शिवचिदम्बरं शिव ॥

Colophon: Nil.

Subject:

नानाध्यानोपेतः शरभमन्त्रः शास्तृमन्त्रश्च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

#### - । शुद्धशक्तिमालायन्तः ॥ अक्षेत्रमालायन्त्रः ॥

#### **SUDDHASAKTIMALAMANTRAH**

சுத்தசக்திமாலாமந்தாம்

Supplemental No. 1297. Bundle No. 1. K. M. No. 66. Substance—Paper, Sheets—2+1=3. Script—Telugu. No. of Granthas—45+15=60. Complete.

Author — लिलतापरिशिष्टतन्त्रोक्तः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ मालामन्त्रं प्रारम्भः ॥ अस श्रीशुद्धशक्तिमालामन्त्रस्य + ॥

End:

मालामन्त्रमिदं गुद्यं परं धाम प्रकीतितम् ॥

Colophon:

इति श्रीलिळितापरिशिष्टमहातन्ते शुद्धशक्तिमालामन्त्रं संपूर्णम् ॥ शिवचिदम्बरम् ॥ चिदम्बरम् ॥ शिवशिवचिदम्बरम् ॥ Subject:

आदौ पत्रद्वये शुद्धशक्तिमालामन्त्रः । अन्तिमे पत्रे लिलतो-पाख्यानोक्ते त्रिपुराहृद्ये ४९-६० स्रोकात्मकः अन्तिमभागः॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः। अन्तिमे पत्रे पत्राङ्को न विद्यते॥

## ॥ कौळपूजाविधिः॥ KAULAPÜJÄVIDHIH

கௌளபூஜாவிதி

Supplemental No. 1298, Bundle No. 1. K. M. No. 67. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—60. Complete.

Author – काळीप्रस्तारोद्धृतः।

Beginning:

श्रीगुरुभ्यो नममः ॥

प्रथमेऽह्वि समभ्यच्ये सौभाग्यार्चनमेव च। सायुज्य समवाभोति परब्रह्माण संयुतम्॥

End:

विन्दु त्रिकोणं पश्चारं द्वष्टषोडशपत्रकम् । आष्टारवेदारभूभिः चक्र विन्यासि उच्यते ॥

Colophon:

इति काळीप्रस्तारे उमामहेश्वरसंवादे पुष्पिणीस्तवं संपूर्णम् ॥

Subject:

पुढिपणीस्तवनामकः कौळमार्गद्शितः षोडशपुढिपणीपूजाविधिः ॥

LOUR PRINTERS - TO DUA

Remarks: -

समीचीना स्थितिः ॥

1 1 100

#### ॥ श्रीचकलेखनीयाक्षरकमः॥

#### ŚRĪCAKRALEKHANĪYĀKSARAKRAMAH

ஸ்ரீசக்ரலேகநீயாக்ஷாக்ரமம்

Supplemental No. 1299. Bundle No. 1. K. M. No. 68. Substance—Faper. Sheet—1. Script—Telugu. No. of Granthas—30. Complete.

Author - अमरेन्द्रसरस्वतीशिष्यः।

Beginning:

#### श्रीगणेशाय नमः ॥

#### प्रपश्चसारसङ्ग्रहे ॥ अथ श्रीचक्रमध्ये लेखनीयाक्षराणि लिख्यन्ते ॥

End:

श्रीदमरेन्द्रसरस्वतीकुपालेशिववशान्तःकरणेन मयात्र लिख्यते॥

Cclophon: Nil.

Subject:

कमलं परिलुप्य मध्यमान्यत्स्वरं इत्यादि प्रपञ्चसारस्थक्रोक-व्याख्यात्मको प्रन्थः ॥

Remarks:-

सभीचीना स्थिति: ॥

## ॥ <mark>श्रीविद्याम्नायरत्नावळी</mark> ॥ ŚRĪVIDYĀMNĀYARAT**N**ĀVA**L**Ī

ஸ்ரீ வித்யாம்நாயாத்நாவளீ

Supplemental No. 1300. Bundle No. 1. K. M. No. 69. Substance—Paper. Sheets—:-46=44. Script—Telugu. No. of Granthas—600. Incomplete.

Author- श्रीविद्यानन्दनाथः।

Beginning:

··· मोक्षदानाक्षा पुरुषार्थप्रदायिनी । अनया सद्दशी विद्या न विद्यार्णवगोचरी ॥

End:

अनामाख्या अनेकांश्व सर्वेषां भोगदेवताः। अस्यादि सर्वं खगुरुमुखादवगन्तव्यम् ॥

Colophon:

इति श्रीपरमशिवानन्दनाथक्वेत श्रीविद्याम्नायसारावल्यां षष्ठो-पदेशः ॥ श्रीगुरुनाथार्पणम ॥ शिवचिदम्बरं शिवचिदम्बरं शिवचिदम्बरम् ॥

Subject:

सप्रमाणमाम्रायदेवतामन्त्रस्वरूपकथनम् ॥

Remarks :-

सभीचीना स्थितिः !! आदौ पत्रद्वयमात्रगो भागो नष्टः 1।

#### ।। श्रीविद्यारतस्त्वदीपिका ।। ŠRĪVIDYĀRATNASŪTRADĪPIKA ஸ்ரீ வித்யாரத்நல ூத்ரதீபிகை

Supplemental No. 1301. Bundle No. 1. K. M. No. 70. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Felugu. No. of Granthas—550. Complete.

Author - श्रीशंकरमुनिः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ बालार्कमण्डलाभामां चतुर्वाहुं त्रिलोचनाम् । पाशाङ्कशधनुर्वाणान् धारयन्तीं शिवां भजे ॥ भगवत्याः प्रसादेन क्रियते वृत्तिरुत्तमा । End:

अथैतासां परिवाराणामनुपरिवारा असंख्याकाः । एतानि सूत्राणि श्रीगोष्टपादैरुक्तानि ॥

Colophon:

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीम(त्) विद्यारण्यवर्यशिष्य-श्रीशङ्करमुनिकृता श्रीविद्यारत्नसृत्रदीपिका समाप्ता ॥ श्री-गुरुनाथापणमस्तु ॥

Subject:

श्रीमद्रौडपादकुतश्रीविद्यारत्नसूत्राणां वृत्तिः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ श्रीविद्यारतस्त्रम् ॥ ŚRĪVIDYĀRATNASŪTRAM

ஸ்ரீ வித்யாரத்கல ூத்ரம்

Supplemental No. 1302. Bundle No. 1. K. M. No. 71. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No of Granthas—50. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अथ श्रीविद्यारतस्तम् । बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं तिलोचनाम् । पाशाङ्कुशधनुर्बाणान् धारयन्तीं शिवां भजे ॥

End:

नवद्ती हमन्ती च न प्रसिद्धां च देवताः । अनामाख्या अनेकाश्च सर्वेषां भोगदेवताः ॥ ४८॥

Colophon: Nil.

-16. boring- Pelugu, No.

Subject: श्रीविद्या आम्नायदेवताकथनात्मकं श्रीविद्यारत्नसत्रम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

Supplemental No. 1834. Sundle

Substance - Paper.

# ॥ श्रीविद्याचनचन्द्रिका ॥ SRIVIDYARCANACANDRIKĀ

**மீவி** த்யார்ச்சுக்கக் தீர்கை

Supplemental No. 1303, Bundle No. 1, K. M. No. 72. Substance-Paper. Sheets -4. Script-Telugu. of Granthas -120. Incomplete. Author-Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीपरदेवतायै नमः ॥ त्रणम्य श्रीसभानाथं महागणपति गुहम्। त्रिपुराम्बां नमस्कृत्य खात्मानन्दाय ते नमः ॥

End:

तत्प्रभाषटलव्याप्तं शरीरमपि चिन्तयेत । तत्तेजसां हृदयांभोजे तिपुरां चिन्तयेत्ततः ॥ तवां + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

श्रीविद्यार्चनचान्द्रकायां आदौ कियानिव भागः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

## ॥ शुद्धविद्यामहामन्त्रः [आम्नायदेवतामन्त्राः]॥ SUDDHAVIDYAMAHAMANTRAH

சுத்தவித்யாமஹாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1304. Bundle No. 1. K. M. No. 74. Substance — Paper. Sheets—16. Script—Telugu. No. of Granthas—575. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगुरुमूर्तये नमः ॥ श्रीगणपतये नमः ॥ अस्य श्रीगुद्धविद्या-महामन्त्रस्य कर्मविपाक ऋषिः ॥

End:

मालां सृणीपुस्तकपाशहस्तां बालाम्बिकां श्रीललिताकुमारीम् । कुमारकामेश्वरकेळिलोलां नमामि गौरीं नववर्षवेषाम् ॥

Colophon: Nil.

Subject:

देवी आम्नायदेवतामन्त्राः ऋष्याद्युपेताः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ शूलिनीविषयः ॥ sülinīvisayah

**குலிநீவிஷயம்** 

Supplemental No. 1305. Bundle No. 1. K. M. No. 75. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—20. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणपतये नमः ॥ आकाश्रमेरवक्षुपे-अथातः सम्प्रवक्ष्यामि श्रुलिनीन्तु विशेषतः ।
सावधानेन मनसा शृणु सर्व वरानने ॥

End .

केवलं स्वस्वबीजेन यजेनमन्त्रं पृथकपृथक् ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शूलिनीमन्त्रस्य ऋध्यादिध्यानान्तभागः यन्त्रप्रसारभागः ॥ मन्त्रस्तु न विद्यते ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

## ॥ शिवपूजाविधिः॥ SIVAPŪJĀVIDHIH

சிவபூஜாவி தி

Supplemental No. 1306. Bundle No. 1. K. M. No. 76. Substance—Paper. Spects—6. Script—Granths. No. of Granthas—125. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीसाम्बसदाश्विवाय नमः ॥ अथ शिवपूजाविधिः ॥ आदौ संक्षेपतौ भृश्वादि-भृतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठां च विधाय + ॥

End:

अनन्तरं गन्धाभिषेकं कुर्यात् । तत्र पोडशोपुचारूपुणं कुर्यात् आयुराशास्ते + देवेभ्यः ॥

Colophon: Nil.

Subject:

द्वारपूजापीठपूजायुक्तः प्रत्युपचारं वैदिकमन्त्रोपेतश्च शिवपूजा-विधिः । आवाहनपाद्यार्घ्याचमनान्तो भाग एव समप्रो भवति । ततोऽभिषेकार्थके लघुन्यासे कियानेव भागो भवति । सद्योजातादिकलशस्थापनं तु नास्मिन् दृश्यते ॥

Remarks:-

something a love .

每年月月初初时代和1FP部

समीचीना स्थितिः ॥

The polled by the

## ॥ सौभाग्यरत्नाकरः ॥ SAUBHĀGYARATNĀKARAH

ஸௌபாக்யாத்நாகரம்

Supplemental No. 1307. Bundle No. 1. K. M. No. 77-86+88-91=14. (87 missing). Substance—Paper. Sheets -8+10+1+5+5+6+6+6+4+6+4+4+6+8=79. Script—Telugu.No. of Granthas—3325. Complete.

Author— श्रीविद्यानन्दनाथ: 1

· Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ प्रारम्भे भरणे भङ्गे यन्मदस्यन्दिबिन्दवः । कारणानि प्रपश्चस्य त वन्दे वारणाननम् ॥

End:

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियस्नुना । कृते सौभाग्यरत्नाब्धौ पश्चित्रंशत्तरङ्गकः ॥

Colophon:

इति श्रीसचिदानन्दनाथचरणद्वन्द्वान्तेवासिना श्रीश्रीविद्यानन्द-नाथे + पद्धत्रिंशस्तरङ्गः ॥

1 19 49 19 6

A CLASSIC STATE

TEPHE : PIR TRE

Subject:

77&78 भागयो: 1&2 तरङ्गी।

79 भागे 3 तरङ्गस्यान्त्यपत्रमात्रम् ।

80 भागे 4 तरङ्गः। व्यक्तिकार्वा क्रिक्कि

81 भागे 35 तरङ्गः।

82&83 भागयो: 23—25 तरङ्गा: ।

84-86 भागेषु 16-19 तरङ्गाः।

88-90 आगेषु 20-22 तरङ्गाः (22 असंपूर्णः)।

91 भागे 14 तरङ्गः।

केषुचिद्धागेषु तरङ्गावशिष्टे। भागः समनन्तरे भागे विद्यत एव । अतः एकस्मिन्नेवास्मिन् प्रथे तरङ्गसंख्यानुरोधेन मातृकाभेदं परिकल्प्य मातृकासंख्या निर्दिष्टाः प्राक्तनिरिति भाति । अत एव तरङ्गकमानुरोधेन।पि भातृकासंख्याक्रमोऽसङ्गत इत्यवधेयम् ॥ एषु तरङ्गेषु प्रतिपाद्यमानविषयास्तु B. No. 6704 मातृकायां द्रष्टन्याः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

## ॥ हठप्रदीपिका ॥ AMAA HATHAPRADĪPIKĀ

ஹடப்ரதீபிகை

Supplemental No. 1308. Bundle: No. 1. K. M. No. 92. Substance—Paper. Sheets—12. Script—Telugu. No. of Granthas—525. Complete.

Author - स्वात्मारामयोगीनद्राः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

ा था भावते व्यक्तिकार इस है हिए कि

A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF

श्रीआदिनाथाय नमोस्त तस्मै येनोपदिष्टां हठयोगविद्या । विराजते प्रोन्तराजसौध-मारोद्धमिच्छोरधिरोहिणी वा ।।

End:

इति श्रीसकलयोगशास्त्रसिद्धं परमार्थरहस्यतत्वसारभूतम् । अनुभवतु हठामृतं यमीज्ञा यदि भवतामजरामृतत्ववा ञ्छा ॥

Colopbon: इति श्रीमत्सद्गुरु सहजानन्दसन्तानचिन्तामणिस्वात्मारामयोगीन्द्र-विराचितायां हठप्रदीपिकायां पञ्चमोपदेश: ॥ ५ ॥ श्रीगुरु-नाथापैणमस्तु ॥

Bemarks:-

समीचीना स्थितिः॥

# ॥ कामरतिन्यासादयः ॥ KAMARATINYASADAYAH

காமாதிக்யாஸம் முதலியவை

Supplemental No. 1309. Bundle No 1. K. M. No. 93.
Substance—Paper. Sheets-3. Script - Telugu. No. of Granthas-125, Incomplete. Author-Nil. Watamara.

Beginning:

अथ कामरतिन्यासः ॥ अस्य श्रीकामरतिमात्कान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीछन्दः ॥

End:

ओ श्री पशु हुं फट् अनन्ताय रस्राय फ ॥

Colophon:

कामरित मालिशे अङ्ग चतुरानन षडङ्ग नवानन प्रकट अर्क सोमकला विपुरान्यासाः समग्राः । शैवाष्ट्रविशे न्यासे आरम्भमात्रं च ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ काळीकवचंभागः॥ KĀLĪKAVACABHĀGAH

காளீகவசபாகம்

Supplemental No. 1310. Bundle No. 1. K. M. No. 94. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telagu. No. of Granthas—15. Incomplete.

Author - भैरवः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीभैरवोवाच— काळीपूजा श्रुता नाथ भावाश्र विविधा प्रभा । इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वस्वचितम् ॥

End:

अष्टाक्षरी भगवती सुकिणी पादु मे सदा ॥

Colophon: Nil.

Subject:

असंपूर्णं कालीकवचम् ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः॥

## ।। दक्षिणकाळीपूजापद्धतिः ॥ DAKSINAKĀLĪPÜJĀPADDHATIH

தக்ஷிணகாளீபூஜாபத்ததி

Supplemental No. 1311. Bundle No. 1. K. M. No. 95. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—40, Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॥ श्रीमहा-त्रिपुरसुन्दये नमः ॥ अय श्रीदक्षिणकालीपूजापद्धति लिख्यते ॥ ओं अस्य श्रीद्वाविश्वत्यक्षरदक्षिणकालिकायाः श्रीभैरवऋषये त्रिष्टुप् छन्दः ॥

End:

वह्वचर्कशाशिनेत्रान्तु रक्तविस्फ्ररिताननाम्। विल +॥

Colophon: Nil.

Subject:

दक्षिणकाळीपूजापद्धती आदी नानान्यासाः, यन्त्रप्रस्तारः, ध्यानक्च । पूजाविधिस्तु न विद्यते ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

#### ॥ पात्रमन्त्रः ॥ PĀTRAMANTRAH

பாத்ரமந்த்ரம்

Supplemental No. 1312. Bundle No. 1. K. M. No. 96. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—45. Complete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ पात्रमन्त्रम् ॥ हस्तौ प्रक्षाळ्य पुष्पा-क्षतान् गृहीत्वा, श्रीनाथादिगुरुत्तयं + वन्दे गुरोर्मण्डलम् ॥

End:

अन्तर्निरन्तरिनिधनमेधमान-मोहान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्री। कस्मिन्चिदद्भुतमरीचिविकाशभूमौ विश्वं जुहोमि वसुधादि शिवावसाने॥

Colophon:

इति पञ्चमपात्रम् ॥ शिवचिद्म्बरम् ॥ श्रीरस्तु ॥

Subject:

समन्त्रककैं।लशाक्ताक्तपञ्चपात्रस्थापनविधि: !।

Remarks:-

नातिसमीचीना स्थितिः॥

#### ॥ मन्त्रपारायणक्रमैकदेशः॥

#### MANTRAPARAYANAKRAMAIKADEŚAH

<u>ம</u>ந்த்ரபாராயணக்ரமைகதேசம்

Supplemental No. 1313. Bundle No. 1. K. M. No. 97. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—18. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ मन्त्रपारायणक्रमः ॥ स तु श्रीधर्मा-चार्यैः स्वकीये लघुस्तवे मायाकुण्डलिनीत्यादिश्लोकेन स्वचितः ॥ End:

४ मूलं मूलं हीं इ काली हीं श्री सौ: श्री हीं ॥

Colophon: Nil.

Subject :

शाक्तमन्त्रपारायणक्रमे आदौ अत्यल्पीयान् भागः॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

## ॥ त्रिपुरास्तवराजः ॥ TRIPURĀSTAVARĀJAH

த்ரிபுராஸ்தவராஜம்

Supplemental No. 1314. Bundle No. 1. K. M. No. 98. Substance—Paper. Sheet—1, Script—Telugu. No. of Granthas—40. Incomplete Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीस्तवराज-स्तात्रमहामन्त्रस्य दक्षिणामूर्तये ऋषिः ॥

End:

ऐंबीजं वाग्भवाख्यं त्विमह जडमतिद्वातचक्षुप्रकाशा

मातः कारुण्यधारामृतचितद्शा पश्य मां दीननाथे।

मेह्यन्ते मोहितास्ते तव जनि महामाययाम्ब खिचनात्

कारुण्यं प्रार्थयन्ते तव पद + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

त्रिपुरसुन्दरीस्तवराजे आदौ 1-13 श्लोकाः ॥ अन्तिमदश्लोकः असम्पूर्णः ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

#### ॥ देवीमालामन्त्रः ॥ DEVIMALAMANTRAH

தேவீமாலாமக்த்ரம்

Supplemental No. 1315. Bundle No. 1. K. M. No. 99. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Telugu. No. of Granthas—175. Incomplete.

Author — लिलतापरिशिष्टोकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ लक्षितापरिश्रिष्टे महातन्त्रे मालामन्त्रः ॥

मालामन्त्रं प्रवक्ष्यामि महाराज्ञि महोदयम् । तस्य सारणमात्रेण पूजासिद्धिः प्रजायते ॥

End:

तामनसकारभदारकारभट्टारकपीठलक्ष्मीनामललिता भूषितां कोललाजिह्या कामेश्व + ॥

Colophon: Nil.

Subject:

त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रत्यम् ॥ अन्तिमो मालामन्त्र असम्पूर्णः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः ॥

# ॥ शङ्खोद्धारान्त्येष्टिविधिः ॥ ŚANKHODDHĀRĀNTYESTIVIDHIH

சங்கோத்தாராந்த்யேஷ்டிவிதி

Supplemental No. 1816. Bundle No. 1. K. M. No. 100. Substance—Paper. Sheets—3×1=4. Script—Telugu. No. of Granthas—60. Incomplete.

Anthor - कुञ्जिकातन्त्रोकः।

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥ कुब्जिकातन्त्रे शङ्कोद्धारिविधि लिख्यते ॥ गोमयेनोपलिसे देशे सृण्मयं वा कल्कमयं वा दर्भमंशवं कृत्वा संस्थाप्य ॥

Colophon:

इति शङ्कोद्धारान्त्येष्टिसमाराचनविधिः ॥ शिवचिदंवरम् ॥ Subject:

त्रिपुराशाक्तान्त्येष्टिविधिः । असंपूर्णोऽयं प्रनथ इति भाति ॥

Remarks:-

समीचीना स्थिति: ॥

### ॥ शिवपूजाविधिः॥ ŚIVAPŪJĀVIDHIH

சீவபூஜாவி தி

Supplemental No. 1317. Bundle No. 1, K. M. No. 101. Substance—Paper. Sheets—4. Script—Telugu. No. of Granthas—175. Incomplete. Author—Nil.

Beginning:

श्रीगणपतये नमः ॥ स्नानशैवसन्ध्यां कृत्वा तत उदकपात्रं हस्ते गृहीत्वा + शिवं पूजयेत् ॥

End:

स्वामिनसर्वजगन्नाय यावतप्जावसान ।।

Colophon: Nil.

Subject:

पूजायन्त्रद्वारपूजान्यासावरणपूजोपेतशित्रपूजाविधौ आवाहनान्त-भागः॥ Remarks:--

समीचीना स्थितिः ॥

#### ॥ इयामामन्त्रः ॥ SYAMAMANTRAH

ச்யாமாம<u>க்</u> த்ரம்

Supplemental No. 1318. Bundle No. 1. K. M. No. 102. Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—85. Incomplete.

Author — काळीतन्त्रोद्धृतः।

Beginning:

अथ इयामामन्त्रः ॥ तत्र काळीतन्त्रे — कामत्रयं वह्विसंस्थं रतिबिन्दुसमन्वितम् । कुद्धयुग्मं तथा लजायुगलं तदनन्तरम् ॥

End:

अञ्जनाद्रिनिमां देवीं कराळवदनां शिवाम् । मुण्डमालावळीकर्णां मुक्तकेशीं स्मिताननाम् ॥ महाकालहुतं भो +॥

Colophon: Nil.

Subject:

इयामाख्यद्क्षिणकाळीमन्त्रा नानाफळदाः ॥

Remarks :-

समीचीना स्थितिः॥

#### ॥ महाविद्यास्तोत्रम्॥ MAHĀVIDYĀSTOTRAM

மஹாவித்யாஸ்தோத்ரம்

Supplemental No. 1319. Bundle No. 1. K.M. No. 103.

Substance—Paper. Sheets—2. Script—Telugu. No. of Granthas—65. Complets.
Author— शतपुराणे ?

Beginning:

श्रीगणेशाय नमः ॥

मध्येसुधाब्धि मणिमण्डपरत्नवेद्यां

सिद्धासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम् ।

पीताम्बराभर(ण)माल्यविभूषिताङ्गीं

देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम् ॥

End:

य इमां जपते नित्यं साधनेन विनापि हि । तस्यापि सर्वविद्यानि नश्यन्ति द्विजसत्तम ॥

Colophon:

इति शथपुराणे कुमारीखण्डे वर्वविकोपाख्याने श्रीमहाविद्यां स्तुतिः सम्पूर्णमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥

Subject: FILE INTERIOR IN THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

महाविद्यास्तुति: ॥

Remarks:-

समीचीना स्थितिः ॥

### ॥ सौन्दर्यलहरीनवमश्चोक्तव्याख्या॥ SAUNDARYALAHARĪNAVAMAŚLOKAVYĀKĦYĀ

ளேளர் தர்யலஹரி நவமச்லோகவ் யாக்யை

Supplemental No. 1820. Bundle No. 1. K. M. No. 101. Substance—Paper. Sheets—1+1=2. Script—Telugu. No. of Granthas—45. Incomplete. Author—Nil.

Remarks:-

'महीं मूळाधोरे ' इत्यादिसौन्दर्यलहरीनवमक्रोकव्याख्यामात्रम् ॥

# ॥ नानाविषयकपत्रगुरुछः ॥ NANAVISAYAKAPATRAGUCCHAH

நாநாவிஷயஇதழ்கள்

Remarks :--

गुच्छेऽस्मिन् 228 पत्नाणि भवन्ति । केषुचित् पत्रेषु केचन मन्त्राः केवलं सम्पूर्णतया भवन्ति । अन्ये सर्वेऽपि ।विषया असंपूर्णा एव । अपि च बहूनि पत्राणि कीटजग्धानि नष्टविषयकाणि च । प्रायेण समाधिकेषु पत्नेषु असंपूर्णा देवीविषयाः, केचन न्यासाश्च भवन्ति । ते सर्वे प्रन्थान्तरेषु संपूर्णतया उपलभ्यन्त प्वेति शिवम् ॥

श्रीमन्मन्त्रशास्त्रग्रन्थानां स्चीपत्रं संपूर्णम् ॥

शुभमस्तु॥

~30 PEC

r pantals

॥ श्रीः ॥

# ॥ मन्त्रशास्त्रमातृकाणामकाराचनुक्रमणिका ॥

| Name of work                         | Supp No. | Mss. No.          |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| अप्तिकार्यविधिः (देवी द्यीक्षार्थकः) | 31       | B. 6713           |
| अघोरमन्त्रः                          | 460      | B. 7110           |
| अघोरमन्त्रादयः                       | 863      | B. 12097          |
| अघोरयन्त्रम्                         | 492      | O. S. R. 14517    |
| अघोरयन्त्रम् (रेखामात्रम्)           | 497      | O. S. R. 14523    |
| अङ्गारककवचभागः                       | 1072     | J. L. old. 42/505 |
| अङ्गारकयन्त्रम् (रेखामात्रं)         | 485      | O·S. R. 14510     |
| अजपागायत्रीकल्पः                     | 259      | B. 6908           |
| अजपागायत्रीविधानम्                   | 331      | B. 6986           |
| अजपाजपविधिः                          | 254—256  | B. 6903 – 6905    |
| अजपादत्तात्रेयकवचादयः                | 978      | B. 12215          |
| अजपाभागः                             | 1092     | J. L. 17          |
| अजपामन्त्रः ( हंसगायत्री )           | 258      | В. 6907           |
| अजपामाहिमादयः                        | 257      | В. 6906           |
| अजपाविधानम्                          | 260      | B. 6909           |
| अजपैकदेशमात्रम्                      | 448 b.   | В. 7098           |
| अज्ञातं यन्त्रं (रेखामात्रं)         | 498      | O. S. R. 14524    |
| अत्याहारानाहारविधि:                  | 671      | 22                |
| अथर्वणतन्त्रसारः                     | 987      | В. 12226          |
| अथर्वणप्रयोगमालिका ( अग्निमुखादयः )  | 990      | В. 12229          |
| अथर्वणभद्रकाळीमन्त्रः                | 291      | В. 6941           |
| अथर्वणमन्त्रप्रयोगमालिका             | 986      | B. 12224          |
|                                      |          |                   |

| Name of work                      | Supp. No. | Mss. No.       |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| अनुत्तरमतसार:                     | 939       | B. 12174       |
| अन्तर्बाहिमीतृकान्यासः            | 54&55     | B. 6739&6740   |
| , ,,                              | 328-329   | B. 6983-6984   |
| अन्तर्मातृकान्यासः                | 136       | O. S. R. 14846 |
| अन्नपूर्णीदिमन्त्राः              | 1220      | P. A. 251      |
| अन्नपूर्णामन्त्रः                 | 432       | B. 7082        |
| अन्नरूर्णामन्त्रः                 | 1225      | P. A. 258      |
| अमृतमृत्युज्जयमन्त्रः             | 434       | B. 7084        |
| अम्बानित्यार्च न ४                | 1202      | J. S. 1017     |
| अश्वमेधयाजमानमन्त्रानुकसणिका.     | 1045      | B. 12284       |
| अष्टत्रिंशत्कलान्यासः             | 92&93     | В. 6777&6778   |
| 112 520                           | 132       | В. 6817        |
| ,,                                | 158       | O. S. R. 14868 |
| अष्टौ महामन्त्रा:                 | 281       | В. 6930        |
| 2002"- 8000 .E 012-               | 292—297   | В. 6942—6947   |
| E. 19215                          | 345       | B. 6997        |
| आकर्षणयन्त्रपूजादिकमः             | 553       | O S. R. 14581  |
| आकाशभैरवकल्प: ( शरभकल्पः )        | 921       | В. 12156       |
| आकाशभैरवकल्पभागः                  | 920       | B. 12155       |
| आकाशभैरवकल्पमन्त्रसंप्रहः         | 580       | B. 7126 (c)    |
| आनन्दकन्दम् (गणितं)               | 889       | В. 12123       |
| आनन्दलहरी                         | 1239      | K. M. 6        |
| आपदुद्धारणराममन्त्रः              | 268       | В. 6917        |
| आम्रायस्तोत्रभ्                   | 1237      | K. M. 4        |
| आसनमन्त्रः ( सुदर्शनषडक्षरजपविधिः | ) 462     | B. 7112        |
| आपुरीकल्पभागः                     | 1238      | K. M. 5        |
| इन्द्रयन्त्रं अजपायन्त्रं च       | 530       | O. S. R. 14556 |

| Name of work                                  | Sinn No   | Max No.          |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
|                                               | Supp. No. | Mss. No.         |
| इन्द्राक्षी अजपा च                            | 670       | 21               |
| इन्द्राक्षीमालाम्न्त्रः यन्त्रप्रस्तारश्च     | 655       | 6                |
| इन्द्राक्षीयन्त्रं (रेखामात्रं) प्रस्तारोपेतं | च 502     | O. S. R. 14528   |
| इन्द्राक्षीयन्त्रोद्धारः                      | 269       | B. 6918          |
| इन्द्राक्षीस्तोत्रम्                          | 584       | No. less 3       |
| इन्द्राणीयन्त्रं धन्वन्तिरयन्त्रं च           | 516       | O. S. R. 14542   |
| उचाटनप्रयोगः                                  | 661       | 12               |
| उचाटनंप्रयोगकमः                               | 555       | O. S. R. 14585   |
| उच्छिष्टगणपतिमन्त्रः                          | 1086      | J. L. 11         |
| उड्डामरतन्त्रादयः                             | 1002      | В. 12241         |
| उद्धारकोश:                                    | 405       | B. 7055          |
| उपासनासारसङ्ग्रहः                             | 937       | B. 12172         |
| उमामहेशयन्त्रम्                               | 522       | O. S. R. 14548   |
| उमामहेशाष्ट्रोत्तरशतनामावाले:                 | 1115      | J. L. old 18/481 |
| ऋणहरगृणपतिमन्त्रः                             | 688       | B. 7154          |
| ऋणहराङ्गारकमन्त्रप्रयोगः                      | 1064      | J. L. old 11/475 |
| ऋणहराङ्गारकयन्त्रम्                           | 488       | O. S. R. 14513   |
| ऋभुगोतादयः                                    | 972       | В. 12209         |
| ऋश्यशृङ्गसंहिता                               | 29,       | B. 6711a&6711b   |
| एक.वंशत्युत्तरशतिशवनामावालेः                  | 640       | O. S. R. 14900   |
| एकाक्षरगणपतिमन्त्र:                           | 685       | B. 7151          |
| एकाक्षरगणेशमृन्त्र:                           | 686       | B· 7152          |
| एकोनाष्टमहामन्त्राः ( षण्महामन्त्राः )        | 298       | B. 6948          |
| ऐश्वर्यगोपालाष्टादशाक्षरी                     | 299       | В. 6949          |
| कच्छपुटप्रयोगः                                | 909       | B. 12143         |
| कमलामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च                 | 391       | B. 7041          |
| करवीरलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्                 | 1065      | J. L. old 14/477 |
|                                               |           |                  |

| Name of work                | Supp. No. | Mss. No.         |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| कल्पसारसमुचयः               | 576       | В. 7124          |
| ,,,                         | 594       | No. less. 13     |
| ,,                          | 595       | No. less. 15     |
| कल्पसारसमुचये तृतीयोऽध्यायः | 591       | No. less. 9      |
| काटाम्बिकामन्त्र:           | I240      | K. M. 7          |
| कादिमतम्                    | 784       | В. 12018         |
| ,,                          | 785       | В. 12019         |
| ,,                          | 786       | В. 12020         |
| कामकलान्यास:                | 705       | В. 7170          |
| कामकलाविलास:                | 980       | В. 12217         |
| ,,                          | 1046      | J. L. old. 3/404 |
| कामबीजन्यासः                | 147       | O. S. R. 14856   |
| कामबीजमातृकान्यासः          | 112—114   | В. 6797—6799     |
| कामयन्त्रम्                 | 490       | O. S. R. 14515   |
| कामरतिन्यासः                | 96&97     | B. 6781&6782     |
| ,,                          | 154       | O. S. R. 14864   |
| कामरीतन्यासादयः             | 1309      | K. M. 93         |
| कामेश्वरीध्यानम्            | 1093      | J. L. 18         |
| कामेश्वर्यादिध्यानम्        | 1252      | K. M. 21         |
| कामेश्वर्यादिन्यासः         | 80-83     | В. 6765—6768     |
| ,,                          | 134       | В. 6819          |
| कार्तवीर्यकल्पः             | 826       | В. 12060         |
| कार्तवायकवचादयः             | 818       | В. 12052         |
| "                           | 819       | В. 12053         |
| कार्तवीर्यकवचादिकम्         | 822       | В. 12056         |
| कार्तवीर्यकवचादीनि          | 820       | В. 12054         |
| कार्तवीर्यदीपदानविधिः       | 696       | B. 7162          |

| Name of work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Supp. No. | Mss. No.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| कार्तवीर्यदीपदानविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 698       | В. 7163             |
| कार्तवीर्यदीपविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216       | В. 6875             |
| कार्तवीर्यदीपविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214       | B. 6873             |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217       | B. 6876             |
| ,, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221       | B. 6880             |
| कार्तवीर्थमन्त्र: (स्तुतिः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218       | B. 6877             |
| ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222       | B. 6881             |
| , (दीपमहिमा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223       | B. 6882             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224       | В. 6883             |
| " (पूजाप्रकारः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225       | B. 6884             |
| 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 March 100 Ma | 226       | B. 6885             |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 693       | В. 7159             |
| "Hata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 695       | B. 7161             |
| कार्तवीर्यमन्त्रः कवचं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1241      | K. M. 8             |
| कार्तवीर्यमन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219       | В. 6878             |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 692       | В. 7158             |
| कार्तवीर्यमन्त्रादयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1090      | J. L. 15            |
| कार्तवीर्यमालामन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 561       | O. S. R. 14591      |
| कार्तवीर्ययन्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 694       | B. 7160             |
| 01,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 697       | B. 7162 (2)         |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734       | No. less. 4         |
| कार्तवीर्ययन्त्र ( रेखामात्रं) )<br>दीपयन्त्रम् b ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 494       | 0. S. R. $14520a&b$ |
| कार्तवीर्ययन्त्रम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 544       | O. S. R. 14570      |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 562       | O. S. R. 14592      |
| ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 566       | O. S. R 14596       |
| कार्तवीर्ययन्त्रम् अग्निकार्तवीर्ययन्त्रं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499       | O. S- R. 14525      |

| Name of work                         | Supp. No. | Mss. No.       |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| कार्तवीर्ययन्त्रान्तरं आवरणोपेतं     | 500       | O. S. R. 14526 |
| ,, (धारणार्थकम्)                     | 505       | O. S. R. 14531 |
| कार्तवीर्य (दाँपाङ्ग ) स्नानविधिः    | 220       | В. 6879        |
| कार्तवीर्यानुष्टुभमन्त्र:            | 556       | O. S. R. 14586 |
| कार्तवीयीनुष्टुभमन्त्रान्तरं         | 557       | O. S. R. 14587 |
| कार्तवीर्यार्जनकवचम्                 | 823       | В. 12057       |
| ,,                                   | 827       | В. 12061       |
| कार्तवीर्यार्जुनकवचादयः              | 821       | В. 12055       |
| कार्तवीर्यार्जुनयन्त्रादयः           | 1000      | В. 12240 а     |
| कार्तवोर्याजुनानुष्टुभमन्त्रः (पाशमा | याङ्कुश-  |                |
| बीज धुद्र्शनषडक्षरोपेत: )            | 558       | O. S. R. 14588 |
| कालभैरवाष्ट्रकम्                     | 1191      | J. L. 2        |
| <br>काशीस्तोत्रम्                    | 1146      | J. L. 112/575  |
| काळरात्रिकल्पः                       | 421       | В. 7071        |
| काळीकवचभागः                          | 1310      | K. M. 94       |
| कुरुकुल्याकवचादय:                    | 895       | В. 12129       |
| कुलप्रदीपिका                         | 947       | В. 12181 в     |
| कुलाचारविधिः                         | 1242      | K. M. 9        |
| कुलार्णवम्                           | 950       | В. 12184       |
| कुलार्णवसङ्ग्रह:                     | 1243.     | K. M. 10       |
| कुल्छुकामन्त्रादयः                   | 721       | B. 7186        |
| कूर्मचक्रम् (रेखामात्रं )            | 549       | O. S. R. 14575 |
| कृष्णत्रयोदशाक्षर्यावरणम्            | 290       | B. 6939        |
| कृष्णधुत्तूरकल्प:                    | 280       | В. 6929        |
| कृष्णध्यानम्                         | 273.      | В. 6922        |
| कृष्णमन्त्र:                         | 271       | В. 6920        |
| "                                    | 272       | В. 6921        |
|                                      |           |                |

| Name of work                          | Supp. No. | Mss. No.       |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| कृष्णमन्त्र:                          | 274       | В. 6923        |
| ,,                                    | 283       | В. 6932        |
| कृष्णमन्त्रा:                         | 1214      | T. S. 1029     |
| कृष्णषडक्षर:                          | 614       | B. 7134        |
| कृष्णषडक्षरमन्त्रः                    | 239       | B. 6898        |
| ,,                                    | 275       | B. 6924        |
| ,,                                    | 276       | В. 6925        |
| "                                     | 466       | B. 7116        |
| केशवादिमातृकान्यासः                   | 146       | O. S. R. 14856 |
| केशवादिमूर्तिन्यासः                   | 107&108   | В. 6792&6793   |
| कौतुकाचिन्तामणिः                      | 386       | В. 7038        |
| कौळपूजाविधि:                          | 1298      | K. M. 67       |
| कौळमणिखण्ड:                           | 975       | В. 12212       |
| कोळाद्रशः                             | 908       | В. 12142       |
| कमदीपिका                              | 9 a       | B. 6690 a      |
| ,, ( व्याख्या                         | ) 9 b     | В. 6690 в      |
| कमदीपिका भावदीपिका ( व्याख्य          | ा) च 948  | B. 12182       |
| कमरत्नमाला                            | 918       | B. 12152       |
| HARII do alata                        | 919       | В. 12153       |
| खड्गरावणमन्त्रादयः                    | 855       | В. 12090       |
| गजलक्ष्मीयन्त्रं साक्षरं, महालक्ष्मीय | पन्त्रं   |                |
| (रेखामात्रं)                          | ) 539     | O. S. R. 14565 |
| गणपतियन्त्रम् (रेखामात्रं)            | 504       | O. S. R. 14530 |
| गणपतियन्त्रम्                         | 507       | O. S R. 14533  |
| गणपतियन्त्रप्रयोगः                    | 683       | B. 7149        |
| गंणशहृद्य 1                           | 732       | No. less. 2    |
| गणेशादिन्यासाः                        | 728       | O S. R. 14907  |

| Name of work                  | Supp No.           | Mss. No.          |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| गणेशादिस्तोत्राणि             | 1118               | J. L. old. 36/499 |
| गन्धर्वसाधनम्                 | 430                | В. 7080           |
| गरुडमन्त्रः                   | 300-303            | B. 6952 - 6955    |
| गरुडयन्त्रोद्धार:             | 304                | В. 6956           |
| गायतीकल्पः                    | 164—166            | В. 6821 6823      |
| गायत्रीकवचादयः                | 1006               | В. 12245          |
| गायत्रीदुर्गम्                | 1210               | T. S. 1025        |
| गायतीन्यासः                   | 167                | B. 6824           |
| गायत्रीमानसपूजा               | 171                | В. 6828           |
| गायत्रीमालामन्त्र             | 1200               | T. S. 1015        |
| गायत्रीविचारः( प्रतिपाद्यदेवत | विचार:) 168        | B. 6825           |
| गायत्रीविवरणः                 | 1228               | P. A. 261         |
| गायत्रोविषयः ( मन्त्र: )      | 169 .              | B. 6826           |
| ,, (तुर्यागायत्र्य            | <b>ाद्यः) 17</b> 0 | B. 6827           |
| ,,                            | 252                | No. less. 4       |
| गायलीविषया:                   | 163                | B. 6820           |
| "                             | 968                | В. 12205          |
| गायत्रीहृदयम्                 | 981                | В. 12218          |
| ,,                            | 1051               | J. L. old 13/414  |
| . ,,                          | 1101               | J. L. 26          |
| "                             | 1211               | T. S. 1026        |
| गायच्य श्रेविचारः             | 246                | O. S. R. 14875    |
| गारुडमन्त्रप्रयोगाः           | 887                | B. 12121          |
| गीतामालामन्त्र:               | 1229               | P. A. 262         |
| गुरुपादुकामन्त्रः             | 425                | В. 7075           |
| गुरुप्रशंसा                   | 660                | . 11              |
| गुरुमन्त्रंजपविषिः            | 643                | O. S. R. 14903    |

|                               | , ,          |                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| Name of work                  | Supp No.     | Mss. No.             |
| गोपालावरणम्                   | 470          | B. 7120              |
| गोपालाष्ट्राक्षरीकल्पः        | 868          | В. 12102             |
| गोमयलिङ्गपूजाप्रयोगः          | 982          | В. 12219             |
| चक्रम् ( केशवादिम्तींनामायुभ  | स्थान-       | Saran II carriedalle |
| estat it is e                 | (चकं) 639 ःः | O. S. R. 14899       |
| चक्रादिनानाबन्धाः ( छन्दरशाः  | स्त्रम्) 484 | O. S. R. 14509       |
| चकाष्टकस्तोत्रम्              | 1247         | K. M. 14             |
| चण्डिकामहोत्सवः               | 475          | O. S. R. 14879       |
| चण्डीनवाण् जपविधि:            | 181          | B. 6838              |
| चतुः पीठन्यासः                | 76-79        | B. 6761—6764         |
| n, 10151                      | 143          | O. S. R- 14853       |
| चतुर्विशतिगायत्र्यः           | 618          | B. 7138              |
| चतुस्तत्वन्यासः               | 59-62        | B. 6744-6747         |
| 0.05,0                        | 139          | O. S. R. 14849       |
| चामुण्डाद्वादशाक्षरीमन्त्र:   | 587          | No. less. 5          |
| चामुण्डानवाक्षरमन्त्रः        | 1095         | J. L. 20             |
| 9999, 3                       | 185          | В. 6842              |
| नामुण्डानवार्णमन्त्रः         | 410          | В. 7060              |
| चामुण्डामन्त्रः               | 251          | No. less. 3          |
| Mis, a                        | 1273         | K. M. 42             |
| चामुण्डीमन्त्रः               | 586          | No. less. 4          |
| चिद्मबर्कल्पः                 | 814          | B. 12048             |
| चिद्म्बर्चकप्रस्तारः <u> </u> | 816          | В. 12050             |
| चिदम्बर्चकोद्धारादयः          | 927          | В. 12162             |
| 'चिद्म्बरपञ्चाक्षरादय:        | 1084         | J. L. 9              |
| चिद्म्बरपूजायन्त्रं वायुचकं च | 509          | O. S. R. 14535       |
| चिद्म्बरयन्त्रविधि:           | 815          | B. 12049             |
| 2                             |              |                      |

| Name of work                      | Supp. No.   | Mss. No.               |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| बिद्म्बरयन्त्रविधिः               | 817         | B. 12051               |
| चिदम्बरसम्मेळनयन्त्रोद्धारः       | 813         | B. 12047               |
| चैत्रनवरातिपूजापदातिः             | 1246        | K. M. 13               |
| चोरस्सम्भनकरः 17 अक्षरकार्तवीर्य- |             | med profiler man ) yet |
| मन्त्रः                           | <b>55</b> 9 | O. S. R. 14589         |
| " 24 "                            | 560         | O. S. R. 14590         |
| जगत्क्षोभणमन्त्रः                 | 407         | B. 7057                |
| " ( शरभमालाद्वयं )                | . 741       | B. 7194                |
| जपारम्भकाल:                       | 1201        | T. S. 1016             |
| ज्वालामालिनीमन्ताद्य:             | 951         | B. 12185               |
| इ।नार्णवम्                        | 917         | B. 12151               |
| ज्ञानार्णवं कुलार्णवं च           | 916         | B. 12150               |
| ज्ञानार्भवः                       | 37          | В. 6722                |
| तत्बत्रयक्रमः                     | 1030        | В. 12269               |
| तत्वनिषिः                         | 397         | B. 7047                |
| तत्वन्यास मातृकान्यास हंसमन्त्राः | 354         | В. 7006                |
| तत्वमेदः ( 25 शिवमूर्तितत्वनिरूपण | म् 347      | В. 6999                |
| तस्वानन्दतंरिंगणी                 | 940         | В. 12175               |
| तन्त्रप्रन्यसामान्यविशेषविषयाः    | 668         | 19                     |
| तन्त्रराजम् '                     | 623         | B. 7142                |
| तन्त्रसार:                        | 30          | B. 6712                |
| तारकष्रद्धराममन्त्रः              | 383         | В. 7035                |
| v                                 | 384         | В. 7036                |
| तारारहस्यष्ट्रितः                 | 609         | В. 7128                |
| तिरस्करिणीयन्त्रम्                | 491         | O. S. R. 14516         |
| तुलसीबृन्दावनपूजाविधिः            | 1248        | K. M. 17               |
| तृचकल्प:                          | 943         | B, 12178               |

| . Name of work                         | Supp. No. | Mss. No.              |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------|
| त्रिकूटारहस्यम्                        | 737       | B. 7191               |
| ,,                                     | 1250      | K. M. 19              |
| त्रिपुरसुन्दरी अ:वरणपूजा               | 1057      | J. L. old. 22/423     |
| त्रिपुरसुन्दरीजपविधि:                  | 710       | B. 7175               |
| त्रिपुरसुन्दरीनवावरणपूजाविधिः          | 1073      | J. L. old. 46/509     |
| त्रिपुरसुन्दरीनित्यकर्मानुष्टानित्रिधः | 201       |                       |
| ( सौभाग्यवहरी )                        | 726       | O. S. R. 14905        |
| त्रिपुर्सुन्दरीपृजाद्यः                | 847       | В. 12082              |
| त्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धति:              | 837       | B. 12071              |
| त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधानम्              | 840       | В. 12074              |
| 7617 7                                 | 842       | В. 12076              |
| त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधि: ( श्रीचक       | पूजा-     | The state of the same |
| निर्देश विश                            | भेः) 839  | B. 12073              |
| on which the                           | 841       | B. 12075              |
| त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रः              | 736       | No. less. 6           |
| ,, मन्त्राः                            | 1274      | K. M. 43              |
| त्रिपुरसुन्द्रीषोडशाक्षरीमन्त्रः       | 711       | B. 7176               |
| त्रिपुराकवचादय:                        | 1251      | K. M. 20              |
| त्रिपुरानवसुद्रालक्षणानि सूर्ययन्त्रं  | ₹ 664     |                       |
| त्रिपुरान्यासपद्धतिः                   | 707       | В. 7172               |
| त्रिपुरापूजाबिधिः                      | 665       | 16                    |
| त्रिपुंरांमालाभागः                     | 1083      | J. L. 8               |
| त्रिपुरामालामन्त्रः                    | 712       | В. 7177               |
| त्रिपुराषोडशीमन्त्रः                   | 713&714   | В. 7178&7179          |
| त्रिपुरासारसमुचयः                      | 944       | В. 12179              |
| त्रिपुरास्तवराजः                       | 1314      | K. M. 98              |
| त्रिवीजादिमातृकान्मासः                 | 89-91     | В, 6774—677.6         |

| Name of work                      | Supp. No.  | Mss. No.          |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| त्रिबीजादिमातृकान्यास:            | 157        | O. S. R. 14867    |
| · (17.,) · A                      | 159        | O. S. R. 14869    |
| त्रिमेळनविधि:                     | 898        | В. 12132          |
| तेलोक्यमङ्गळकवचम् (देव्या:)       | 896        | В. 12130          |
| त्वारेतस्द्राविधानम्              | 1249       | K. M. 18          |
| दाक्षिणकाळिकापद्धतिः              | 408        | B. 7058           |
| दक्षिणकाळीकवचम्                   | 409        | B. 7059           |
| "                                 | 588        | No. less. 6       |
| दक्षिणकाळीपूजापद्धतिः             | 1311       | K. M. 95          |
| दक्षिणकाळीमन्त्रः                 | 444        | В. 7094           |
| दाक्षिणामूर्तिपज्जरम्             | 1184       | J. L. old. 80/543 |
| दक्षिणामृर्तिपद्धति:              | 739        | В. 7193           |
| दक्षिणामृर्तिमन्त्र:              | 401        | B. 7051           |
| 20                                | 1052       | J. L. old 14/415  |
| दःक्षिणामूर्तिमन्त्राक्ष्र्न्यासः | 740        | В. 7193           |
| दक्षिणामूर्तिसंहिता               | 402        | B. 7052           |
| "                                 | 403        | B. 7053           |
| दक्षिणामूर्त्यादिमन्त्राः         | 1276       | K. M. 45          |
| दत्तात्रेयकल्पादयः                | 810,       | B. 12044          |
| दत्तात्रेयकवचादय:                 | 807        | B. 12041          |
| दत्तात्रेयमन्त्रः                 | 1071       | J. L. old. 38/201 |
| "                                 | 1226       | P. A. 259         |
| दत्तात्रेयमन्ताः                  | 1233       | P. A 266          |
| दत्तात्रेयविषयाः                  | 811        | B. 12045          |
| ",                                | 812        | B. 12046          |
| दत्तात्रेयसहस्रनामस्तोत्रम्       | 1182       | J. L. old. 59/522 |
| दत्तात्रेयसहस्रनामावळिः           | 1180 18-98 | J. L. old. 22/485 |

| Name of work                        | Supp. No.     | Mss. No.           |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| दत्तात्रेयादिविषयाः                 | 1231          | P. A. 264          |
| दत्तान्हिकम्                        | 1177          | J. L. old. 10/474  |
| दत्तैकाक्षरमन्त्रः                  | 1221          | P. A. 252          |
| दिधवामनादिमन्त्राः                  | 326           | В. 6981            |
| दमनारोपणविधिः                       | 1261          | К. М. 30           |
| दशविधमातृकान्यासः                   | 433           | В. 7083            |
| दायविभागः                           | 1179          | J. L. old. 13/476  |
| दिखेवताबालीबिधिः                    | 449           | В. 7099            |
| दिग्वन्धनप्रयोगः                    | 464           | В. 7114            |
| दिग्बंधन्शरभमालामन्त्रादय:          | 264           | B. 6913            |
| दाेपविधिः (कार्तवीर्यदीपविधिः)      | 215           | B. 6874            |
| 2)                                  | 1098          | J. L. 23           |
| दुर्गाक्रियाभेदविधानम्              | 952           | В. 12186           |
| दुर्गामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्र     | 392           | B. 7042 a&b        |
| दुर्गाषोडान्यासादयः                 | 953           | В. 12187           |
| दुष्टवस्यकरयन्त्रं रःजमोहनयन्त्रं च | 496           | O· S. R. 14522     |
| दूतीयागविधिः                        | 1253          | K. M. 22           |
| देवीकवचम्                           | 10 <b>5</b> 3 | J. L. 16/417       |
| 1 and 67                            | 1188          | J. L. old. 124/587 |
| देवीकवचादय:                         | 979           | B. 12216           |
| देवीजपाविधि:                        | 1088          | J. L. 13           |
| देवीत्रैलोक्यमोहनकवचम्              | 1264          | К. М. 33           |
| देवीनवरत्नमालिकास्तवादयः            | 877           | B. 12111           |
| देवीनवावरणपूजाभागः                  | 1070          | J. L. old. 35/498  |
| देवीनवावरणपूजाविधिः                 | 1258          | K. M. 27           |
| देवीन्यासभागः                       | 1275          | K. M. 44           |
| देवीषूजाविधि:                       | 966           | В. 12203           |
|                                     |               |                    |

|                                 | /            |                   |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Name of work                    | Supp. No.    | Mss. No.          |
| देवीपूजाविधिः                   | 1255         | K. M. 24          |
| देवीप्रस्तारसहस्राक्ष्रीमन्त्रः | 1054         | J. L. old. 17/418 |
| देवीभुजंगादयः                   | 873          | B. 12107          |
| देवीमालामन्त्र:                 | 1315         | K. M. 99          |
| देवीमाहात्म्यम्                 | 596          | No. less. 16      |
| "                               | 791-805      | B. 12025 - 12039  |
| ,, ,, ,,                        | 954          | В. 12189          |
| देवीविषयः                       | 1256         | K. M. 25          |
| देव्याम्नायदेवतामन्त्राः        | 1058         | J. L. old- 23/424 |
| देत्यावरणपूजाभागः               | 1099         | J. L. 24          |
| देहलीहनुमद्विधानं, हनुमद्गिपि   | वेधानं 🌐     | THE PERSON LIVE   |
| हनुमत्कलाः, गहडमन्त्रमा         | लास्तवाः 651 | 4                 |
| धनदादिमाला:                     | 773          | ,                 |
| धनदासिद्धिकमः                   | 431          | B. 7081           |
| ,                               | 752          | B. 7205           |
| धन्वन्तरिमन्त्रः                | 621          | B. 7141           |
| धानुष्कश्रमविधि:                | 28           | В. 6710           |
| "                               | 33           | В. 6716           |
| धानुष्कश्रमाभ्यासः              | 585          | No. less. 4       |
| ध्यानसङ्ग्रहः                   | 581          | B. 7126 (d)       |
| नकुलीपद्धति:                    | 424          | B. 7074           |
| नदीस्तोत्रम्                    | 1192         | J. L. 3           |
| नवप्रहकवचस्तोत्राणि             | 1209         | T. S. 1024        |
| नवप्रहकवचादयः                   | 1133         | J. L. old. 77/540 |
| नवप्रहचकम्                      | 508          | O. S. R. 14534    |
| नवप्रहमन्त्रः                   | 1106         | J. L. 31          |
| नवप्रद्यन्त्रम्                 | 406          | В. 7056           |

| Name of work                     | Supp No. | Mss. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नवप्रहर्सं ख्यायन्त्रम्          | 520      | O. S. R. 14546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नवप्रहसंख्यायन्त्रद्वयम्         | 565      | O. S. R. 14595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नवप्रहहोमविधिः                   | 1257     | K. M. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नवाक्षरीकल्पः (दौर्गः)           | 861      | В. 12096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नवाक्षरीविभि:                    | 748      | B. 7201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नवार्णमन्त्र:                    | 411      | В. 7061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,                               | 412      | B. 7062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नाथस्तोत्रादयः                   | 1259     | K. M. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नानामन्त्राः (गायत्र्युत्पत्तिः) | 1037     | В. 12276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ., (मातृकान्यासादय:)             | 1038     | B. 12277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (विषहरमन्त्राः)               | 1039     | B. 12278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " (பரஞ்சோதிக்                    |          | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
| க <b>ட்டு</b> முதலியவை)          | 1040     | B. 12279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " ( नीलकण्ठमालादय:               | )1041    | В. 12280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (வீரபத்ர                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| மக்த்ரா திகள்)                   | 1042     | В. 12281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " (मानसाल्लासादयः)               | 1044     | В. 12283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नानामातृकान्यासाः (गणेशादि-      | 68(4)    | (:Engrice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| न्यासा:                          | 727      | O. S. R. 14906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नानाविधमन्ताः (देवीव्रतादयः)     | 1003     | B. 12242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (दुर्गाकियाभेदादयः)           | 1004     | В. 12243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (दुर्गायन्त्रादयः)            | 1005     | В. 12244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (इन्द्राक्षीस्तोत्रादयः)      | 1007     | B. 12246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (प्रणवकल्पादयः)               | 1008     | В. 12247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, (எதிரேருசக்ரம                 | ف        | THE HOLE HE I WARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| முதலியவை)                        | 1009     | B. 12248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,                               |          | B, 12249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Name                                    | of work                 | Supp. No.             | M  | ss. No. |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|---------|
| नानाविधमन्त्र                           | ः (गणहोमविधि:)          | 1011                  | В. | 12250   |
| ,,                                      | (गारुडकल्प:)            | 1012                  | В. | 12251   |
| . ,,                                    | ( अजपादयः )             | 1013                  | В. | 12252   |
| ,,,,                                    | ( त्रिपुराविषयः )       | 1014                  | В. | 12253   |
| ,,                                      | भर्तृहरिनीतिशतकादय      | :1015                 | В. | 12254   |
| ,,                                      | (कृष्ण 108 नाम-         |                       |    |         |
|                                         | स्तोत्रादयः)            | 1016                  | В. | 12255   |
| ,,                                      | ( नृसिह्ममन्त्रादयः )   | 1017                  | В. | 12256   |
| ,,,,                                    | (अघोरमन्त्रादयः)        | 1018                  | В. | 12257   |
| ,,                                      | (देवीकवचादयः)           | 1019                  | В. | 12258   |
| ,,                                      | ( उपनिषद्भागादयः )      | 1020                  | В. | 12259   |
| ,,                                      | (த்ரிபு சஸம் ஹ ச ப      | rú                    |    |         |
| tree!                                   | முதலியவை )              | 1021                  | В. | 12260   |
| ,,,,                                    | (अन्नगोपाल-             |                       |    |         |
|                                         | मन्त्रादयः)             | 1022                  | В. | 12261   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ( रतिप्रियादिमन्त्रा: ) | 1023                  | B. | 12262   |
| ,,                                      | ( वीरशैवप्रन्थ: )       | 1024                  | B. | 12263   |
| ,,                                      | ( शरभकवचादय: )          | 1025                  | В. | 12264   |
| 29                                      | (विष्णुकवचादय:)]        | 1026                  | B. | 12265   |
| 910 %                                   | (ज्यौतिषम्)             | 1028                  | в. | 12267   |
|                                         | ( गायत्र्यादि-          | 1001 ( From Francis ) |    |         |
| APELD JI                                | विषया: )                | 1031                  | В. | 12270   |
| 11200                                   | (भूशुद्धवादयः) 1        |                       | B. | 12271   |
| 71 ( ),                                 | (गारुडकल्पभागः)         |                       | В. | 12272   |
| ,,                                      | ( राम 108 नामा-         | isticant fra          |    | -       |
| SPECI O                                 | बळ्यादयः) 1             |                       | В. | 12273   |
| 01000                                   | ( विष्णुस्तोत्रादयः ) 1 |                       | В. | 12274   |
|                                         |                         |                       |    | 75      |

| Name of work                    | Supp. No. | Mss. No.          |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| नान।विषयकपत्रगुच्छः             | 1321      | K. M. 104 (%)     |
| नारसिंहमन्त्रा:                 | 179       | В. 6836           |
| नारायणचकं पिण्डचकं च            | 501       | O. S. R. 14527    |
| नारायणयन्त्रम्                  | 547       | O. S. R. 14573    |
| नारायणहृदयम्                    | 1061      | J. L. old. 3/467  |
| नारायणादिमन्त्राः               | 390       | B. 7040           |
| नःरायणावरणदेवताः                | 469       | B. 7119           |
| नारायणाष्ट्राक्षरन्यासः         | 109 – 111 | B. 6794—6796      |
| नारायणाष्ट्राक्षरमन्त्र:        | 278       | B. 6927           |
| "                               | 279       | B. 6928           |
| 265                             | 343       | B. 6995           |
| 70001                           | 344       | В. 6996           |
| 0. S. B. 14840                  | 346       | B. 6998           |
| ,,,                             | 348-350   | В. 7000—7002      |
| ,,,                             | 352&353   | B. `7004&7005     |
| 8817, d                         | 355       | В. 7007           |
| ,,                              | 1205      | T. S. 1020        |
| नित्यविधिः ( नित्यकर्मानुष्ठानि | धिः) 750  | B. 7203           |
| नित्याषोडिशकाणवः                | 1047      | J. L. old. 43/405 |
| नीलकण्ठत्र्यक्षरीमन्त्रः        | 458       | B. 7108           |
| नीलकण्ठनृसिह्यादिमन्त्राः       | 1230      | P. A. 263         |
| नीलकण्ठाष्टाक्षरमन्त्रः         | 459       | В. 7109           |
| नृसिह्मकवचम्                    | 1213      | T. S. 1028        |
| नृसिह्मतापिन्यादय:              | 883       | B. 12117          |
| नृसिद्धाध्यानादीनि              | 244       | O. S. R. 14873    |
| नृसिंहबीजस्तुति:                | 253       | No. less. Nil     |
| <b>नृसिंहमन्त्रः</b>            | 176—178   | B. 6833-6835      |

| Name of work                            | Supp. No.    | Mss. No.         |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| नृसिंहमन्त्र:                           | 1260         | K. M. 29         |
| ,,                                      | 652          | 4                |
| नृसिंहमन्त्रकल्प:                       | 1050         | J. L. old. 9/410 |
| <b>नृ</b> सिंहमन्त्राः                  | 612          | B. 7132          |
| नृसिंहमालामन्त्र:                       | 1063         | J. L. 8/472      |
| <b>नृ</b> सिंहयन्त्रम्                  | 517          | O. S. R. 14543   |
| ,,                                      | 527          | O.S.R. 14553     |
| ILT » 1000 EL                           | 546          | O. S. R. 14572   |
| नृसिंहस्तवराजः                          | 209          | B. 6867          |
| नृसिंहायुताक्षरमन्त्रकल्पः              | 1085         | J. L. 10         |
| <b>नृ</b> सिंहाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रप् | 1232         | P. A. 265        |
| नैभित्तिककाम्यपूजाविधिः                 | 988          | В. 12227         |
| न्यासानुक्रमणिका                        | 135          | O. S. R. 14840   |
| ,,                                      | 162 b        | No. Nil          |
| पञ्चगव्यप्राशनमन्त्र:                   | 465          | B. 7115          |
| पञ्चदशाक्षरीमन्त्रः                     | 718          | B. 7183          |
| पञ्चदेवतागायत्री                        | 590          | No. less. 8      |
| पश्चपदागायत्रो (बालादिमन्त्रप           | बकोपेता) 173 | В. 6830          |
| पश्चपदामाला                             | 735          | No. less 5       |
| पश्चवाणनवनाथादिनामानि                   | 731          | O. S. R. 14910   |
| पश्चमकारनिरूपणम्                        | 1262         | K. M. 31         |
| पश्चमीस्तवराजः                          | 977          | B. 12214         |
| ,,                                      | 1049         | J. L. 8/409      |
| ,                                       | 1263         | K. M. 32         |
| पञ्चमुखहनुमन्मन्त्रः                    | 230          | В. 6889          |
| पश्चमुखहनुमन्मालामन्त्र :               | 231          | В. 6890          |
| »                                       | 232          | B. 6891          |

| Name of work                     | Supp. No. | Mss. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पञ्चाक्ष्रजपक्रमः                | 175       | В. 6832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पञ्चाक्ष्रमन्त्रः                | 193 – 195 | B. 6850 - 6852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | 245       | O. S. R- 14874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,                               | 1223      | P. A. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पश्च:क्षरमन्त्र सेदाः            | 436       | B. 7086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,                               | 634 - 637 | O. S. R. 14893, 14894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the state of                     |           | 14896 & 14897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (MI), A                          | 880       | B. 12114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पञ्चाक्षरमारणयन्त्रम्            | 480       | O. S. R. 14505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( आकर्षणमारण ) पञ्चाक्षरयन्त्र   | 1 000     | - Septiment and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूजाप्रयोगकम                     | : 563     | O. S. R. 14593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पञ्चाक्षरवश्ययन्त्रम्            | 479       | O. S. R. 14504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पंचाक्षरशरभमन्त्रौ, महाराष्ट्र-  |           | Ten control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्लोकद्वयं च                     | 654       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पत्राक्षरपट्कर्मप्रयोगचक्रपट्कम् | 551       | O. S. R. 14577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पञ्चाक्षरस्तम्भनयन्त्रम्         | 478       | O. S. R. 14503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पञ्चाक्षराकर्षणयन्त्रम्          | 482&483   | O. S. R. 14507&14508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पश्चाक्षरादिमन्त्राः             | 249       | No. less. Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1811, .H.                        | 672to675  | 23to25, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रज्ञाक्षरी (शिवपञ्चाक्षरी-     |           | A PRINCIPAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P |
| जपकमः)                           | 192       | B. 6849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पद्रचाक्षरोचाटनयन्त्रध्          | 481       | O. S. R. 14506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पब्चाम्नायः                      | 1265      | K. M. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पद्भवाशत्त्रिपुरान्यासः          | 94&95     | B. 6779&6780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| harg,                            | 153       | O. S. R. 14863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| परमहंसमातृकान्यासः               | 140       | O. S. R. 14850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| परस्परासंगतपत्रचयः               | 1176      | J. L. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Name of work                 | Supp No.    | Mss. No.       |
|------------------------------|-------------|----------------|
| पराशाम्भवीमन्त्र:            | 1266        | K. M. 35       |
| परांसम्पुटितमातृकान्यासः     | 144 61 -801 | O. S. R. 14854 |
| Tiet S R O                   | 67—69       | B. 6752—6754   |
| पत्नीसरटपतनशान्तिः           | 1178        | J. L. 12/475   |
| पात्रमन्त्रः                 | 1312        | K. M. 96       |
| पारायणमन्त्राः               | 641         | O. S. R. 14901 |
| 1488 X 1,4897                | 642         | O. S. R. 14902 |
| पारायणविधिः                  | 725         | B. 7190        |
| पाञ्चपतकल्प:                 | 442         | B. 7092        |
| पाशुपतास्त्रमन्तः            | 399 A       | B. 7049 (A)    |
| Mid, il                      | 441         | B. 7091        |
| HOOL, HE SEE                 | 767         | B. 7221        |
| पीताम्बरवगळामन्त्रः          | 745         | B. 7198        |
| पुण्यकाला:                   | 676         | No. Nil        |
| पुत्रप्रदमन्त्र:             | 447         | B. 7097        |
| पुत्रप्रदसुदर्शनादिस्तोत्रम् | 334         | B. 6989        |
| पूर्णमन्त्ररामायणम्          | 1175        | J. L. 22       |
| प्रणवकलान्थास:               | 120&121     | B. 6805&6806   |
| प्रणविचन्तामणिः              | 922         | B. 12157       |
| प्रणवजपविधि:                 | 983         | В. 12221       |
| प्रणवस्वरूपानिरूपणम्         | 617         | В. 7137        |
| प्रणवोत्थकलान्यासः           | 150         | O. S. R. 14860 |
| प्रतिकियासूलिनीस्तोत्रादय:   | 893         | В. 12127       |
| प्रत्योङ्गराऋगादयः           | 903         | В. 12137       |
| प्रसिद्धाः प्रसिद्धाः        | 900         | В. 12134       |
| प्रत्याङ्गराकल्पः            | 902         | В. 12136       |
| प्रविद्वापद्धिः              | 365         | В. 7017        |

| Name of work                        | Supp. No. | . Mss. No.            |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| प्रतिशापद्धतिः                      | 367       | B. 7019               |
| प्रत्यिङ्गरापुरश्चरणविधि:           | 368       | B. 7020               |
| प्रत्यिक्तरामन्त्रः                 | 360       | B. 7012               |
| 80 ,T                               | 363       | B. 7015               |
| 71917,                              | 446       | B. 7096               |
| प्रत्यिङ्गरामन्त्राः                | 364       | B. 7016               |
| , 7008                              | 1059      | J. L. old 24/425      |
| प्रसिद्धामन्त्रादय:                 | 901       | B. 12135              |
| प्रत्यिङ्गरामालामन्त्र:             | 366       | B. 7018               |
| प्रत्यित्ररामालामन्त्राः            | 764       | B. 7218               |
| प्रत्यिङ्गरायन्त्रम्                | 389       | O. S. R. 14519        |
| प्रसिद्धारायन्त्रप्रस्तार:          | 388       | O. S. R. 14584        |
| प्रत्यिक्षराविषय:                   | 904       | B. 12138              |
| प्रपन्नयागमातृकान्यासः              | 56        | B. 6741               |
| 8717,, T                            | 58        | B. 6743               |
| P. J. 250                           | 142       | O. S. R. 14852        |
| प्रपञ्चसार:                         | 774       | B. 12008              |
| प्रपन्नसार्व्याख्या (सत्सम्प्रदाय-  | SECTION   | Reportivisioning      |
| सर्वस्वम्)                          | 779       | B. 12013              |
| ceenseen s                          | 780       | B. 12014              |
| ,, (सिह्मराजीया)                    | 781       | B. 12015              |
| प्रविश्वसारसारसङ्ग्रहः              | 1         | B. 6682               |
| 775                                 |           | B. 12009to12012       |
| प्रपश्चसारसारसङ्ग्रहोक्तमन्त्राः 62 |           | O. S. R. 14882to14890 |
| प्रपञ्चामृतसारः                     | 782       | B. 12016              |
| (एकमहीपालकृतः)                      |           | B. 12017              |
| प्रातस्सन्ध्यानिर्णयः               | 974       | B. 12211              |

| Name of work                        | Supp. No. | Mss. No.             |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| प्रासादचन्द्रिका                    | 941       | B. 12176             |
| प्रांसादपञ्चाक्षरीमन्त्र: (त्रिविध- | 308       | प्रवासिरापुर्वरणविधि |
| प्रचाक्षरन्यासः )                   | 200       | В. 6857              |
| ,,                                  | 1108      | J. L. 33             |
| बगळाजपपद्धति:                       | 744       | В. 7197              |
| वगळापद्धतिः                         | 358       | В. 7010              |
| वगळामन्त्रः (तिरस्कारिणीमन्त्रः     | थ ) 356   | B. 7008              |
| 99                                  | 357       | В. 7009              |
| ,,                                  | 359       | B. 7011              |
| , ,,                                | 361       | B. 7013              |
| 27                                  | 1102      | J. L. 27             |
| बगळामन्त्रादयः                      | 897       | B. 12131             |
| "                                   | 899       | В. 12133             |
| बगळामुखीपूजनपद्धति:                 | 743       | B. 7196              |
| बगळामुखीपूजाविधि:                   | 708       | B. 7173              |
| बगळामुखोमन्त्र :                    | 1219      | P. A. 250            |
| बगळामुखांस्तोत्रम्                  | 1185      | J. L. 83/546         |
| वगळाशापमाचनमन्त्रः                  | 1103      | J. L. 28             |
| बडबानलादिमन्त्राः                   | 828       | В. 12062             |
| बन्दोदेवोमन्त्रः                    | 337&338   | B. 6992&6993         |
| बन्दीमोचनमन्त्राः                   | 747       | B. 7200              |
| बाहरपत्यपुत्रकामिष्टिकर्मणि ऋति     | वजां      | SAME SAME SERVE      |
| स्थानप्रदर्शकं चक्रम्               | 541       | O. S. R. 14567       |
| बालग्रहस्तवः                        | 311       | B. 6963              |
| बालापद्धतिः                         | 312       | В. 6965              |
| "                                   |           | B. 7139              |
| बालामन्त्र:                         | 324       | В. 6979              |

| Name of work                  | Supp. No.     | Mss. No.          |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| बालामन्त्र:                   | 1198          | T. S. 1013        |
| ,, A                          | 1206          | T. S. 1021        |
| बालामन्त्रादयः                | 325           | В. 6980           |
| बालामालामन्त्रः (ध्यानम्)     | 310           | В. 6962           |
| वालासंपुटितमातृकान्यासः       | 70-72         | В. 6755—6757      |
| 0. S. E. 1,531                | 145           | O. S. R. 14855    |
| बालाहृद्यादिमन्त्राः          | 313           | B. 6966           |
| बिन्दुयुक्तमातृकान्यासः       | 38-41         | В. 6723—6726      |
| ear,                          | 600           | No. less. 20      |
| विन्दुविसर्गमातृकाघाटिकापाराय | ।णग्रन्थ: S57 | В. 12092          |
| विन्दुविसर्गयुक्तमातृकान्यास: | 124 & 125     | B. 6809&6810      |
| R. 6748-09151                 | 602 & 603     | No. less. 22, 23  |
| बिन्दूपेतं खण्डात्मकं यन्त्रं |               |                   |
| सचित्रं च                     | 571           | O. S. R. 4        |
| <b>बृहस्पतिकवचम्</b>          | 1078          | J. L. 3           |
| बृहस्पातिमन्तादयः             | 1235          | G. K. D. 260—278  |
| त्रह्मगायत्रीभाष्य <b>म्</b>  | 1208          | T. S. 1023        |
| ब्रह्मसरस्वर्तास्कन्दमन्त्राः | 657           | 8                 |
| त्रह्मसूत्रभागः               | 1081          | J. L. 6           |
| ब्रह्मानुसन्धानमन्त्र:        | 658           | 9                 |
| त्रह्मपूजाविधिः               | 679           | B. 7145           |
| व्रह्मास्त्रमन्त्रः           | 429           | В. 7079           |
| भद्रकाळीमन्त्रादय:            | 1236          | K. M. 3           |
| भवानौभुजङ्गस्तोत्रञ्          | 1 186         | J. L. old. 92/555 |
| भवानीसहस्रनामस्तोत्रम्        | 1190          | J. L. 1           |
| भस्मधारणमन्त्र:               | 765           | B. 7219           |
| सस्मधारणविधिः (शिवस्तु।       | तिथ) 649      | 3                 |
|                               |               |                   |

| Name of work                            | Supp No.    | Mss. No.          |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|
| भस्मप्रयोगादयः                          | 865         | В. 12099          |
| भावनोपनिषदादयः                          | . 882       | B. 12116          |
| भीष्मतर्पणश्लोकाः                       | 474         | O. S. R. 14878    |
| <b>भुवनेशीयन्त्रम्</b>                  | 771         | No. less. 2       |
| भुवनेशीयन्त्रम् (रेखामात्रं) वर         | ाहयन्त्रम्, |                   |
| भुवनेशीयन्त्रान्तरं च                   | 495         | O. S. R. 14521    |
| भुवनेइयेकाक्षरमन्त्र:                   | 369to373    | B. 7021-7025      |
| भुवनेश्वरीकच्छ <u>ु</u> ट <b>म्</b>     | 878         | В. 12112          |
| भुवनेश्वरीकल्पादयः                      | 885         | В. 12119          |
| भुवनेश्वरीमन्त्रन्यास:                  | 1089        | J. L. 14          |
| भूतिलिपयः                               | 583         | No. less. 2       |
| भूतिलिपिन्यासः                          | 63-66       | B. 6748—6751      |
| ,,                                      | 138         | O, S. R. 14848    |
| भूतशुंद्धिमातृकान्यासः                  | 211         | B. 6869           |
| भूभू न शुद्धि प्राणप्रति ष्टाः          | 749         | В. 7202           |
| <b>भ्</b> शुद्धिः                       | 213         | В. 6872           |
| 24                                      | 330         | B. 6985           |
| भूषणन्यास:                              | 122&123     | В. 6807&6808      |
| at-, it is                              | 149         | O. S. R. 14859    |
| <b>भैरवमन्त्रादयः</b>                   | 869         | В. 12103          |
| भरवादि (28) देवतागायत्र्यः              | 174         | В. 6831           |
| भरवावरणपूजाकमः                          | 438         | В. 7088           |
| मङ्गळमाहेश्वरीपदितः (माला)              | 315         | В. 6970           |
| मङ्गळमूर्तिपूजाविधिः                    | 1075        | J. L. old. 94/557 |
| <b>मठाम्नायः</b>                        | 396         | В. 7046           |
| मतङ्गपारमेश्वरम्                        | 789         | В. 12023          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 790         | B. 12024          |

| Name of work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Supp.   | No.  | Mss. No.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| मदनगोपालमन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 289   |      | В. 6938        |
| मन्त्रगीर्वाणध्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 787     |      | B. 12021       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 788     | Bell | B. 12022       |
| मन्त्रचिन्तामणि: (मातङ्गीकल्पः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 923     |      | B. 12158       |
| मन्त्रदीक्षाक्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 875     |      | B. 12109       |
| मन्त्रदीपिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 593     |      | No. less. 12   |
| " (सुदर्शनकल्प:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 956     |      | В. 12193       |
| मन्लदेवताप्रकाशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19&20   |      | B. 6701&6702   |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 914     |      | B. 12148       |
| , and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of | 915     |      | В. 12149       |
| मन्त्रपारायणक्रमकदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1313    |      | K. M. 97       |
| मन्त्रमहोद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32      |      | B. 6714        |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1234    |      | G. K. D. 259   |
| मन्त्रशास्त्रसंग्रह:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15—17   |      | B. 6697 – 6699 |
| arin ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 935&936 |      | B. 12170&12171 |
| मन्त्रशास्त्रसञ्चय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 997     |      | B. 12237       |
| मन्त्राणां दशसंस्काराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 467     |      | В. 7117        |
| मन्त्रारम्भकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 769     |      | No. Nil.       |
| मन्ताष्टाङ्गयोग:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 746     |      | B. 7199        |
| मन्युयन्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 548     |      | O. S. R. 14574 |
| मन्युस्काविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327     |      | B. 6982        |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 759     |      | B. 7212        |
| मल्लारिखङ्गमालामन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1215    |      | T. S. 1030     |
| मल्लारिपद्धतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1216    |      | T. S. 1031     |
| महाकालसंहिता .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35      |      | B. 6719        |
| महागणपतिमन्त्र <u>ः</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 687     |      | B. 7153        |
| महागणपतिमन्त्रादय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 872     |      | B. 12106       |

| Name of work                       | Supp. No | Mss. No.       |
|------------------------------------|----------|----------------|
| <b>महागणपतियन्त्रपद्ध</b> तिः      | 682      | B. 7148        |
| <b>महागणपतिविधानम्</b>             | 681      | B. 7147        |
| महात्रिपुरसुन्दरीपद्धीतः           | 706      | B. 7171        |
| महात्रिपुर <b>सुन्द</b> रीयन्त्रम् | 730      | O. S. R. 14909 |
| <b>म</b> हान्यासः                  | 57       | B. 6742        |
| महान्यासभागः                       | 1268     | К. М. 37       |
| महापादुकादिमन्त्र <u>ाः</u>        | 1270     | К. М. 39       |
| महाराष्ट्रमन्त्रः                  | 607      | No. less. 27   |
| महालक्ष्मीकल्पभाग:                 | 1271     | K. M. 40       |
| महालक्ष्मीरत्नकोश:                 | 21       | В. 6703        |
| "                                  | 874      | B. 12108       |
| महावाक्यचतुष्टयमन्त्रः             | 1109     | J. L. 34       |
| महाविद्यादिमन्त्र ।:               | 320      | B. 6975        |
| महाविद्यामन्त्रः                   | 319      | B. 6974        |
| ,,                                 | 321      | В. 6976        |
| महाविद्यामातृकान्यास:              | 699      | B. 7164        |
| महाविद्यामालामन्त्र:               | 322      | В. 6977        |
| महाविद्यःवनदुर्गास्तोत्रम्         | 323      | В. 6978        |
| <b>म</b> ह।विद्यास्तोत्रम्         | 316      | В. 6971        |
| "                                  | 317      | В. 6972        |
| ,,                                 | 1319     | K. M. 103      |
| महाशास्तृमन्त्र:                   | 314      | В. 6967        |
| महाषोडशीदीक्षासङ्ग्रह:             | 440      | В. 7090        |
| महाषोढान्यास:                      | 126      | В. 6811        |
| "                                  | 604      | No. less. 24   |
| "                                  | 1096     | J. L. 21       |
| महाषोढान्यासमाहात्म्यम्            | 127      | В. 6812        |

| Name of work                     | Supp. No. | Mss. No.         |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| महासाहस्रविधानम् (सर्वमनोरज्जनी) | 970       | В. 12207         |
| महिषमर्दिन्यावरणपूजाकमः          | 341 108   | B. No. less. 2   |
| मातृकाक्षरदेवतावर्णशक्तय:        | 691       | B. 7157          |
| मातृकान्यास:                     | 700       | B. 7165          |
| "                                | 701       | B. 7166          |
| <b>9,</b>                        | 709       | B. 7174          |
| ,,,                              | 862       | B. 12097         |
| मातृकान्यासमन्त्रः               | 1082      | J. L. 7          |
| मातृकान्यासाः                    | 1068      | J. L. old 29/492 |
| . ,,                             | 1069      | J. L. 31/494     |
| मातृकान्यासाद्य:                 | 989       | B. 12228         |
| मार्ताण्डभैरवमन्त्रः             | 1212      | T. S. 1027       |
| मुण्डमालातन्त्रम्                | 1048      | J. L. old 7/408  |
| मुद्रालक्षणानि 💮                 | 723       | B. 7188          |
| मूलदुर्गादिमन्त्रादयः            | 622       | B. 7142          |
| मृत्युज्ञयमन्त्रः                | 437 000   | B. 7087          |
| ,,                               | 645       | 1                |
| 0.8.12.11,                       | 648       | 2                |
| ,,                               | 1269      | K. M. 38         |
| मृत्युज्ञयमन्त्रादयः             | 870       | B. 12104         |
| मृत्युष्त्रययन्त्रम्             | 537       | O. S. R. 14563   |
| ,, यन्त्रान्तरं च                | 538       | O. S. R. 14564   |
| O. S. R. 14683                   | 545       | O. S. R. 14571   |
| मृत्युजययन्त्रप्रस्तारः          | 568       | O. S. R. 14599   |
| मृत्युं जयिषानम्                 | 435       | B. 7085          |
| मृत्युजयादिमन्त्राः              | 418000    | B- 7068          |
| मृत्युलाङ्गलम् प्र. ८.०          | 1105081   | J. L. 30         |
|                                  |           |                  |

| Name of work                         | Supp No.  | Mss. No.           |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| मृत्युलाङ्गलमन्त्र:                  | 757       | B. 7210            |
| मृत्योस्तुत्यविधानम्                 | 891       | B. 12125           |
| मेहप्रस्तारमहाशास्तकम् (शास्तृकल्पः) | 949       | B. 12183           |
| मोहनचकप्रस्तारमात्रः                 | 493       | O. S. R. 14518     |
| यक्षिणीपद्धतिः                       | 333       | В. 6988            |
| यक्षिणीमन्त्रा:                      | 1277      | K. M. 46           |
| यक्षिणीसाधनम्                        | 426       | В. 7076            |
| यन्त्रचिन्तामणिः                     | 385       | В. 7037            |
| यन्त्रपूजाप्रकारः (आपदुद्धारण-       |           |                    |
| यन्त्रपूजाकमः)                       | 720       | В. 7185            |
| यन्त्राङ्गकथनम्                      | 573       | O. S. R. No. less. |
| यन्त्राणि                            | 1043      | B. 12282           |
| यन्त्रावळिः                          | 633       | O. S. R. 14892     |
| योगपीठपूजादयः                        | 846       | В. 12081           |
| योगभयङ्करीचित्रम्                    | 524       | O. S. R. 14550     |
| योगविषय:                             | 669       | 20                 |
| योगस्त्रम्                           | 1279      | K. M. 48           |
| योगिनोचित्रम्                        | 503       | O. S. R. 14529     |
| योगिनी योगेश्वरी योगभयङ्करी स्वयंवर  | 1269 62 1 |                    |
| चित्राणि (असंपूर्णानि)               | 525       | O. S. R. 14551     |
| योगिनीहृदयदीपिका                     | 1278      | K. M. 47           |
| योगेश्वरीचित्रम्                     | 536       | O. S. R. 14562     |
| रक्षायन्त्रम्                        | 554       | O. S. R. 14583     |
| रक्षेाघ्रहोमबालिविधिः                | 678       | В. 7144            |
| रजस्वलास्तोत्रादय:                   | 964       | В. 12201           |
| रतिप्रियामन्तः                       | 659       | 10                 |
| रतिविद्यायन्त्रम्                    | 489       | O. S. R. 14514     |
|                                      | 94        |                    |

| Name of work                      | Supp No.   | Mss. No.           |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| रत्नदीपिका                        | 592        | No. less. 11       |
| रिश्ममालामाहात्म्यम्              | 890        | В. 12124           |
| रहस्यशिखामणि:                     | 938        | B. 12173           |
| राघवेन्द्र स्तोलभ्                | 1137       | J. L. old. 88/55   |
| राजराजेश्वरीदिव्यध्यानम्          | 722        | B. 7187            |
| राजवर्यकरमन्त्रप्रयोगः            | 772        | 3                  |
| राजा न ते स्तोत्रम्               | 1148       | J. L. old. 115/578 |
| रामअमरवीजमन्त्र:                  | 766        | B. 7220            |
| रामजपपद्धातः                      | 380        | B. 7032            |
| रामत्रयोदशाक्षरीमन्तः ,           | 379        | В. 7031            |
| Charle Rail Lines                 | 1227       | P. A. 260          |
| रामत्रयोदशाक्षरीमन्त्रप्रस्तार:   | 378        | В. 7030            |
| र।ममन्त्रः                        | 267        | В. 6916            |
| 11h -,, that                      | 1224       | P. A. 256&257      |
| राममन्त्रपङ्कविधिः (रामादिमन्ताः) | 382        | B. 7034            |
| राममन्त्रोद्धार:                  | 375        | B. 7027            |
| रामयन्त्रं पालसादन पूजाकम         |            |                    |
| वाज्या व सुद्रालक्षणानि           | 514        | O. S. R. 14540     |
| रामषडक्षरमन्तः (रामानुसन्धानम् )  | 376        | B. 7028            |
| रामसन्ध्यावन्दनविधिः              | 381        | B. 7033            |
| रामसीतादिमन्त्राः                 | 374        | В. 7026            |
| रामस्तोत्रम्                      | 1171       | J. L. 18           |
| रामादिमन्त्रा:                    | 3770013891 | B. 7029            |
| P 7168,7169                       | 387        | В. 7039            |
| रामार्चनचन्द्रिका                 | 881        | B. 12115           |
| राशिचकम्                          | 572 011    | O. S. R. 5         |
| <b>६</b> द्रयामळादिसंग्रहः        | 1281       | K. M. 50           |

| Name of work                    | Supp. No. | Mss. No.           |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| रुद्राक्ष्प्रातिष्ठाावीधः       | 1203      | T. S. 1018         |
| रेखात्मकं चक्रम्                | 569       | O. S. R. 2         |
| रेणुकामन्त्रः                   | 733       | No. less. 3        |
| रणुकासहस्रनामावळि:              | 1113      | J. L. old. 6/470   |
| रैवन्तमन्त्र:                   | 753       | B. 7206            |
| लक्ष्मीगणपातिमन्त्र:            | 1077      | J. L. 2            |
| लक्षीद्वादशनामस्तोलम्           | 1162      | J. L. 9            |
| लक्ष्मीनारायणमन्त्र:            | 461       | B. 7111            |
| लक्ष्मीनृसिह्मसपर्यापद्धतिः     | 1060      | J. L. old. 27/428  |
| लक्ष्मीन्यासः                   | 100 & 101 | B. 6785&6786       |
| "                               | 152       | O. S. R. 14862     |
| लक्ष्मीपञ्चमीस्तवराजः           | 1286      | K. M. 55           |
| लक्ष्मीमन्त्रः                  | 471       | B. 7121            |
| लक्ष्मीमन्त्रादय:               | 606       | No. less. 26       |
| <b>लक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्</b> | 1153      | J. L. old. 126/589 |
| लक्ष्मीस्तवराजम् (चकराजदेव      | ता-       |                    |
| स्तवाद                          | य:) 853   | B. 12088           |
| लक्ष्मीहृदयाद्य:                | 858       | B. 12093           |
| लक्ष्म्यष्टाक्षरमन्तः           | 351       | В. 7003            |
| लक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्  | 1076      | J. L. 1            |
| लक्ष्म्यादिमन्त्राः             | 1287      | K. M. 56           |
| लघुइयामळामन्त्र:                | 266       | В. 6915            |
| लघुषोढान्यास:                   | 128&129   | B. 6813&6814       |
| ,,                              | 703&704   | B. 7168&7169       |
| लघुषोढान्यासादय:                | 848       | В. 12083           |
| लिताआम्नायभागः                  | 1104      | J. L. 29           |
| ललिताजपप्रकार:                  | 851       | В. 12086           |

| Name of work                          | Supp. No. | Mss. No.           |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| लितात्रिशतीनामाबळि:                   | 1183      | J. L. old. 74/537  |
| ललितात्रिशतीस्तोत्र 🗓                 | 808       | В. 12042           |
| Books A Poli                          | 1001      | B. 12240 (B)       |
| "                                     | 1174      | J. L. 21           |
| emil,                                 | 1181      | J. L. old. 30/493  |
| ,,                                    | 1194      | J. L. 5            |
| लिलितात्रिशत्यादय:                    | 809       | B. 12043           |
| ललितापञ्चशतीस्तव:                     | 1187      | J. L. old. 105/568 |
| लिलार्चनचिद्रका                       | 942       | B. 12177           |
| ललिताष्ट्रोत्तरशतनामावाळित्रयम्       | 1130      | J. L. 68/531       |
| लिलासहस्रनामपूर्वपीठिका               | 1284      | K. M. 53           |
| लितासहस्रनामभाग:                      | 1282      | K. M. 51           |
| ल्लितास <mark>हस्रनामस्तात्रम्</mark> | 1123      | J. L. 50/513       |
| लिलतासहस्रनामाविळ:                    | 1119      | J. L. old. 37/500  |
| लिता <del>स्</del> तवरत्नम्           | 1132      | J. L. old. 75/538  |
| लिता <del>स्</del> तवराजः             | 1283      | K. M. 52           |
| <b>लितोपाख्यानम्</b>                  | 1285      | K. M. 54           |
| <b>ळिङ्गा</b> ष्टकम्                  | 1160      | J. L. 7            |
| बटुकवलिविधिः                          | 450       | В. 7100            |
| ,,                                    | 451       | В. 7101            |
| वटुकभैरवपूजाकमः                       | 724       | В. 7189            |
| वनदुर्गामन्त्रराजः                    | 866       | B. 12100           |
| वनदुर्गास्तोत्रमन्तः                  | 1272      | K. M. 41           |
| बरदगणेशसहस्रतामस्तोत्रम्              | 1288      | K. M. 57           |
| बर।हमन्त्र:                           | 613       | B. 7133            |
| वल्लभागणपतिमन्त्रः                    | 1222      | P. A. 253&254      |
| बशीकरणमन्त्रः (वाराहीमन्त्रः)         | 342       | B. No. less. 3     |

| Name of work                            | Supp. No. | Mss. No.          |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
| वर्यदमन्त्र:                            | 650       | Charles House 1 3 |
|                                         | 104—106   | В. 6789—6791      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 155       | O. S. R. 14865    |
| वाग्वादिनीमन्त्रः                       | 770       | No. less. 1       |
| वाग्वादिनीमन्त्राद्य:                   | 835       | В. 12069          |
| चाञ्छाकल्पलतामन्त्र:                    | 420       | B. 7070           |
| .,                                      | 1199      | T. S. 1014        |
| वाञ्छाकल्पलतोपस्थानभ्                   | 754       | В. 7207           |
| वाणीमतपूर्वपक्ष:सिद्धान्तश्च            | 393       | B. 7043           |
| बायुस्तित:                              | 760       | B. 7213           |
| ,,                                      | 1117      | J. L. old. 33/496 |
| वाराहीकल्प:                             | 845       | B. 12079          |
| ,,                                      | 945       | B. 12180          |
| वराहीकल्पभागः                           | 1036      | B. 12275          |
| वराहीमन्त्र:                            | 1289      | K. M. 58          |
| वारणयन्त्रं हैनुमयन्त्रं च              | 506       | O. S. R. 14532    |
| वासुदेवमन्त्रः                          | 455       | B. 7105           |
| वासुदेवावरणम्                           | 456&457   | В. 7106&7107      |
| विठ्ठलमन्त्रः                           | 620       | В. 7140           |
| विद्यायुक्तमातृकान्यासः                 | 102&103   | В. 6787&6788      |
| ,,                                      | 156       | O. S. R. 14866    |
| विधानमन्त्रस्नानम् (पञ्चाक्षरमुक्ता     | वळी) 247  | O. S. R. 14876    |
| विभृतिमन्त्रः (भस्मधारणविधानं           | 340       | B. No. less. 1    |
| विरूपाक्षपञ्चाशिकाव्याख्या              | 888       | B. 12122          |
| विश्वावसुमन्त्रः                        | 638       | O. S. R. 14898    |
| विष्गुपञ्चावरणभू                        | 419       | В. 7069           |
| विष्णुमन्त्रः (वैराग(ज)मन्त्रः)         | 647       | 2                 |

| Name of work                        | Supp. No    | . Mss. No.               |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| विष्णुषेाडशोपचारपूजा                | 755         | В. 7208                  |
| विष्णुसहस्रनामभाष्यम्               | 1116        | J. L. old. 27/490        |
| विष्णुसहस्रनामव्याख्या              | 1163        | J. L. 10                 |
| विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्             | 1112        | J. L. old. 4/468         |
| hit \i.blo at , las                 | 1152        | J. L. old. 125/588       |
| विष्णुसहस्रनामस्तोत्रभागः           | 1131        | J. L. old. 73/536        |
| विष्णुसहस्रनामावळिः                 | 1149        | J. L. old. 116/579       |
| विसर्गयुक्तमातृकान्यास:             | 116—119     | В. 6801-6804             |
| B. 6717                             | 601         | No. less 21              |
| वीरभद्रमन्त्राद्यः                  | 859         | В. 12094                 |
| वीरभद्रमालामन्त्रः                  | 1291        | К. М. 60                 |
| वीरहनुमन्मालामन्त्रः                | 210         | В. 6868                  |
| वीरहरुमन्मालामन्त्रादय:             | 886         | В. 12120                 |
| वीरेश्वरस्तोत्रम् (पार्थिवलिङ्गपूजा | विधि:) 1126 | J. L. old. 53/516        |
| वृन्ताकश्रयोग:                      | 894         | В. 12128                 |
| वेङ्कटेशनवरत्नमालिका                | 1120        | J. L. old. 43/506        |
| बेङ्कटेशसहस्रनामस्तोत्रम्           | 1136        | J. L. old. 86/549        |
| वेणुगोपालमन्तः                      | 282         | В. 6931                  |
| वेदसारशिवसहस्रनामव्याख्या           | 1164        | J. L. 11                 |
| वेदसारशिवसहस्रनामस्तोत्रम्          | 1129        | J. L. old. 64/527        |
| वैश्वदेवविधि:                       | 1196        | T. S. 1011               |
| वैष्णवपीठचऋम् ।                     | 550         | O. S. R. 14576           |
| वैष्णवशाक्तमन्त्राः सूचिका च        | 667         | indicate technic technic |
| राक्तिपञ्चाक्षरीमन्तः               | 204&205     | B. 6861&6862             |
| शक्तिपञ्चाक्षयीवरणम्                | 201         | B. 6858                  |
| इ.क्तिमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च     | 394         | B. 7044                  |
| शक्तिस्थापकं सिद्धान्तम्            | 285         | शर्माविषय:               |
| (शाक्तमतांसद्धान्तः)                | 395         | В. 7045                  |
|                                     |             |                          |

| Name of work                           | Spp No. | Mss. No.             |
|----------------------------------------|---------|----------------------|
| शङ्कोद्धारान्स्येष्टिविधिः             | 1316    | K. M. 100            |
| शतचण्डीपद्धति:                         | 452     | B. 7102              |
| शतचण्डीविधानम्                         | 1293    | K. M. 62             |
| शनैश्वरस्तोत्रम्                       | 1062    | J. L. old.7/471      |
| ,,                                     | 1100    | J. L. 25             |
| ,, (भागः)                              | 1147    | J. L. old. 114/577   |
| शत्रोदेवीखण्डः (मणिखण्डमन्त्रः)        | 962     | В. 12199             |
| शर्भकल्पः                              | 34      | В. 6717              |
| ) in ( )                               | 398     | B. 7048              |
| ,,                                     | 399 B   | B. 7049 (B)          |
| शरभकवचादय:                             | 832     | В. 12066             |
| ,,                                     | 843     | В. 12077             |
| and , blood I.                         | 984     | B. 12222             |
| शरभजगत्क्षोभणमालामन्त्रः               | 666     | 17.                  |
| शरभगत्यिङ्गराध्यानानि                  | 362     | В. 7014              |
| शरभमन्त्रः                             | 262     | B. 6911              |
| ,,                                     | 263     | B. 6912              |
| "                                      | 763     | B. 7217              |
| , 1294                                 | 1—1296  | К. М. 63—65.         |
| शर्भमालामन्त्रः                        | 261     | В. 6910 <sup>3</sup> |
| शरभयन्त्रभ्                            | 486     | O. S. R. 14511       |
| शरभयन्तं, कामयन्त्रं, वन्ध्यादोषहरं    | .788    |                      |
| यन्तद्वयं च                            | 512     | O. S. R. 14538       |
| शरभयन्तम् सप्रस्तारम्                  | 543     | O. S. R. 14569       |
| शरभयन्तद्वयं यन्त्रत्रयप्रस्तारोपेतं च | 542     | O. S. R. 14568       |
| शरभविषय:                               | 265     | B. 6914              |
| THUY A                                 | 831     | В. 12065             |

|                                         | 0         |                    |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
| Name of work                            | Supp No.  | Mss. No.           |
| शरभविषया:                               | 738       | B. 7192            |
| शर्भश्र्िनीमन्त्र:                      | 309       | B. 6961            |
| शरभग्न्विनीयन्त्रं प्रत्यङ्गरायन्त्रं च | 476       | O. S. R. 14501     |
| शाबर्रहस्यमन्त्रः                       | 756       | B. 7209            |
| शारदातिलकम्                             | 11        | В. 6693            |
| TOT IN THE                              | 13&14     | B. 6695&6696       |
| ACPO,,                                  | 910&911   | B. 12144&12145     |
| शारदाष्टकम्                             | 1111      | J. L. old. 2/466   |
| शास्तृमन्त्रः                           | 742       | B. 7195            |
| शिवकवचम्                                | 1125      | J. L. old. 52/515  |
| शिवकवचभागः                              | 1169      | J. L. 16-          |
| शिवज्ञानविद्या                          | 758       | B. 7211            |
| शिवताण्डवस्तोलम्                        | 1134      | J. L. old. 78/541  |
| शिवध्यानपद्धतिः                         | 1128      | J. L. old. 62/525  |
| शिवनामावळिः                             | 1144      | J. L. old. 108/571 |
| शिवपञ्चाक्षर्जपविधिः                    | 197       | В. 6854            |
| शिवपञ्चाक्ष्रन्यासः                     | 202       | B. 6859            |
| 18 .,, 0                                | 203       | В. 6860            |
| 11.,,                                   | 1207      | T. S. 1022         |
| शिवपश्चाक्ष्रप्रस्तार:                  | 189       | В. 6846            |
| शिवपञ्चाक्षरमन्त्रः '                   | 250       | No. less. 2        |
| He J. M. J. O.                          | 1080      | J. L. 5            |
| शिवपञ्चाक्षरस्तोलम्                     | 1158      | J. L. 5            |
| शिवपञ्चाक्षरी (जपक्रमः)                 | 192       | B. 6849            |
| शिवपञ्चाक्ष्रीन्यासः                    | 190       | B. 6847            |
| 12 m                                    | 191       | B. 6848            |
| शिवपञ्चाक्षरीपद्धतिः (पञ्चाक्षरमुक्ताव  | ான்:) 186 | B. 6843            |
|                                         |           |                    |

| Name of work                                | Supp No | Mss. No.           |
|---------------------------------------------|---------|--------------------|
| रिावपञ्चाक्षरीपद्धति: (पञ्चाक्षरमुक्तावार्व | 5:) 187 | В. 6844            |
| शिवपूजाविधिः                                | 1107    | J. L. 32           |
| O. S. R. 14701                              | 1154    | F 1 J. L. 1        |
| 0067,31                                     | 1204    | T. S. 1019         |
| B, 6693                                     | 1306    | K. M. 76           |
| II. 6695x6696                               | 1317    | K. M. 101          |
| शिवशासादपञ्चाक्षरजपाविधिः                   | 199     | В. 6856            |
| शिवमन्त्रपद्धतिः (शिवपूजापद्धतिः)           | 188     | В. 6845            |
| शिवमन्त्रविग्रहकवचादय:                      | 884     | В. 12118           |
| शिवमहिम्नस्तोलादयः                          | 824     | B. 12058           |
| र्शवरक्षास्तील (शिवकवचम् )                  | 1127    | J. L. old. 55/518  |
| Her, H                                      | 1139    | J. L. old. 91/554  |
| शिवविषयः (गायत्रीत्र्यंबकचौ)                | 196     | В. 6853            |
| शिवविष्णुगायत्रयौ                           | 172     | В. 6829            |
| शिववेदपादस्तव:                              | 967     | В. 12204           |
| 1.6954<br>"                                 | 1140    | J. L. old. 93/556  |
| 9380 31                                     | 1218    | T. S. 1033         |
| B. 6860                                     | 1292    | K. M. 61           |
| शिववेदपादस्तवैकदेशः                         | 1170    | J. L. 17           |
| शिववेदसारसहस्रनामस्तोलम्                    | I138    | J. L. old. 90/553  |
| शिवसहस्रनामस्तोत्रम्                        | 1150    | J. L. old. 119/582 |
| शिवसहस्रनामावाळिः                           | 1124    | J. L. old. 51/514  |
| शिवस्तोलम् (बृहस्पातिकृतं)                  | 1121    | J. L. old. 44/507  |
| ,, (रावणकृतम्)                              | 1122    | J. L. old 45/508   |
| 7180                                        | 1161    | J. L. 8            |
| B. 6648                                     | 1173    | J. L. 20           |
| शिवादिपूजाविधिः (व्रतकल्पः प्रयोगाश्च       | 7) 999  | В. 12239           |

| Name of work                               | Supp No.     | Mss. No.              |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| शिवानन्दलहरी                               | 1167         | J. L. 14              |
| शिवानन्दलहरीभागः                           | 1155         | J. L. 2               |
| शिवाष्टकम्                                 | 1159         | J. L. 6               |
| ) <b>,</b>                                 | 1193         | J. L. 4               |
| शिवाष्टकस्तोत्रम्                          | 1189         | J. L. old 127/590     |
| शिवाष्टाक्षरीमन्त्रः                       | 198          | B. 6855               |
| शिवोत्कर्षमञ्जरी                           | 1166         | J. L. 13              |
| शिवोत्कर्षश्लोका:                          | 1168         | J. L. 15              |
| शीतळास्तोत्रम्                             | 1097         | J. L. 22              |
| गुद्धतन्त्रयन्त्रोद्धारप्रकरणः             | 946          | B. 12181 a            |
| गुद्धपञ्चाक्षरमन्त्र: 206-                 | <b>—</b> 208 | B. 6863, 6865, 6866   |
| ,,                                         | 589          | No. less. 7           |
| ग्रुद्धमातृका <mark>न्या</mark> स:         | 115          | B. 6800               |
| शुद्धविद्यामन्त्रः (राजमातङ्गीमन्त्राद्यः) | 1027         | B. 12266              |
| गुद्धविद्यामहामन्त्रः (आम्नायदेवता-        |              | The Mark South of the |
| मन्ताः)                                    | 1304         | K. M. 74              |
| ग्रुद्धशाक्तिमालामन्त्र:                   | 212          | B. 6870               |
| "                                          | 717          | B. 7182               |
| ,,                                         | 1297         | K. M. 66              |
| गुद्धशक्तिमालामन्त्रादय:                   | 1066         | J. L. old. 24/487     |
| श्चलिनीकल्प: (आकाशमैरवकल्पे)               | 930          | B. 12165              |
| ,,                                         | 931          | B. 12166              |
| ,,                                         | 932          | B. 12167              |
| श्लिनीपश्चदशाक्षरीमन्त्र:                  | 306          | В. 6958               |
| श्चिनीमन्त्रः                              | 305          | В, 6957               |
| ,, (यन्त्रादयः)                            | 307          | В. 6959               |
| n A                                        | 308          | В. 6960               |

| Name of work                           | Supp. No.    | Mss. No.          |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| र्ग्भालेनोमन्त्रादयः                   | 850          | B. 12085          |
| ,,                                     | 864          | B. 12098          |
| शूलिनीावषय:                            | 1305         | K. M. 75          |
| श्चित्यादिमन्त्राः                     | 976          | В. 12213          |
| <b>राैव</b> पद्धतिः                    | 761          | B. 7214           |
| शैवभूतशुद्धिकमः                        | 605          | No. less. 25      |
| शैवमन्त्रन्यास:                        | 84-86        | B. 6769—6771      |
| शैवाष्टितिंशत्कलान्यासः                | 582          | No. less. 1       |
| ,,                                     | 762          | B. 7215           |
| <b>इ</b> याम्ळाकवचम्                   | 1143         | J. L. old 104/567 |
| <b>इ</b> यामळादण्डकम्                  | 1172         | J. L. 19          |
| इयामामन्त्र:                           | 1318         | K. M. 102         |
| <b>इयामारहस्यम्</b>                    | 610          | B. 7129           |
| श्रीकण्ठादिन्यासः                      | 87&88        | B. 6772 & 6773    |
| श्रीकण्ठादिमातृकान्धासः                | 160          | O. S. R. 14870    |
| श्रीचकम् ( असंपूर्णम् )                | 521          | O. S. R. 14547    |
| " (रेखामात्रं)                         | 528          | O. S. R. 14554    |
| श्रीचक्रनिर्माणविधिः                   | 715          | В. 7180           |
| श्रीचक्रन्यासादय:                      | 849          | В. 12084          |
| श्रीचक्रपूजाविधिः                      | 834          | B. 12068          |
| श्रीचक्रप्रतिष्ठाविधिः                 | 716          | B. 7181           |
| श्रीचक्रप्रस्तार:                      | 564          | O. S. R. 14594    |
| श्रीचक्रलेखनीयाक्षरक्रमः               | 1299         | K. M. 68          |
| श्रीचकादिन्यासाः (अन्तर्बिहर्मातृकादि- |              |                   |
|                                        | न्यासाः) 844 | В. 12078          |
| श्रीचकाराधनविधि:                       | 960          | В. 12197          |
| श्रीचकोद्धार:                          | 860          | B. 12095          |

| Name of work                        | Supp No. | Mss. No.          |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| श्रीचण्डिकार्चनमाला                 | 180      | В. 6837           |
| श्रीदुर्गामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च | 392      | B. 7042           |
| श्रीनिवासाष्टाक्षरमन्त्र:           | 611      | В. 7131           |
| श्रीबीजमातृकान्यास:                 | 98 & 99  | B. 6783 & 6784    |
| »                                   | 151      | O. S. R. 14861    |
| Mar de de                           | 599      | No. less. 19      |
| श्रीमहाविद्यापद्धतिः                | 318      | В. 6973           |
| श्रीरजस्वलास्तोत्रम्                | 1280     | K. M. 49          |
| श्रीरामध्यानम्                      | 644      | O. S. R. 14904    |
| श्रीरुद्रपदन्यास:                   | 1091     | J. L. 16          |
| श्रीविद्यागणेशकल्पः                 | 838      | B. 12072          |
| श्रीविद्यागणेशमन्त्र:               | 1245     | K. M. 12          |
| श्रीविद्याटीका                      | 751      | B. 7204           |
| श्रीविद्यापञ्चद्शाक्ष्रीमन्त्रः     | 1087     | J. L. 12          |
| श्रीविद्यापद्धतिः                   | 833      | B. 12067          |
| ,,                                  | 836      | B. 12070          |
| श्रीविद्यामन्त्रन्यासादय:           | 985      | В. 12223          |
| श्रोविद्यामन्त्रार्थः               | 1055     | J. L. old. 19/420 |
| श्रीविद्यामालामन्त्र:               | 1165     | J. L. 12          |
| श्रीविद्याम्रायरत्नावळी             | 1300     | K. M. 69          |
| श्रीविद्यारत्नसूत्रम्               | 1302     | K. M. 71          |
| श्रीविद्य।रत्नसूत्रदीपिका           | 1301     | K. M. 70          |
| श्रीविद्यार्चनचिद्रका               | 1067     | J. L. old. 28/491 |
| In The Control of                   | 1303     | K. M. 72          |
| श्रीविद्याषोड शाक्षरीमन्त्रः        | 1217     | T. S. 1032        |
| श्रीविद्याषोड शार्णन्यास:           | 702      | В. 7167           |
| श्रीशिवार्चनचिद्रका                 | 10       | B. 6691           |
|                                     |          |                   |

| Name of work                        | Supp No.                 | Mss. No.          |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| श्वेतार्ककल्प:                      | 690                      | B. 7156           |
| षट्त्रिंशत्तत्त्वन्यासः             | 829                      | В. 12063          |
| षड्दरीनकमः (देवीन्यासः)             | 1254                     | K. M. 23          |
| षड्विंशत्तत्त्वन्यासः               | 130 & 131                | B. 6815&6816      |
| पञ्चित्रसारपन्यातः                  | 148                      | O. S. R. 14858    |
| ''<br>षण्मुख, भैरव, लक्ष्मी, उमानाः |                          | 0. 5. 10. 14000   |
|                                     | र्युध्यानानि <i>5</i> 13 | O. S. R. 14539    |
| षष्ठीदेवीव्रतानुष्ठानविधिः          | 1056                     | J. L. old 21/422  |
| षोडशकलान्यासः                       | 133                      | B. 6818           |
|                                     | 597 & 598                | No. less. 17 & 18 |
| ,,<br>षोडशगणेशध्यानानि              | 689                      | B 7155            |
|                                     |                          |                   |
| षोडशविधमातृकान्यासादयः              | 36                       | B. 6721           |
| षोढान्यासविधिः                      | 1267                     | K. M. 36          |
| सकळजननीस्तवः                        | 1141                     | J. L. old. 95/558 |
| सकलदेवतामन्त्राः                    | 575                      | B. 7123           |
| सङ्कटहरचतुर्थीपूजाविधिः             | 1195                     | T. S. 1010        |
| सदाशिवाष्टकम्                       | 1156                     | J. L. 3           |
| सन्तानगापालमन्त्र:                  | 277                      | В. 6926           |
| "                                   | 284—287                  | В. 6933—6936      |
| " (कल्प:)                           | 288                      | B. 6937           |
| "                                   | 1094                     | J. L. 19          |
| सन्तानगोपालमन्त्रादय:               | 856                      | B. 12091          |
| सन्तानगापालयन्त्रं सदाशिवयन         |                          | O. S. R. 14541    |
| सन्तानदुर्गामन्त्र:                 | 427&428                  | В. 7077&7078      |
| सन्ध्यावन्दनविधिः                   | 1244                     | K. M. 11          |
| सपर्याक्रमः                         | 961                      | B. 12198          |

| Name of work                           | Supp No.        | Mss. No.          |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| संप्तिविंशत्कलान्यासः (ब्रह्मगायत्र्या | दि- <u>८०० </u> | published         |
| भगारा सि मन्त                          | r:) 729         | O. S. R. 14908    |
| संप्रशतीऋष्याद्य:                      | 445             | B. 7095           |
| सप्तशतीन्यासः 💮 💮                      | 183&184         | B. 6840&6841      |
| सप्तरातीमालामन्तः (ध्यानम्)            | 182             | B. 6839           |
| सप्तशतीविधानम्                         | 400             | B. 7050           |
| सभासम्मेळनमन्त्रः (चित्सभेशमन्त्र      | 1:) 463         | B. 7113           |
| सरस्वतीदशश्लोकी                        | 1135            | J. L. old. 81/544 |
| सरस्वतीसू क्तादयः                      | 892             | B. 12126          |
| सर्वदेवतागायत्रयः (24 गायत्रयः)        | 468             | B. 7118           |
| सर्वदेवताध्यानपद्धति: (आगमं Or         | शिल्पं) 998     | B. 12238          |
| सर्वमनोरञ्जनी                          | 969             | B. 12206          |
| 1946,                                  | 971             | В. 12208          |
| 1895,                                  | 973             | В. 12210          |
| सर्वमन्त्रध्यानसंग्रहः                 | 579             | B. 7126 (b.)      |
| सर्वमन्त्रसंग्रहः                      | 578             | B. 7126 (a)       |
| 3047,                                  | 996             | В. 12236          |
| सर्वमन्त्रोत्कीलनमन्त्रः               | 270             | B. 6919           |
| सर्वमन्त्रोपयुक्तपरिभःषायन्थः          | 677             | B. 7143           |
| सामापूजाविधि: (संवित्सेवनम् )          | 422             | B. 7072           |
| साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका                 | 25-27           | B. 6707 – 6709    |
| 1000, .4                               | 905-907         | В. 12139—12141    |
| सारस्वतदशकम्                           | 876.            | B. 12110          |
| साहित्यमञ्जूषाभागः                     | 608             | B. 7127           |
| सांख्यायनतन्त्रम्                      | 443             | B. 7093           |
| सांख्यायनतन्त्रादयः                    | 926             | B. 12161          |
| सिद्धनागार्जुनतन्त्रम्                 | 2-8             | B. 6683—6689      |

| Name of work                    | Supp No.   | Mss. No.       |
|---------------------------------|------------|----------------|
| सिद्धनागार्जुनीयम्              | 928        | B. 12163       |
| सिद्धनागार्जुनीयाद्य:           | . 929      | В. 12164       |
| सिद्धलक्ष्मोमालामन्त्र:         | 423        | B. 7073        |
| सिद्धारिचकं फलझ                 | 4871       | O. S. R. 14512 |
| 088,                            | 552        | O. S. R. 14580 |
| सिद्धिगणपातिमन्त्रः             | 684        | В. 7150        |
| ELL, ELLE                       | 663        | (·c=mps[ref])  |
| सिद्धिगणपञ्चष्टाक्षरमन्त्रः     | 1197       | T. S. 1012     |
| सीतारामकत्रचयन्त्रम्            | 535        | O. S. R. 14561 |
| सीतारामयन्त्रं रेणुकायन्त्रं च  | 533        | O. S. R. 14559 |
| सुदर्शनकल्प: (गायलीमन्त्राद्य:) | 852        | В. 12087       |
| ,, (सुदर्शनमन्त्रसारस           | ङ्बह:) 933 | B. 12168       |
| 10M, A                          | 955        | В. 12192       |
| सुद्शेनकल्पसारसमुचयः            | 992        | B. 12231       |
| सुदर्शनकवचम्                    | 332        | B. 6987        |
| सुदर्शनचत्वारिंशच्छान्तिविधिः   | 959        | В. 12196       |
| सुदर्शनिद्ग्बन्धनमन्त्र:        | 615        | B. 7135        |
| सुदर्शनन्यास:                   | 415        | B. 7065        |
| सुदर्शनप्रयोगमालिका             | 963        | В. 12200       |
| सुदर्शः मणिखण्ड भाष्यम्         | 958        | B. 12195       |
| सुदर्शनमन्त्रः (माला)           | 335        | B. 6990        |
| H 12130 - (2141                 | 336        | В. 6991        |
| :112, 11                        | 414        | B. 7064        |
| 7917,,                          | 577        | B. 7125        |
| सुदर्शनमन्त्रविधानम्            | 680        | В. 7146        |
| सुदर्शनमन्त्रादय:               | 879        | В. 12113       |
| 0/01,-0000 R                    | 957-       | В. 12194       |

| Name of work                              | Supp No. | Mss. No.           |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|
| सुदर्शनमन्त्रादयः                         | 994      | B. 12233           |
| सुदर्शनयन्त्रं वाग्वादिनीयन्त्रम् च       | 531      | O. S. R. 14557     |
| सुदर्शनयन्त्रं (रेखामात्रं) सप्रस्तारस्   | 519      | O. S. R. 14545     |
| सुदर्शनसहस्रकुण्डविधानः!                  | 965 — 22 | В. 12202           |
| सुदर्शनसहस्रनामस्तोत्रभ्                  | 993      | В. 12232           |
| सुदर्शनसुधाञ्जनप्रयोग:                    | 991      | В. 12230           |
| <b>पुदर्शनसुरद्रुमः</b>                   | 995      | В. 12235           |
| सुब्रह्मण्यकवचम्                          | 1074     | J. D. old. 57/520  |
| सुब्रह्मण्यनवखण्डयन्त्रम् (रेखामालं)      | 529      | O. S. R. 14555     |
| 1017,, A                                  | 534      | O. S. R. 14560     |
| सुब्रह्मण्यपीठपूजा                        | 339      | B. 6994            |
| सुत्रह्मण्यमन्त्र:                        | 1079     | J. L. 4            |
| सुब्रह्मण्यमन्त्राक्षरमालिकास्तुतिः       | 768      | B. 7222            |
| सुब्रह्मण्यसहस्रनामस्तोलम्                | 1151     | J. L. old. 122/585 |
| सुब्रह्मण्योपनिषत्                        | 1157     | J. L. 4            |
| सुभगोद्यः (श्रीचकपूजाविधिः)               | 867      | B. 12101           |
| <b>सु</b> मुखीसहस्रनामस्ते।त्रम्          | 1114     | J. L. old. 9/473   |
| सूर्यचकप्रस्तारः                          | 567      | O. S. R. 14598     |
| सूर्यत्र्यक्रीमन्त्रः                     | 472      | B. 7122            |
| सूर्ययन्त्रं (रेखामात्रं)                 | 570      | O. S. R. 3         |
| सूर्ययन्त्रं (रेखामात्रं) प्रस्तारोपेतं च | 510      | O. S. R. 14536     |
| सूर्ययन्तान्तरं आपदुद्धारणयन्त्रं च       | 511      | O. S. R. 14537     |
| सोमकलान्यास:                              | 50-53    | B. 6735 - 6738     |
| 1317,, 81                                 | 141 7    | O. S. R. 14851     |
| सोमसुन्दरेश्वरस्तोत्रम्                   | 1145     | J. L. old. 109/572 |
| सौन्दर्यलहरी                              | 1110     | J. L. old. 1/465   |
| सौन्दर्यलहरीटीका                          | 1142     | J. L. old. 99/562  |

| Name of work                       | Supp. No.  | Mss. No.       |
|------------------------------------|------------|----------------|
| सौन्दर्यलहरीनवमऋोकव्याख्या         | 1320       | K. M. 104      |
| सौन्दर्यलहर्यादयः                  | 1029       | B. 12268       |
| सौभाग्यमञ्जरी                      | 912&913    | B. 12146&12147 |
| सौभाग्यरत्नाकर:                    | 22-24      | В. 6704—6706   |
| ,, .                               | 924        | B. 12159       |
| 31                                 | 1307       | K. M. 77-86    |
|                                    |            | +88-91=14      |
| सौभाग्यलक्ष्मीकल्पः                | 925        | В. 12160       |
| संवित्सेवनम्                       | 413        | В. 7063        |
| संवित्सेवनमन्त्रः                  | 454        | B. 7104        |
| संविद्वागीश्वरीमन्त्र:             | 656        | 7              |
| संविन्मन्त्रादयः                   | 830        | B. 12064       |
| संविन्माहात्म्यम्                  | 404        | B. 7054        |
| स्कन्द काम मृत्यु अय वरुण क्षेत्रप | ਗ <b>ਰ</b> |                |
| रति सूर्य गणेश सन्तानगोप           | गलाख्य     |                |
| यन्त्रन                            | ावकम् 477  | O. S. R. 14502 |
| स्वप्रवार।हीमन्त्र:                | 453        | B. 7103        |
| ,,                                 | 473        | O. S. R. 14877 |
| खयंदराचित्रम्                      | 523        | O. S. R. 14549 |
| खयंवरामन्त्र:                      | 448(a)     | B. 7098        |
| स्वयंवरागन्त्रीवधानम्              | 18         | B. 6700        |
| स्वयंवरायन्त्रं हरिहरयन्त्रं च     | 532        | O. S. R.I4558  |
| स्वर्णाकषणभैरवमन्त्रः              | 439        | В. 7089        |
| ,,                                 | 719        | В. 7184        |
| हठप्रदीपिका                        | 1308       | K. M. 92       |
| हनुमयन्त्रम्                       | 518        | O. S. R. 14544 |
| "                                  | 526        | O. S. R. 14552 |

| Name of work                      | Supp No. | Mss. No.       |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| हनुमयन्तादय:                      | 854      | B. 12089       |
| हनुमन्मन्त्रः                     | 227      | В. 6886        |
| ,,                                | 242      | B. 6901        |
| <b>)</b> )                        | 243      | В. 6902        |
| ,,                                | 248      | No. less. 1    |
| ,,                                | 646      | 1              |
| हनुमन्मन्त्रा:                    | 233      | B. 6892        |
| ,,                                | 241      | В. 6900        |
| हनुमन्मालामन्त्र:                 | 228      | B. 6887        |
| ,,                                | 229      | B. 6888        |
| ,,                                | 236      | В. 6895        |
| 97                                | 238      | В. 6897        |
| ,,                                | 1290     | K. M. 59       |
| हन्सत्कवचम्                       | 237      | В. 6896        |
| <b>ह</b> नूमत्स्तोत्रम्           | 234      | B. 6893        |
| हनूमयन्त्रम् •                    | 540      | O. S. R. 14566 |
| हनूमद्विषयादय:                    | 871      | B. 12105       |
| हनूमन्मन्त्र:                     | 240      | B. 6894        |
| "                                 | 235      | B. 6899        |
| हनूमन्माला केचन श्लोकाश्व         | 574      | No less        |
| हनूमन्म।लाकवचे                    | 616      | В. 7136        |
| ह्यग्रीवमन्त्रः                   | 653      | 5              |
| हरमेखलातन्त्रम्                   | 934      | B. 12169       |
| हरिहरस्तुत्यादय:                  | 825      | B. 12059       |
| हर्षकौमुदी (शारदातिलकव्याख्या)    | 12       | В. 6694        |
| इसन्तोमन्त्रः (मातङ्गी) 13 अक्षरः | 662      | 13             |
| हृष्टेखादिमातृकान्यासः            | 73 - 75  | В. 6758—6760   |

| Name of work              | Supp No.  | Arow Mss. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह्रह्रेखादिमातृकान्यास:   | 161&162 a | O. S. R. 14871&14872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हंसमन्तः (हंसोपनिषद्भागः) | 416       | B. 7066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "                         | 417       | B. 7067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हंसयुक्तमातृकान्यासः      | 42-49     | B. 6727—6734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,                        | 137       | O. S. R. 14847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |           | હર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 182       | ( ) sales ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | 11.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THE R. P.                 | 3.00      | THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF |
| See a cal                 |           | , refer the for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1080 .4                   |           | er .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| es at at                  | (100)     | *9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. 6896                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 8080 .5                 |           | \$-P13-5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2001 M R O                |           | J. C. Landing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | UEG       | Harana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10101.4                   | 178       | हत्त्व देवचा देवचा देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | 049       | (As-ps-bla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.00                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | 176 *     | हत्वस्थात स्थान श्रीकार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belli, a                  | alo       | Library 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | 880       | chep, i.e. y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. 19190                  | 10.1      | paroxide a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COST .                    | 825       | EDERFICIENTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2, 6694                   | 1-1       | (अन्याक्तिकाराः) क्रांको इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                        | 662       | Cremes (diam) 13 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

24-22

THE PROPERTY.

3 I. 112 575

## ॥ श्रीः ॥

Supp. No.

Maine of work

| 8%A, 60ab .8 | मन्त्रशास्त्र संपूर्णा | ग्रन्थाः | 11 |
|--------------|------------------------|----------|----|
|--------------|------------------------|----------|----|

| वकार विकास सम्भार                   | त्र सम्बन्धाः | Medit in the second second       |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 8, 12182                            | 810           | Do Do                            |
| B. 19159                            | 810           | Tell Miller                      |
|                                     | Supp No.      | Mss. No.                         |
| अर्थवर्णतन्त्रसार:                  | 987           | B. 12226                         |
| अथर्वणमन्त्रप्रयोगमालिका            | 986           | B. 12224                         |
| अनुत्तरमतसारः (ग्रन्थाष्टके चतुष्कं | 989           | :Prangerya                       |
| संपूर्णम्                           | 939           | В. 12174                         |
| अष्टी महामन्त्राः                   | 281           | B. 6930                          |
| 292-                                | <b>—</b> 297  | B. 6942—6947                     |
| J. L. old. No. 30, 109              | 345           | В. 6997                          |
| आंकाशभैरवकल्प: (शरभकल्पः)           | 921           | В. 12156                         |
| आंनन्दकन्दम् (गणितम् )              | 889           | В. 12123                         |
| आनन्दलहरी (भगवत्पादकृता 20          | 1228          | गावन निवर्षास् (असवस्थानुस्तास्) |
| हा अहोकात्मिका देवीस्तुतिः)         | 1239          | K. M. 6                          |
| इन्द्राक्षीस्तोत्रम्.               | 584           | No. less. 3                      |
| उद्धारकोशः 💥 🦂 🖲                    | 405           | B. 7055                          |
| उमामहेश्वराष्ट्रीत्तरशतनाम।वळिः     | 1115          | J. L. old. No. 18/481            |
| ऋणहराङ्गार्कमन्त्रप्रयोगः (मन्त्र-  | 916           | हासामी कुळाले च                  |
| महोद्धेरुद्धतः)                     | 1064          | J. L. old. No 11/475             |
| ऋर्यशृङ्गसंहिता                     | 2900          | B. 6711 a&b                      |
| कमलामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च       | 391           | B. 7041 a&b                      |
| कार्मकलार्विलास:                    | 980121        | B. 12217                         |
| ए। ,, ा ा (by पुण्यानन्दः)          | 1046          | J. L. old. No. 3/404             |
| काळरांत्रिकल्पः                     | 421           | В. 7071                          |

| Name of work                          | Supp. No. | Mss. No.              |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| काशीस्तोत्रम्                         | 1146      | J. L. 112/575         |
| क्रमदीपिका भावदीपिका च                | 9 A & B   | B. 6690 A&B           |
| Do Do                                 | 948       | В. 12182              |
| कमरत्नपाला                            | 918       | B. 12152              |
| कुळाचारीवधिः                          | 1242      | K. M. 9               |
| कुळाणवम्                              | 950       | B. 12184              |
| कुळाणवसङ्ग्रहः                        | 1243      | K. M. 10              |
| कृष्णधुत्त्रकल्प:                     | 280       | В. 6929               |
| कौतुकाचन्तामणिः                       | 386       | В. 7038               |
| कौळपूजाविधिः                          | 1298      | K. M. 67              |
| कौळादर्श:                             | 908       | B. 12142              |
| गणेशादि (27)स्तोत्राणि                | 1118      | J. L. old. No. 36/499 |
| गायत्रीकृत्प:                         | 166       | В. 6823               |
| गायत्रीविचारः (प्रतिपाद्यदेवताविचारः) | 168       | B. 6825               |
| गायत्रीविवरणम् (भगवत्पादकृतभ्)        | 1228      | P. A. 261             |
| गायत्रीहृद्यम् (उपनिषत्)              | 981       | В. 12218              |
| , , , , , ,                           | 1211      | T. S. 1026            |
| गायत्र्यर्थविचारः                     | 246       | O. S. R. 14875        |
| चकाष्टकस्तोत्रम्                      | 1247      | K. M. 14              |
| ज्ञानार्णवं कुलार्णवं च               | 916       | В. 12150 А&В          |
| तत्त्वानिधिः (देवतालक्षणबोधकः         | tont      | (messasifis           |
| (शल्पग्रन्थः)                         | 397       | B. 7047               |
| तन्त्रसारः                            | 30        | В. 6712               |
| तुलसीवृन्दावनपूजाविधि:                | 1248      | K. M. 17              |
| त्रिकूटारहस्यम्                       | 1250      | K. M. 19              |
| ,,                                    | 737       | B. 7191               |
|                                       |           | 0                     |

| Name of work                           | Supp. No. | Mss, No.               |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|
| लिपुर <b>सु</b> न्दरीपूजापद्धतिः (by स | दा-       |                        |
| शिवेन्द्र                              | 837       | B. 12071               |
| तिपुरसुन्दरीपूजाविधानम् (by            |           | marine property        |
| सिचिदानन्दतीर्थ                        | 842       | В. 12076               |
| त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधिः (श्रीचक        | 43,805    |                        |
| पूजाविधि: by भट्टिपनाक                 | पाणि) 839 | В. 12073               |
| त्रिमेळन विधिः                         | 898       | В. 12132               |
| स्वरितस्द्रविधानम् (गङ्गासुतकृतम्      | 1249      | K. M. 18               |
| दक्षिणकाळिकापद्धति:                    | 408       | P. 7058                |
| दक्षिणामूर्तिपञ्जरम्                   | 1184      | J. L. old. No. 80/543  |
| दक्षिणामूर्तिसंहिता                    | 402       | B. 7052                |
| ,,                                     | 403       | В. 7053                |
| दत्तात्रेयसहस्रनामस्तोत्रम्            | 1182      | J. L. old. No. 59/522  |
| देवीकवचम्                              | 1188      | J. L. old. No. 124/587 |
| देवीपूजाविधि:                          | 1255      | K. M. 24               |
| देवीमाहात्म्यम्                        | 791       | B. 12025               |
| . ,,                                   | 792       | В. 12026               |
| "                                      | 794 - 798 | В. 12028—12032         |
| 5)                                     | 800-802   | B. 12034 - 12036       |
| "                                      | 804 - 805 | B. 12038 – 12039       |
| दुर्गाकियाभेदविधानम्                   | 952       | В. 12186               |
| दुर्गामतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्र        | 392       | B. 7042 a&b            |
| दूर्तीयागविधिः                         | 1253      | K. M. 22               |
| ं नकुलीपद्धतिः                         | 424       | В. 7074                |
| नदीस्तोत्रम्                           | 1192      | J. L. No. 3            |
| नारायणहृदयम्                           | 1061      | J. L. old. No. 3/467   |
| नित्याषोडाशिकार्णव:                    | 1047      | J. L. old. No. 43/405  |

| Name of work                           | Supp No.     | Mss. No.                |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|
| नृसिह्ममन्त्रकल्प:                     | 1050         | J. L. old. No. 9/410    |
| नृसिंहस्तवराज:                         | 209          | В. 6867                 |
| पञ्चमकारनिरूपणम् (कृष्णानन्द्          | वागीश-       |                         |
| भट्टक                                  | तम्) 1262    | K. M. 31                |
| पञ्चमीस्तवराजः                         | 1049         | J. L. old. No. 8/409    |
| पल्लीसरटपतन शान्ति:                    | 1178         | J. L. 12/475            |
| प्रणव्जपविधिः                          | 983          | В. 12221                |
| प्रणवस्वरूपनिरूपणम्                    | 617          | В. 7137                 |
| प्रपञ्चसार:                            | 774          | В. 12008                |
| प्रपञ्चसारव्याख्या (सत्संप्रदायसव      | चिं          | avant in the            |
| सिह्मराजीयम्                           | ) 779, 781   | В. 12013&12015          |
| प्रपञ्चसारव्याख्या (अन्या)             | 708          | B. 12014                |
| प्रपञ्चसारसारसङ्ग्रहः                  | 1            | B. 6682                 |
| tales and about                        | 775 -776     | B. 12009—12010          |
| वगळापद्धति:                            | 358          | B. 7010                 |
| वगळामुखिस्तोत्रम्                      | 1185         | J. L. old. No. 83/546   |
| बगळापद्धतिः                            | . 619        | B. 7139                 |
| ब्रह्मगायत्रीभाष्यम्                   | 1208         | T. S. 1023              |
| भवानीभुजङ्गस्तोत्रम्                   | 1186         | J. L. old. No. 92/555   |
| भवानीसहस्रनामस्तोत्रम्                 | 1190         | J. L. No. 1             |
| भुवनेश्वरीकच्छपुटम्                    | 878          | B. 12112                |
| मङ्गळमूर्ति (दत्त)पूजाविधिः            | 1075         | J. L. old. No. 94/557   |
| मठाम्नाय:                              |              |                         |
|                                        | 396          | B. 7046                 |
| मन्त्रदेवताश्रकाशिका                   | 396<br>19-20 | B. 7046<br>B. 6701&6702 |
|                                        |              |                         |
| मन्त्रदेवताश्रकाशिका                   | 19-20        | ·B. 6701&6702           |
| मन्त्रदेवताश्रकाशिका<br>मन्त्रमहोद्धि: | 19-20<br>32  | B. 6701&6702<br>B. 6714 |

| Name of work               | Supp No      | Mss. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मन्त्रशास्त्रसंप्रहः       | 935          | В. 12170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| all word blo               | 936          | В. 12171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मन्युस् क्तविधानम्         | 327          | B. 6982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| महागणपतिविधानम्            | 681          | В. 7147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| महालक्ष्मीरत्नकाशः         | 21           | B. 6703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| महाविद्यापद्धतिः           | 318          | В. 6973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| महाविद्यास्तोत्रम् 316     | 3, 317, 1319 | B. 6971&6972 K. M. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| महाषोडशीदीक्षासङ्ग्रहः     | 440          | В. 7090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मुण्डमालातन्त्रम्          | 1048         | J. L. old. No. 7/408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मुद्रालक्षणानि             | 723          | B. 7188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| याक्षणीपद्धति:             | 333          | B. 6988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यन्त्रचिन्तामणिः           | 385          | B. 7037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यन्त्रावाँद्रः             | 633          | O. S. R. 14892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| योगस्त्रम् (पातज्ञलम्)     | 1279         | K. M. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| योगिनीहृद्यदीपिका          | 1278         | K. M. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रक्षोप्तहोमबालिविधि:       | 678          | B. 7144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रहस्यशिखामणिः              | 938          | В. 12173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| राघवेन्द्रस्तोत्रम् (यतेः) | 1137         | J. L. old. No. 88/551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राजा न तं (शिव) स्तोत्रम्  | 1148         | J. L. old. No. 15/578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रामार्चनचन्द्रिका          | 881          | 12115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्द्राक्षप्रतिष्ठाविधि:    | 1203         | T. S. 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रेणुकामहस्रनामावळिः        | 1113         | J. L. old. No. 6'470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लक्ष्मीद्वादशनामस्तोलम्    | 1162         | J. L. No. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लक्ष्मीपश्चमीस्तवराज:      | 1286         | К. М. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लितात्रिशतीस्ते।त्रम्      | 1194, 1181   | J. L. No.5 J. L. old. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L. old. No. 04 525,        |              | 30/493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लिलतापश्चरातीस्तवः         | 1187         | J. L. old. No. 105/568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |              | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |

| Name of work                           | Supp No. | Mss. No.               |
|----------------------------------------|----------|------------------------|
| लितार्चनचन्द्रिका (शङ्करानन्दकृता)     | 942      | B. 12177               |
| लितास्तवर <b>ल</b> भ्                  | 1132     | J. L. old. No. 75/538  |
| लितास्तवराजः                           | 1283     | K. M. 52               |
| <b>ल</b> लितोपाख्यानम्                 | 1285     | K. M· 54               |
| लिङ्गाप्टकम्                           | 1160     | J. L. No. 7            |
| वरदगणेशसहस्रनामस्तोत्रम् (1-20         |          |                        |
| %i• <b>ন</b>                           | 1288     | K. M. 57               |
| वाइछाकल्पलतोपस्थानम्                   | 754      | B. 7207                |
| वाणीमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च          | 393      | B. 7043 a&b            |
| वायुस्तुति:                            | 760      | B. 7213                |
| विरूपाक्षपञ्चाशिकाव्याख्या             | 888:     | B. 12122               |
| विष्णुसहस्रनामभाष्यम् (भगवत्पादकृत     |          |                        |
| फलश्रुतौ खंल्पभागन्यून                 | i) 1116  | J. L. old. 27/490      |
| विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्                | 1112     | J. L. old. No. 4/468   |
| "                                      | 1152     | J. L. old. No. 125/588 |
| वृन्ताकप्रयोग: (नक्षत्राणामेव)         | 894      | B. 12128               |
| वेंकरेशसहस्रनामस्तोत्रम्               | 1136     | J. L. old. No. 86/549  |
| वंदसारशिवसहस्रनामस्तोत्रम् (पाद्मे)    | 1129     | J. L. old, No. 64/527  |
| शक्तिमतपूर्वपक्षः सिद्धान्तश्र         | 394      | B. 7044 a&b            |
| शतचण्डीपद्धतिः                         | 452      | B. 7102                |
| शारदातिलकः 11, 14, 9                   | 10&911   | В. 6693, 6696,         |
|                                        |          | 12144&12145            |
| शारदाष्ट्रकम्                          | 1111     | J. L. old. No. 2/466   |
| शिवज्ञानविद्या ,                       | 758      | B. 7211                |
| शिवध्यानपद्धतिः (अप्पय्यदीक्षितेन्द्र- |          | AND AND A TOP OF       |
| कृता)                                  | 1128     | J. L. old. No. 62/525  |
| शिवपन्नाक्षरस्तोत्रम्                  | 1158     | J. L. No. 5            |
|                                        |          |                        |

| Name of work                          | Supp   | No. | Mss. No.               |
|---------------------------------------|--------|-----|------------------------|
| शिवपचाक्षरीपद्धति:(पचाक्षरमुक्तावळि:) | 186    |     | В. 6843                |
| शिवपूजाविधिः                          | 1204   |     | T. S. 1019             |
| शिवमन्त्रपद्धति: (शिवपूजापद्धति:)     | 188    |     | B. 6845                |
| शिवरक्षास्तोत्रम्                     | 1139   |     | J. L. old. No. 91/554  |
| शिववेदपादस्त <b>वः</b>                | 1140   |     | J. L. old. No. 93/556  |
| शिववेदसारसहस्रनामस्तोलम्              | 1138   |     | J. L. 90/553           |
| शिवस्तोत्रम्                          | 1161   | ,   | J. L. No. 8            |
| " (स्कान्दे बृहस्पीतकृतम्)            |        |     | J. L. old. No. 44/507  |
| DUELL III                             | 1122   |     | J. L. 45/508           |
| शिवाष्टक स् 1189, 1193                | , 1159 |     | J. L. old No. 127/590, |
|                                       | 120    |     | J. L. 4, 6             |
| शिवोत्कर्षमजरी                        | 1166   |     | J. L. No. 13           |
| शुद्धतन्तयन्त्रोद्धारप्रकरणम्         | 946    |     | В. 12181 а             |
| शैवपद्धति:                            | 761    |     | B. 7214                |
| श्रीचकलेखनीयाक्षरकम:                  | 1299   |     | K. M. 68               |
| श्रीविद्यागणेशकल्प:                   | 838    |     | В. 12072               |
| श्रीविद्यादीका                        | 751    |     | В. 7204                |
| श्रीविद्यापद्धतिः                     | 836    | 5   | В. 12070               |
| श्रीविद्यामन्तार्थः                   | 1058   | 5   | J. L. old. No. 19/420  |
| श्रीविद्यारत्नसूत्रदीपिका             | 130    | 1   | K. M. 70               |
| श्रीविद्याचनचित्रका (काशीनाथकृता)     | 106'   | 7   | J. L. old. No. 28/491  |
| श्रीशिवार्चनचिद्रका                   | 10     | )   | В. 6691                |
| श्वेताकिकल्पः                         | 690    | )   | B. 7156                |
| षष्ठीवतानुष्ठानविधिः                  | 1056   | 6   | J. L. old. No. 21/422  |
| सकलजननीस्तव:                          | 114    | 1   | J. L. old. No. 95/558  |
| सङ्घटहरचतुर्थीपूजाविधिः               | 119    | 5   | T. S. No. 1010         |
| सदाशिवाष्ट्रकम्                       | 115    | 6   | J. L. No. 3            |
|                                       |        |     |                        |

| Name of work                           | Supp No. | Mss. No.                                |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| सन्तानगोपालमन्त्र: (कल्प:)             | 288      | B. 6937                                 |
| सरस्वतीदशक्षोकी (by आश्वलायन)          | 1135     | J. L. old, No. 81/544                   |
| सर्वमन्त्रोपयुक्तपरिभाषात्रन्थः        | 677      | B. 7143                                 |
| सांख्यायनतन्त्रम्                      | 443      | В. 7093                                 |
| साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका 25, 26, 90      | 05-907   | В. 6707, 6708,                          |
| the stand and at the                   | ALL ST   | 12139—12141                             |
| सिद्धनागार्जुनीयम्                     | 2-8      | В. 6683—6689                            |
| सुदर्शनकल्पः (सुदर्शनमन्त्रसारसङ्ग्रहः | ) 933    | B. 12168                                |
| सुदर्शनुप्रयोगमालिका                   | 963      | В. 12200                                |
| सुदर्शनमणिखण्डभाष्यम् (by सायण)        | 958      | В. 12195                                |
| सुद्र्शनसहस्रकुण्डविधानम्              | 965      | В. 12202                                |
| <b>यु</b> दर्शनसहस्रनामस्तोत्रम्       | 993      | В. 12232                                |
| सुद्र्शनसुधाः अनप्रयोगः                | 991      | В. 12230                                |
| सुदर्शनसुरद्रुम:                       | 995      | В. 12235                                |
| सुब्रह्मण्यकवचम्                       | 1074     | J. L. old. No. 57/520                   |
| सुब्रह्मण्यमन्त्राक्ष्रमालिकास्तुति:   | 768      | В. 7222                                 |
| <b>सु</b> त्रह्मण्योपनिषत्             | 1157     | J. L. No. 4                             |
| सुभगोदयः (श्रीचक्रपूजाविधिः by         |          | Jan 10 to                               |
| शिवानन्दमहायोगी)                       | 867      | В. 12101                                |
| <b>सु</b> मुखीसहस्रनामस्तोत्रम्        | 1114     | J. L. old. No. 9/473                    |
| सौन्दर्यलहरी                           | 1110     | J. L. old. No. 1/465                    |
| सौन्दर्भलहर्यादयः                      | 1029     | В• 12268                                |
| सौभाग्यमञ्जरी                          | 912      | В. 12146                                |
| सोभाग्यरताकर: 22-24                    |          | В. 6704—6706                            |
|                                        |          | I. $77 - 86, -88 - 91 = 14$<br>K. M. 92 |
| इठप्रदीपिका                            | 1308     |                                         |
| हर्षकीमुदी (शारदातिलकव्याख्या)         | 12       | В. 6694                                 |

ा। श्रीशा: (वन्त्रकात्रकान्य ।। श्रीशा:

## ॥ मन्त्रशास्त्रे असंपूर्णाः सारवन्तो ग्रन्थाः ॥

... Name of work Supp. No.

~300E~

| Name of work                             | Supp No.                 | Mss. No.     |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| अथर्वणप्रयोगमालिका (सुदर्शनविषयः)        | 990                      | В. 12229     |
| आकाशभैरवकल्पभागः (महागणपति-              | ।सन्याः) हैतनसन्याः १६६६ | HIN HAIR     |
| यजनऋमः)                                  | 920                      | В. 12155     |
| आकाशभैरवकल्पमन्त्रसङ्ग्रहः               | 580                      | B. 7126 (c)  |
| आसनमन्त्रः (सुदर्शनषडक्षरजपविधिः)        | 462                      | В. 7112      |
| ज्ञामरतन्त्रादय:                         | 1002                     | B. 12241     |
| उद्धारकोशः विकास                         | 405                      | В. 7055      |
| <b>उपासनासार</b> सङ्ग्रहः                | 937                      | В. 12172     |
| कच्छपुटप्रयोगः (with Tamil)              | 909                      | В. 12143     |
| कल्पसार्समुचयः                           | 594                      | No. lsss. 13 |
| Do                                       | 576                      | B. 7124      |
| कल्पसारसमुचये 3 अध्यायः                  | 591                      | No. less. 9  |
| Do अध्याये भागः 16                       | 595                      | No. less. 15 |
| कादिमतम्                                 | 784                      | В. 12018     |
| "                                        | 785                      | В. 12019     |
| "                                        | 786                      | В. 12020     |
| कार्तवीर्यमन्त्राः                       | 692                      | В. 7158      |
| कौळमणिखण्डः (सुदर्शनविषयः)               | 975                      | В. 12212     |
| गन्धर्वसाधनम्                            | 430                      | В. 7080      |
| गायत्रीविषयाः                            | 163                      | В. 6820      |
| गुरुपादुकामन्त्रः (गुरुपादुकापूजाविधिश्र | 425                      | В. 7075      |
| गोपाळाष्टाक्षरीकन्पः                     | 868                      | B. 12102     |

| Name of work                            | Supp. No.     | Mss. No.              |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| चाष्डिकामहोत्सव: (शतचण्डीसहस्रच         | ण्डी- । और ।। |                       |
| विधानाद                                 | यः) 475       | O. S. R. 14879        |
| चिदम्बरकल्पः                            | 814           | B. 12048              |
| चिदम्बरचकोद्धारादय: (हदन्त्यादि 1       | 5             |                       |
| कायकल्पा                                | a) 927 .      | В. 12162              |
| ज्वालामालिनीमन्त्रादय: (आश्चर्यफर       | त्रदा:        | अवनेगानीसमार्थक (मक्क |
| प्राकृतभाषामयाः) जै                     | नमन्त्राः 951 | B. 12185              |
| तत्त्वानन्दतरिङ्गणी                     | 940           | B. 12175              |
| तारारहस्यवृत्तिः                        | 609           | B. 7128               |
| दत्तात्रेयकवचादयः                       | 807           | B. 12041              |
| 13014.31                                | 810           | В. 12044              |
| दत्तात्रेयविषया:                        | 811, 812      | B. 12045, 12046       |
| दिग्बन्धनप्रयोग: (सौदर्शनाद्य:)         | 464           | В. 7114               |
| दुर्गाषोढान्यासादय: (नानाविशेषोपेत      | m:) 953       | В. 12187              |
| धनदा (रतिप्रियायक्षिणी) सिद्धिकम        | : 431, 752    | B. 7081, 7205         |
| नानाविधमन्त्राः (काइयपकल्पे 1-3         | 576           | . Do                  |
| अध्यायाः)                               | 1033          | B. 12272              |
| ,, यन्त्रकच्छपुटादय: (०००० ८५०)         | டன்)1031      | B. 12270              |
| ,, (गारुडकल्पादय:)                      | 1012          | В. 12251              |
| नृसिह्ममन्त्राः (हृदयस्तवराजादयोपि      | 612           | В. 7132               |
| पारायणविधिः (शाक्तितिध्यादि-            |               |                       |
| कल्पनाप्रकारः)                          | 725           | В. 7190               |
| पुत्रप्रदमन्तः (गर्भस्थशिशोः पुंस्त्वाप | गदकः) 447     | В. 7097               |
| पुत्रप्रदसुदर्शनादिस्तोतम्              | 334           | В. 6989               |
| प्रणवचिन्तामणिः                         | 922           | В. 12157              |
| प्रसिहराऋकान्त्राः                      | 900           | В. 12134              |
| प्रवाहिरापुरश्वरणनिषिः                  | 368           | В. 7020               |

| Name of work                          | Supp. No. | Mss. No.        |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| प्रपन्नसार्व्याख्या                   | 780       | B. 12014 -      |
| प्रपन्नामृतसारः                       | 782       | В. 12016&12017  |
| प्रासादचन्द्रिका (नाडीप्रासादवर्णनम्) | 941       | B. 12176        |
| बन्दीमोचनकराः अष्टी मन्त्राः          | 747       | В. 7200         |
| बिन्दुविसर्गमातृकाघटिकापारायगप्रनथः   | 857       | B. 12092        |
| भुवनेश्वरीकल्पादय:                    | 885       | В. 12119        |
| मतन्नपारमेश्वरम्                      | 789, 790  | B. 12023, 12024 |
| मन्त्रगीवीणम्                         | 787, 788  | B. 12021, 12022 |
| मन्त्रचिन्तामणिः (मातङ्गीकल्पः)       | 923       | В. 12158        |
| मन्त्रदीपिका (सौदर्शिनी)              | 593       | No. less. 12    |
| ,, (सुदर्शनकल्प:)                     | 955       | В. 12192        |
| मन्त्रशास्त्रसंचयः                    | 997       | В. 12237        |
| महाकाळसंहिता                          | 35        | B. 6719         |
| महागणपतिमन्त्रादयः                    | 872       | В. 12106        |
| महालक्ष्मीरत्नकोश:                    | 874       | В. 12108        |
| मह।विद्यावनदुर्गास्तोत्रम्            | 323       | В. 6978         |
| महासाहस्रविधानम् (सर्वमनोरअनी)        | 970       | В. 12207        |
| महिषमर्दिन्यावरणपूजाकमः               | 341       | No. less. 2     |
| मृत्युजयविधानम् त्रिविधशुकविद्याः)    | 435       | B. 7085         |
| योगपीठपूजादयः                         | 846       | B. 12081        |
| रिममालामाहातम्यम्                     | 890       | B. 12124        |
| लक्ष्मीस्तवराजं (मूलिकासारादिविशेषा   | (4) 853   | B. 12088        |
| लिताजपप्रकारः (अन्ये च विशेषाः)       | 851       | B. 12086        |
| लितात्रिशत्यादय:                      | 809       | В. 12043        |
| वनदुर्गामन्त्रराजः                    | 866       | В. 12100        |
| वाङ्ग्राकल्पलतामन्त्रः (चतुर्विधः)    | 1199      | T. S. 1014      |
| बान्छाकल्पलतामन्तः                    | 420       | B. 7070         |

| Name of work                             | Supp. No. | Mss. No.          |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|
| वाराहकिल्पः                              | 945       | В. 12180          |
| विधानमन्त्रस्नानम् (प्रश्वाक्षरमुक्तावळी | 247       | O. S. R. 14876    |
| वेदसारशिवसहस्रनामव्याख्या                | 1164      | J. L. 11          |
| शनोदेवीखण्ड: (208 शान्तिकऋच              | 962       | B. 12199          |
| शरभकल्प:                                 | 398       | B. 7048           |
| शिवमहिम्रस्तोत्राद्य:                    | 824       | B. 12058          |
| शूलिनीकल्पः (आकाशभैरवकल्पे) 9            | 30 to 932 | B. 12165 to 12167 |
| <b>इ</b> यामारहस्यम्                     | 610       | B. 7129           |
| श्रीचण्डिकार्चनमाला                      | 180       | B. 6837           |
| सप्तरतीविधानम्                           | 400       | B. 7050           |
| सर्वमनारजनी (सुदर्शनविषय:)               | 969       | В. 12206          |
| n n                                      | 971, 973  | B. 12208, 12210   |
| सांख्यायनतन्त्रादय:                      | 926       | В. 12161          |
| सुदर्शनकल्प:                             | 955       | В. 12192          |
| सुदर्शनकल्पसारसमुचय:                     | 992       | В. 12231          |
| सुदर्शनचत्वारिंशच्छान्ति विधि:           | 959       | В. 12196          |
| सुदर्शनमन्त्रविधानम्                     | 680       | В. 7146           |
| सुदर्शनमन्त्रादय:                        | 957       | В. 12194          |
| " (प्रत्यिङ्गराविषयास्संपूण              | ii:) 879  | В. 12113          |
| हनुमद्विषयादय:                           | 871       | В. 12105          |

DHOST IN

H. 19041

101.6

ECS CHIEFFITH THE ATTEMPTS

RIVER MINERAL

[14][P) (共2中国55天李隆泰)[P





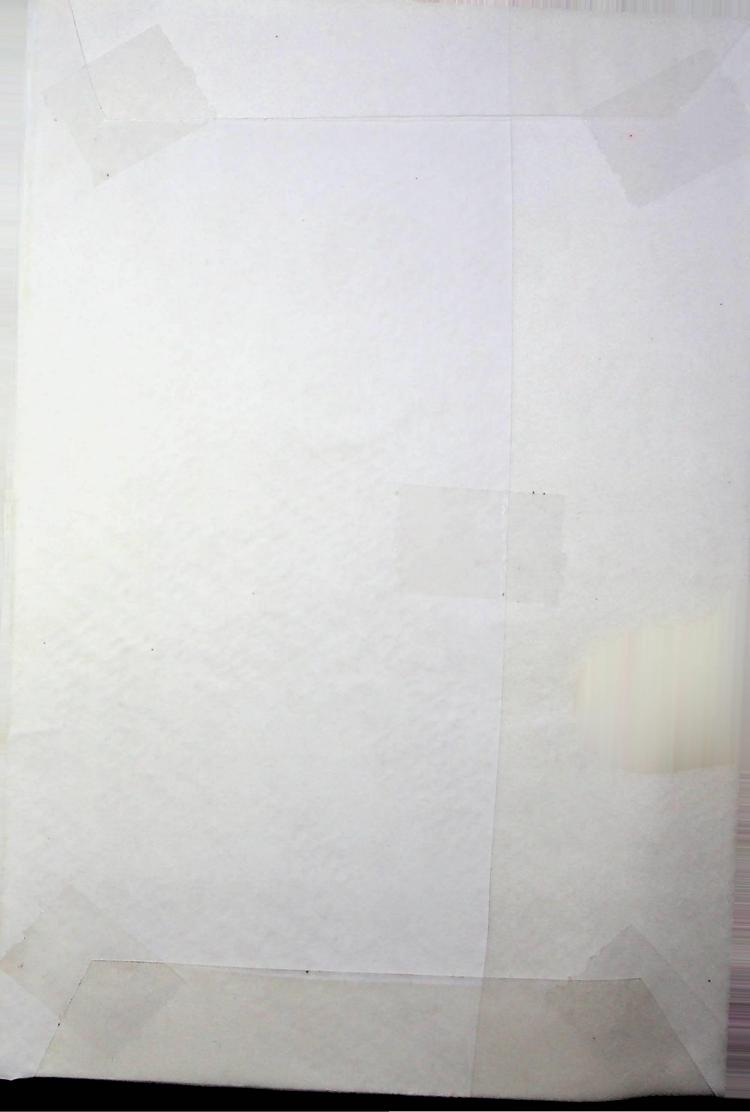

